| वीर        | सेवा  | मन्दिर | 8        |
|------------|-------|--------|----------|
|            | दिल्ल | î      | ×        |
|            |       |        | 8        |
|            |       |        | Š        |
|            | *     |        | *        |
|            | 3     | EE 6   | <b>X</b> |
| त्म संख्या | 238   |        | X        |
| ाल नं०     | જ એવ  | नयम    | — X      |
| ण्ड        |       |        | 8        |

आरी समाकान्यमार्

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

( अप्राचार्य भी तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' अप्रैर 'भिच्च न्याय करिंगका' का संयुक्त अध्ययन )

> लेखक मुनि न**थ**मल

प्रबन्ध-सम्पादक क्रानलाल शास्त्री जैन दर्शन बन्धमाला : ६ वां पुष्प

प्रकाशक— मोतीलाल बेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, १।४ सी, खगेन्द्र चटर्जी रोड, काशीपुर, कलकत्ता-२

प्रदन्दकः—ः आदर्श साहित्य संघ चूरू ( राजस्थान )

प्रथम संस्करण: १००० सितम्बर, १६६० मूल्य: १३ रुपये

### प्रज्ञापना

जैन दर्शन जीवन शुद्धिका दर्शन है। राग-द्वेष आदि वाह्य शश्च, जो आतमा को पराभूत करने के लिए दिन-रात कमर कसे अड़े रहते हैं, से जूकने के लिए यह एक अमोध अक्ष्र है। जीवन-शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकांचा रखनेवाले पथिकों के लिए यह एक दिन्य पायेय है। यही कारण है, जैन दर्शन जानने का अर्थ है—आतम-मार्जन के विधि-क्रम को जानना, आतम-चर्या की यथार्थ पद्धित को समसना!

जैन जगत् के महान् अधिनेता, ज्ञान और साधना के अप्रतिम धनी, महामहिम आचार्य भी तुलसी के अन्तेवासी मुनि भी नथमलजी द्वारा लिखा प्रस्तुत प्रन्थ जैन दर्शन के मूलभूत तक्त्रों को अत्यन्त प्राज्ञल एवं प्रमावक रूप में स्ट्मता के साथ निरूपित करनेवाली एक अद्भुत कृति है। यह जनवन्ध आचार्य भी तुलसी द्वारा रचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' और 'मिन्तु न्याय कर्णिका' के संयुक्त अनुशीलन पर आधारित है।

मुनि श्री ने इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक आगंग का तलस्पर्शी निवेचन करते हुए अत्यन्त स्पष्ट एवं बोधगम्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है। 'जैन दर्शन के मौलिक तस्व' निःसन्देह दार्शनिक जगत् के लिए मुनि श्री की एक अप्रतिम देम है।

श्री तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह के ऋभिनन्दन में इस महत्त्वपूर्ण अन्य के प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल वंगानी चेरिटेवल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार किया, यह ऋत्यन्त प्रसन्नता का विषय है।

जैन धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, जनवन्य आचार्य भी तुलसी द्वारा सम्प्रवर्तित अणुवत आन्दोलन के नैतिक जायतिमूलक आदशों का प्रचार एवं प्रसार ट्रस्ट के चहेश्यों में से मुख्य हैं। प्रस्तुत प्रन्य के प्रकाशन द्वारा ट्रस्ट ने अपने चहेश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त कदम चढाया है, वह सर्वथा अभिनन्दनीय हैं। लोक-जीवन में सद्ज्ञान के संचार, जन-जन में नैतिक अध्युत्य की प्रेरणा तथा जन-सेवा का उद्देश्य लिये चलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज के उत्साही युवक श्री हनुमानमलजी बेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के समञ्च एक अनुकरणीय करम रखा है। इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है।

आध्यात्मिक शान-विशान के अनुपम स्रोत इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व प्रहण कर आदर्श साहित्य संध, जो सत्साहित्य के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिये कार्य करता आ रहा है, अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है।

'जैन दर्शन के मौलिक तस्त्र का यह बूसरा भाग है, जिसमें जैन तस्त्र एवं स्राचार भाग का यौक्तिक तथा हृदयग्राही निवेचन है।

स्राशा है, पाठक इससे आत्म-दर्शन की स्फूर्त प्रेरणा एवं सुगम पथ प्राप्त करेंगे।

जयचन्दलाल दफ्तरी सरदारशहर ( राजस्थान ) . व्यवस्थापक भाद्रपद कृष्णा ६, २०१७. आदर्श साहित्य संघ

# विषयानुक्रम

## चौधा सण्ड १ जैन तत्त्ववाद की एष्टभूमि २ ब्रात्मवाद

२ श्चात्मकाद - •••• ··· २३ ३ जीवन निर्माण ··· ६५

ŧ

 भ अनादि अनन्त
 ...
 ...
 ७६

 ५ कर्मवाद
 ...
 १०१

 ६ जातिवाद
 ...
 १५७

६ जातिबाद .... \*\*\* १५७ ७ लोकबाद .... \*\*\* १७३

### पांचवां खण्ड

११ सम्यक् चारित्र ... ... २६३ १२ साधना पद्धति ... ... ३०७

१२ साधना पद्धति ... ... ३०७ - १३ अमण संस्कृति की दो धाराएं ... ... ३४३ १४ जैन दर्शन और वर्तमान युग ... ३५५

### परिशिष्ट

१ टिप्पशियां ... ... ३८३
 २ जैन दर्शन ... ... ४६३
 ३ पारिभाषिक शब्दकोष ... ... ५२५

# चौ था ख एड तत्त्व मीमांसा

### • जैन तत्त्ववाद की पृष्ठभूमि

जैन दर्शन की आस्तिकता श्रद्धा और युक्ति का समन्वय मोक्ष-दर्शन दर्शन की परिभाषा मृत्य निर्णय की दिष्टियाँ दर्शन की प्रणाली आस्तिक दर्शनों की भित्ति-आत्मवाद सत्य की परिभाषा दार्शनिक परम्परा का इतिहास आगम तर्क की कसौटी पर तर्क का दुरुपयोग दर्शन का मूल दर्शनों का पार्थक्य जैन दर्शन का आएम्भ जैन दर्शन का ध्येय समस्या और समाधान दो प्रवाह

### जैन दर्शन की आस्तिकता

जैन दर्शन परम श्रस्तिवादी है। इसका प्रमाण है श्रस्तिवाद के चार श्रंगों की स्वीकृति। उसके चार विश्वास हैं—'श्रात्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद श्रीर कियाबाद श' भगवान् महावीर ने कहा—''लोक-श्रलोक, जीव-श्रजीव, धर्म-श्रधर्म, बन्ध-मोच्च, पुर्य-पाप, क्रिया-श्रक्रिया नहीं हैं, ऐसी मंज्ञा मत रखों किन्तु ये सब हैं, ऐसी संज्ञा रखों श''

### श्रद्धा और युक्ति का समन्वय

यह निर्मन्य-प्रवचन अद्धालु के लिए जितना स्नासवचन है, उतना ही एक बुद्धिवादी के लिए युक्तिवचन । इसीलिए स्नागम-साहित्य में स्ननेक स्थानों पर इसे 'नैयायिक' (न्याय-संगत) कहा गया है । जैन साहित्य में मुनि-वाणी को—"नियोगपर्यनुयोगानईम्" (मुनेवंचः) नहीं कहा जाता । उसके लिए कमौटी भी मान्य है । भगवान् महावीर ने जहाँ अद्धावान् को 'मेघावी' कहा है, वहाँ 'मितमन् ४ ! देख, विचार'—इस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने समसने का स्रवसर भी दिया है" । यह संकेत उत्तरवर्ती स्नाचारों की वाणी में यो पुनरावतिंत हुस्ना—"परीक्ष्य भिक्षवो माह्यं, मद्वचो न तु गौरवात्।"

### मोक्ष दर्शन

'एयं पानगस्त दंत्रणं'-यह द्रष्टा का दर्शन है।

सही ऋथं में जैन दर्शन कोई वादिववाद लेकर नहीं चलता। वह ऋात्म-मुक्ति का मार्ग है, ऋपने ऋापकी खोज और ऋपने ऋापको पाने का रास्ता है । इसका मूल मंत्र है—'सत्य की एषणा करों , 'सत्य को अहण करों ', 'सत्य में 'धैर्य रखो.' 'सत्य ही लोक में सारभत हैं' '।

### दर्शन की परिभाषा

यह संसार अनादि-अनन्त है। इसमें संयोग-वियोगजन्य सुख-दुःख की अविरल धारा वह रही है। उसमें गोता मारते-मारते जब प्राणी यक जाता है, तब वह शाश्वत आनन्द की शोध में निकलता है। वहाँ जो हैय और उपादेय की मीमांसा ( युक्त संगत विवेचना ) होती है, वही दर्शन वन जाता है " ।

दर्शन का अर्थ है – तस्त्र का माचात्कार या उपलब्धि। मब से प्रमुख तस्त्र आत्मा है। "जो आत्मा को जान लेता है, वह सबको जान लेता है <sup>१२</sup>।"

श्चस्तित्व की दृष्टि से सब तत्व समान हैं किन्तु मूल्य की दृष्टि से स्नात्मा सब से ऋधिक मूल्यवान् तत्त्व है। कहना युं चाहिए कि मूल्य का निर्ण्य श्चारमा पर ही निर्भर है १३। वस्तु का श्वरितत्व स्वयंजात होता है किन्तु उसका मूल्य चेतना से सम्बद्ध हुए बिना नहीं होता। "गुलाव का पूल लाल है"-कोई जाने या न जाने किन्तु "गुलाब का फुल मन हरने वाला है"-यह बिना जाने नहीं होता। वह तब तक मनहर नहीं, जब तक किसी आत्मा को बैसान लगे। "बूध सफेद है"-इसके लिए चेतना से सम्बन्ध होना म्नावश्यक नहीं; किन्तु "वह उपयोगी है"-यह मूल्य-विषयक निर्माय चेतना से सम्बन्ध स्थापित हए विना नहीं होता । तात्पर्य यह है कि मनोहारी, उपयोगी, प्रिय-स्त्रप्रिय स्नादि मूल्यांकन पर निर्भर है। स्नातमा द्वारा स्रज्ञात वस्तुकृत अस्तित्व के जगत् में रहते हैं। उनका अस्तित्व-निर्णय और मूल्य-निर्णय—ये दोनों ऋात्मा द्वारा ज्ञात होने पर होते हैं। "वस्तु का ऋस्तित्व है"-इसमें चेतना की कोई अपेक्षा नहीं किन्त वस्तु जब जेय बनती है, तब चेतना द्वारा उसके म्रस्तित्व (स्वरूप) का निर्णय होता है। यह चेतना के साथ वस्तु के सम्बन्ध की पहली कोटि है। दूसरी कोटि में उसका मृत्यांकन होता है, तब वह हैय या छपादेय बनती है। उक्त विवेचन के अनुसार दर्शन के दो कार्य हैं :---

१- वस्तुवृत्त विषयक निर्णय ।

२-मूल्य विषयक निर्णय।

त्रेय, हेय और उपादेय—इस त्रिपुटी से इसी तत्त्व का निर्देशन मिलता है प्रा यही तत्त्व 'अपरिक्षा और प्रत्याख्यानपरिक्षा'—इस बुद्धिद्धय से मिलता है प्रा जैन दर्शन में यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना जाता है। सन्निकर्ष, कारक-साकल्य आदि प्रमाण नहीं माने जाते। कारण यही कि वस्तुवृत्त के निर्णय (प्रिय वस्तु के स्वीकार और अप्रिय वस्तु के अस्वीकार) में वही दाम है प्रा

### जैन दर्शन के मौलिक तस्व

एक विचार आ रहा है—दर्शन को यदि उपयोगी बनना हो तो उसे वस्तुक्तों को खोजने की अपेक्षा उनके प्रयोजन अथवा मूल्य को खोजना चाहिए।

भारतीय दर्शन इन दोनों शाखाओं को ख़ूता रहा है। उसने जैसे अस्तित्व-विभयक समस्या पर विचार किया है, वैसे ही अस्तित्व से सम्बन्ध रखने वाली मृल्पों की समस्या पर भी विचार किया है। शेय हैय और उगादेय का शान उसी का फल है।

### मूल्यनिणंय की द्रष्टियां

मूल्य-निर्णय की तीन इष्टियां 🕇 :---

- (१) सैद्धान्तिक या बौद्धिक।
- (२) व्यावहारिक या नैतिक।
- (३) श्राध्यात्मिक, धार्मिक या पारमार्थिक।

वस्तुमात्र श्रेय है और अस्तित्व की दृष्टि से श्रेयमात्र सत्य है। सत्य का मूल्य सैद्धान्तिक होता है। यह आत्मानुभृति से परे नहीं होता। आत्म-विकास शित्र है, यह आध्यात्मिक मृल्य है। पौद्गलिक साज-सजा सौन्दर्य है, वह व्यावहारिक मृल्य है। एक व्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्तु आत्म-विकास होने के काग्ण वह शिव होता है। जो शिव नहीं होता, वह सुन्दर हो सकता है। मृल्य-निर्णय की तीन दृष्टियां स्थूल नियम हैं। व्यापक दृष्टि से व्यक्तियों की जितनी अपेन्नाएं होती हैं, उतनी ही मृल्यंकन की दृष्टियां हैं। कहा भी है—

"न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि,

प्रियत्वं वस्तूनां भवति च खलु ब्राह्कवशात्।"

प्रियत्व श्रीर ऋप्रियत्व ग्राहक की इच्छा के अधीन हैं, बस्तु में नहीं। निश्चय-दृष्टि से न कोई बस्तु इष्ट है श्रीर न कोई श्रानिष्ट।

> ''तानेवार्यान् द्विषतः, तानेवार्यान् प्रसीयमानस्य। निश्चयतोऽस्यानिष्टं, न विद्यते किचिदिष्टं वा। १००

एक व्यक्ति एक समय जिस वस्तु से द्वेप करता है, वही दूसरे समय उसी में लीन ही जाता है, इसलिए इच्छ-ग्रानिष्ट किसे माना जाए ?

व्यवहार की दृष्टि में भोग-विलास जीवन का मूल्य है। ऋध्यास्म की

दृष्टि में गीत-गान निलाप मात्र हैं, नाटक विडम्बनाएं हैं, स्नाभूषण भार हैं स्नौर काम-भोग दुःख रें।

सौन्दर्य की कल्पना दृश्य वस्तु में होती है। वह वर्ण, गंध, रस और स्परां—इस चतृष्ट्य से सम्पन्न होती है। वर्णादि चतुष्ट्य किसी में शुभ परिषमनवाला होता है और किसी में अशुभ परिषमनवाला। इसलिए सौन्दर्य असौन्दर्य, अच्छाई बुराई, प्रियता-अप्रियता, उपादेयता हैयता आदि के निर्ण्य में वस्तु की योग्यता निमित्त बनती है। वस्तु के शुभ-अशुभ परमाशुभ मन के परमाशुओं को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक परमाशुओं के साथ वस्तु के परमाशुओं का साम्य होता है, वह व्यक्ति उस वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाता है। दोनों का वैषम्य हो तो आकर्षण नहीं बनता। यह साम्य और वैषम्य देश, काल और परिस्थिति आदि के समवाय पर निर्मर है। एक देश, काल और परिस्थिति में जम व्यक्ति के लिए जो वस्तु हेय होती है; वही दूसरे देश, काल और परिस्थिति में उपादेय बन जाती है। यह व्यावहारिक दृष्टि है। परमार्थ-दृष्टि में आत्मा ही सुन्दर है, वही अच्छी, प्रिय, और उपादेय है। आत्म व्यतिरिक्त सब बम्तु हैय हैं। इसलिए फलितार्थ होता है—'दर्शनं स्वात्मनिश्चितिः'—अपनी आत्मा का जो निश्चय है, वही दर्शन है।

मूल्य के प्रत्येक निर्ण्य में आतमा की सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि अन्तर्निहित होती है। अशुद्ध दशा में आतमा का सन्तोष या असन्तोष भी अशुद्ध होता है। इसलिए इस दशा में होने वाला मूल्यांकन नितान्त बौद्धिक या नितान्त व्यावहारिक होता है। वह शिवत्व के अनुकूल नहीं होता। शिवत्व के साधन तीन हैं—सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र। यह श्रद्धा, ज्ञान और आचार की त्रिवेशी ही शिवत्व के अनुकूल है। यह आतमा की परिक्रमा किये चलती है।

दर्शन ऋात्मा का निश्चय है १९ । वोधऋात्मा का शान है । चारित्र ऋात्मा में स्थिति या रमण है ।

यही तत्त्व आचार्य शंकर के शब्दों में मिलता है-- "ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः निःशेषसंसारवीजः, अविद्याधनर्थनिवर्हवात्। सस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम् " ।"

यह आध्यामिक रक्षत्रभी है। इसीके आधार पर जैन दर्शन कहता है— आसन देय है और संबर उपादेय। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख देव है और मार्ग उपादेय। बेदान्त के अनुसार अविद्या देय है और विद्या उपादेय। इसी प्रकार सभी दर्शन देय और उपादेय की सूची लिए हुए चलते हैं।

हैय और उपादेय की जो अनुभूति है, वह दर्शन है। अगभ्य की गभ्य बनाने वाली विचार-पद्धति भी दर्शन है। इस परिभाषा के अनुसार महा-पुरुषों (आसजनों) की जिचार-पद्धति भी दर्शन है। तत्त्व-उपलब्धि की दर्शन एक है। विचार-पद्धतियों की दर्शन है। दर्शन) अनेक हैं। दर्शन की प्रणाली

दर्शन की प्रणाली युक्ति पर आधारित होती है। दर्शन तत्व के गुणों से सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसे तत्व का विज्ञान कहना चाहिए। युक्ति विचार का विज्ञान है। तत्व पर विचार करने के लिए युक्ति या तर्क का महारा अपेचित होता है। दर्शन के चेत्र में तार्किक प्रणाली के द्वारा पदार्थ आत्मा, अनात्मा, गति, स्थिति, समय, अवकाश, पुद्गल, जीवन, मस्तिष्क, जगत्, ईश्वर आदि तथ्यों की व्याख्या, आलोचना, स्पष्टीकरण या परीचा की जाती है। इसीलिए एकांगी दृष्टि से दर्शन की अनेक परिमाधाएँ मिलती हैं:—

- (१) जीवन की बौद्धिक मीमांसा दर्शन है।
- (२) जीवन की आलोचना दर्शन है। आदि-आदि। इनमें पूर्णता नहीं किन्तु अपूर्णता में भी सखांश अवश्य है। आस्तिक दर्शनों की भित्ति—आत्मवाद

"अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ ! मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं ! मैं कौन हूँ ! यहाँ से फिर कहाँ जाऊ गा रें !"

"इस जिहासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-मित्ति आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त्व आस्तिकों का आत्मवाद बन जाता है। बाद की स्थापना के लिए दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है।

"अज्ञानी क्या करेगा जब कि उसे श्रेय और पाप का ज्ञान भी नहीं

होता<sup>२२</sup> इसिलए 'पहले सख को जानो और बाद में उसे जीवन में उतारो<sup>२३</sup>।"

भारतीय दार्शनिक पाश्चाल दार्शनिक की तरह केवल सत्य का द्वान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोच। मैत्रेयी याञ्चवल्क्य से कहती है— "जिससे में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूं। जो अमृतत्व का साधन हो वही मुक्ते बतान्त्रोव "कमलावती इच्छुकार को सावधान करती है— "हे नरदेव ! धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु नाण नहीं है वर्ष । "मैत्रेयी अपने पित से मोच के साधन-भृत अध्यात्म-ज्ञान की याचना करती है और कमलावती अपने पित को धर्म का महत्त्व बताती है। इस प्रकार धर्म की आत्मा में प्रविष्ट होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही स्वर उपनिषद के अधियों की वाणी में से निकला— "आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है वर्ष । "तत्त्व यही है कि दर्शन का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोच में। सत्य का ज्ञान उसका शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा।

### सत्य की परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है १ जैन आगम कहते हैं—"वहीं सत्य है, जो जिन (आप्त और वीतराग) ने कहा है २० " वैदिक सिद्धान्त में भी यही लिखा है—"आत्मा जैसे गृद तत्त्व का खीणदोपयित (बीतराग) ही साचात्कार करते हैं २८ ।" जनकी वाणी अध्यात्म-वादी के लिए प्रमाण है । क्योंकि वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते । जैसे कहा है—"असत्य बोलने के मूल कारण तीन हैं—राग, द्वेप और मोह । जो व्यक्ति खीणदोप है—दोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता २९ ।"

"वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते" यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू है। इससे पहले उन्हें पदार्थ-समूह का यथार्थ आन होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थद्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थवक्तुत्व, ये दो प्रतिज्ञार्य हमारी सत्यमूलक धारणा की समानान्तर रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आत के उपदेश की आगम-सिद्धान्त माना है "। फलितार्थं यह हुआ कि यथार्थं असता एवं यथार्थं पक्ता से हमें को कुछ मिला, वही सत्य है। दार्शनिक प्रस्परा का इतिहास

स्यतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दार्शनिक परम्परा के आधार पर ही भारत में अन्ध विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तर्क है, अनुभव है, फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करें कि यह आभुक व्यक्ति या अभुक शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाभ उठाए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—किसी प्रन्य को स्वतः प्रमाख न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाखिकता जाती रहेगी। इस उलक्तन को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहंगम हिए डालनी होगी। दर्शन की उत्पत्ति

वैदिकों का दर्शन-युग छपनिषद्काल से शुरू होता है। ऋधिनिक-ऋन्वेपकी के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदी का निर्माण होने लग गया था। लोकमान्य तिलकने मैत्र्युपनिषद का रचनाकाल ईसासे पूर्व १८८० से १६८० के बीच माना है। बौद्धों का दार्शनिक युग ईसासे पूर्व भूवीं शतान्दी में शहर होता है। जैनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा की इससे न जोड़े। यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तब्रत्या वह निर्दिष्टकाल आगम-प्रणयनकाल है। किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुई है, इस पर थोड़ा श्रागे चल कर कुछ विशद रूप में बताया जाएगा। इसलिए प्रस्तुत विषय में उस खुग की दार्शनिक युग की संज्ञा दी गई है। दार्शनिक प्रन्थों की रचना तथा पुष्ट प्रामाणिक परम्पराश्री के अनुसार तो वैदिक, जैन और बौद्ध प्रायः सभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व पारम्म होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपवेश देते गए और वे उनके उपदेश 'आगम' बनते गए । अपने अपने अवर्तक ऋषि को सत्य द्रष्टा कहकर उसके अनुवायिको द्वारा उनका समर्थन किया

जाता रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते हैं--"मैं यों कहता हूँ 31" दार्शनिक युग में यह बदल गया। दार्शनिक बोलता है- "इसलिए यह वीहै।" आगम-युग अद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग परीक्षा-प्रधान । आगम-युग में परीचा की और दर्शन युग में अद्भा की ऋलन्त छपेला नहीं हुई। हो भी नहीं सकती। इसी बात की सचना के लिए ही यहाँ अद्धा और परीचा के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमान के लिए पर्याप्त स्थान सुरिच्चत है। जहाँ हमें आज्ञारुचि ३२ एवं संतेपरुचि ३३ का दर्शन होता है, वहाँ विस्तारं कि भी उपलब्ध होती है 3 । इन कियों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन-युग या आग्रम युग अमुक-असक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग अर्थात् विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति आगम-युग अर्थात् आज्ञारुचि या संतेपरुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक युग यानी विस्तार-विच, आगमिक यानी आक्राविच । दर्शन के हेतु बतलाते हुए बैदिक प्रन्थकारी ने लिखा है- "श्रीत वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मनन के बाद सतत-चिन्तन करना-ये सब दर्शन के हेत हैं "।" विस्ताररुचि, की व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैं- "द्रव्यों के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्त, परोक्त ऋादि प्रमाण एवं नैगम ऋादि नय-समीक्षक दृष्टियों से जो जानता है, वह विस्तारकीच है<sup>3 क</sup>।" इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि श्रागम में दर्शन है श्रीर दर्शन में श्रागम। तात्पर्य की दृष्टि से देखें तो श्राल्यबुद्धि व्यक्ति के लिए श्राज भी श्रागम-युग है और विशद-बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यो मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही अल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षा का भाव होगा ही। दूसरी श्रीर विशद्बुद्धि के लिए भी अद्धा आवश्यक होगी ही। इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि आगम और प्रमाण, बूतरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति-इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में पूर्णता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की दृष्टि अधूरी ही रहेगी।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—''इन्द्रिय विषय और अतीन्द्रिय-विषय। ऐन्द्रियक पदार्थों को जानने के लिए सक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए आगम— ये दोनों मिल इमारी सत्योनमुख दृष्टि को पूर्ण बनाते हैं "" ।" यहाँ हमें असीन्द्रिय की अहेतुगम्य यदार्थ के अर्थ में लेना होगा अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्यों कि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे असीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टि के दी अक्षों का आधार भावों की दिविषता है। ग्रेयत्व की अपेक्षा पदार्थ दो मागों में विमक्त होते हैं—हेतुगम्य और अहेतुगम्य विष्टि भागों में विमक्त होते हैं—हेतुगम्य और अहेतुगम्य विष्टि प्रमाणों से ससकी सिद्धि होती है। क्य को देखकर रम का अनुमान आदि प्रमाणों से ससकी सिद्धि होती है। क्य को देखकर रम का अनुमान, सपन बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथ्वीकायिक जीव स्वास लेते हैं, यह अहेतुगम्य (आगमगम्य) है। अभव्य जीव मोच नहीं जाते किन्तु क्यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है— 'स्वमाव तार्किका मगनाः—'क्यान के सामने कोई प्रश्न नहीं होता। अगि जलती है, आकाश नहीं यहाँ तर्क के लिए स्थान नहीं है विष्टे ।''

आगम और तर्क का जो पृथक्-पृथक् लेत्र बतलाया है, उसकी मानकर चले बिना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। बैदिक साहित्य में भी सम्पूर्ण हिन्द के लिए उपदेश और तर्कपूर्ण मनन तथा निविध्यासन की आवश्यकता बतलाई है "। जहाँ अद्धा या तर्क का अतिरंजन होता है, वहाँ ऐकान्तिकता आ जाती है। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिध्यात्व पनपता है। इसीलिए आचायों ने बताया है कि "जो हेतुवाद के पद्म में हेतु का प्रयोग करता है, आग्रम के पद्म में आग्रमिक है, वही स्वसिद्धान्त का जानकार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का बिराधक है।" आग्रम तर्क की कसीटी पर

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकार के आगम होते तो स्यात् आगमों को तर्क की कसौटी पर चढ़ने की घड़ी न आती। किन्दु अनेक मतवाद हैं, अनेक ऋषि। किसकी बात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का विकास हुआ।

भगवान महाबीर के समय में ही ३६३ मतवादी का उल्लेख मिलता है "। बाद में धनकी शाखा प्रशाखाओं का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी कि आगम की साली से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कठिन हो गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्त्वों को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। "विश्वानमय आत्मा का अद्धा ही सिर है ४२ " यह सूत्र "वेदवाणी की प्रकृति बुद्धिपूर्वक है" इससे खुड़ गया ४ 3। "जो द्विज धर्म के मूल भृति और स्मृति का तर्कशास्त्र के सहारे ऋपमान करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल देना चाहिए "" इसका स्थान गौण होता चला गया और "जो तर्क से बेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं" इसका स्थान प्रमुख हो चला ४५। आगमों की सत्यता का भाग्य तर्क के हाथ में आ गया। चारों स्रोर 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' यह उक्ति गुंजने लगी। "वही धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कष, छेद और ताप सह सके ४६।" परीचा के सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं रहा. वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी- 'युक्तिमद वचनं यस्य तस्य कार्यः परिव्रहः ४७।

सगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि व्यास की वाणी है, इसलिए सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य हो गया ४८। तर्क का दुरुपयोग

ज्यों ज्यों जार्मिकों में मत-विस्तार की मावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तर्क का दोन ज्यापक बनता चला गया। न्यायस्त्रकार ने वाद, जल्प और वितण्डा को तत्त्व बताया ४°। 'वाद को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान मिला "°। जय-पराजय की ज्यवस्था भी मान्य हुई भले ही उसके उद्देश्य में कुछ अन्तर रहा हो। आचार्य और शिष्य के बीच होनेवाली तत्त्वचर्चा के दोन में वाद फिर भी विशुद्ध रहा। किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत बन जाता। मण्डनमिश्र और शक्कराचार्य के बीच हुए वाद का वर्षान इसका अवसन्त प्रमाण है कि।

क्राचार्य सिद्धसेन से महान् वार्किक होते हुए भी क्राप्कवाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "अयस और बाद की दिशाए" भिन्न हैं "

भारत में पारस्परिक विरोध बढ़ाने में शुष्क तर्कवाद का अमुख हाथ है। ''तकींऽप्रतिष्ठः श्तयो विभिन्नाः, नैको सुनिर्यस्य वचः प्रमायम्''--- सुधिष्ठिर के ये उदगार तर्फ की अस्थिरता और मतवादों की बहलता से उत्पन्न हुई जटिलता के सचक है" ! मध्यस्य वृत्तिवाले आचार्य जहाँ तर्क की उप-योगिता मानते थे, वहाँ शुष्क तर्कवाद के विरोधी भी बेप ।

प्रस्तुत विषय का उपसंहार करने के पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, जो सत्य के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं-(१) आगम की प्रमाण मानने वालों के मतानुसार जो सर्वज्ञ ने कहा है वह तथा जो सर्वज्ञकथित और युक्ति द्वारा समर्थित है वह सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न मानने वाली के मतानुसार जो तर्क सिद्ध है, वही सत्य है। किन्य सुद्दम, व्यवहित, ऋती-न्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा ऋस्वीकार करनेवाली के लिए चिन्तनीय है। हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चत्तु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त्व-व्यवस्था के लिए है, आत्मवञ्चना या दूसरों को जाल में फंसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शन का चेत्र सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। भगवान महाबीर के शब्दों में ''मत्य ही लीक में मारभूत है "।'' उपनिषद्कार के शब्दों में ''सख ही ब्रह्मविद्या का ऋधिण्डान और परम लद्द्य है ५६। " "आत्महितेच्छ पुरुष असत्य चाहे वह कहीं हो, को छोड़ सत्य को प्रहण करेप ।" किन भीज यति की यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है।

दर्शन का मल

तार्किक विचारपद्धति, तत्त्वज्ञान<sup>५८</sup>, विचारप्रयोजकज्ञान<sup>५९</sup> अथवा परीश्वा-विधि का नाम दर्शन है ६० । उसका मूल उदगम कोई एक बस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस बस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया जाए, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता है--जैसे राजनीति-दर्शन, समाज-दर्शन, बात्म-दर्शन (धर्म-दर्शन ) बादि-बादि ।

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इसनी व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार' के अर्थ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्व-शान जो आत्मा, कर्म, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि का विचार करे।

अगो चलकर षृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का उच्छेदवाद तथा तजीव-तच्छरीरवाद जैसी नास्तिक विचार-धाराएं सामने आईं । तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही चिपटा न रह सका। दर्शन यानी विश्व की मीमांसा (अस्तित्व या नास्तित्व का विचार) अथवा सख-शोध का साधन। पाश्चात्य दार्शनिकों की विशेषतः कार्लमाक्यें की विचारधारा के आविर्माव ने दर्शन का सेत्र और अधिक व्यापक बना दिया। जैसा कि मार्क्य ने कहा है—'दार्शनिकों ने जगत् को समक्तने की चेप्टा की है, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया नाए । मार्क्य-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तत्वों का विचार करता है। वह विश्व को समक्तने की अपेद्या समाज को बदलने में दर्शन की अधिक सफलता मानता है। आसिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ धर्म-कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला। उन्होंने अध्युदय की सर्वथा उपेद्या नहीं की किर भी उनका अन्तिम लह्य निःश्रेयस रहा।

कहा भी है-

यदाभ्युदियकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेन च। सुखं साधियतं मार्गे, दश्येत् तद् हि दर्शनम् ॥

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन की बात नहीं सुकी। उनका पद्म प्रायः खण्डनात्मक ही रहा। मार्क्स ने समाज को बरलने के लिए ही समाज को देखा। आस्तिकों का दर्शन समाज से आयो बलता है। उसका लक्ष्य है शरीरमुक्ति—पूर्णस्वतन्त्रता—मोख।

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपभोग में कोई खामी न रहे, इसलिए आत्मा का उच्छेद साधकर इक जाता है। मार्क्स के इन्द्रात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य है—समाज की वर्तमान अवस्था का 'सुधार । अब हम देखते हैं कि दर्शन राज्य जिस अर्थ में चला, अब उसमें नहीं रहा ।

हरिमद्रस्रि ने बैकल्पिक दशा में चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया है <sup>68</sup>। मार्क्स-दर्शन भी आज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इसको दर्शन न मानने का आग्रह करना सत्य से अश्विं मंदने जैसा है।

### दर्शनों का पार्थक्य

दर्शनों की विविधता या विविध-विषयता के कारण 'दर्शन' का अयोग एकमात्र आत्मियचार सम्बन्धी नहीं रहा । इसलिए अच्छा है कि विषय की स्चना के लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे । आत्मा की मूल मानकर चलनेवाले दर्शन का मुख्यतया अतिपाद्य विषय धर्म है । इसलिए आत्ममुलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय के अतिपादन में बहुत मुविधा होगी ।

धर्म दर्शन का उत्स श्राप्तवाणी (श्रागम) है। ठीक भी है। श्राधार-शत्य विचार पढ़ित किसका विचार करें, सामने कोई तत्व नहीं तब किसकी परीज्ञा करें! प्रत्येक दर्शन श्रपने मान्य तत्वों की व्याख्या से शुरू होता है। सांख्य या जैन दर्शन, नैयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें सब में स्वाभिमत २५, ६, १६, या ६ तन्त्रों की ही परीज्ञा है। उन्होंने थे श्रमुक श्रमुक संख्या यद तत्त्र क्यों माने, इसका उत्तर देना दर्शन का विषय नहीं, क्योंकि वह सखद्रष्टा तपस्वयों के माञ्चात्-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्त्व सख हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बताना दर्शन का काम है। दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसीलिए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निक्तकार इस तथ्य की एक घटना के रूप में व्यक्त करते हैं। श्र्मियों के सक्तमण करने पर मनुष्यों ने देनताओं से पृक्षा—"अब हमारा ऋषि कीन होगा! तब देनताओं ने उन्हें तर्ष नामक श्रमि प्रदान किया क्या पर स्वीप में सार इतना ही है कि श्रमियों के के समय में आगम का प्राधान्य रहा। उनके अभाव में उन्हीं की वाणी के आधार पर दर्शन शास्त्र का विकास हुआ।

### जैन दर्शन का आएम्म

यूनानी दर्शन का आरम्भ आरचर्य से हुआ माना जाता है। यूनानी दार्शनिक अफलातूं प्लेटो का मसिद्ध वाक्य है—"दर्शन का उद्भव आरचर्य से होता है "" पश्चिमी दर्शन का उद्गम संशय से हुआ—ऐसी मान्यता है। भारतीय दर्शन का लोत है—बुःख की निवृत्ति के उपाय की जिज्ञासा <sup>६६</sup>।

जैन दर्शन इसका अपवाद नहीं है। "यह संसार अश्रुव और दुःखबहुस है। वह कौनसा कमें है, जिसे स्वीकार कर मैं दुर्गति सेवचूं, दुःख-परम्परा से मुक्ति पा सकूं ''।" इस चिन्तन का फल है—आत्मवाद। "आत्मा की जह प्रभावित दशा ही दुःख है ''।" "आत्मा की शुद्ध दशा ही सुख है ''।"

कर्मवाद इसी शोध का परिणाम है। "सुचीर्ण का फल सत् होता है और दुरचीर्ण कर्म का फल असत् "।"

"म्रात्मा पर नियंत्रण कर, यही दुःख-मुक्ति का उपाय है " ।"

इस दुःख निवृत्ति के ज्याय ने क्रियाबाद को जन्म दिया। इनकी शोध के साथ साथ दूसरे अनेक तत्त्वों का विकास हुआ।

श्राश्चर्य श्रीर संशय भी दर्शन-विकास के निमित्त बनते हैं। जैन स्थ्री में भगवान महावीर श्रीर उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम के प्रश्नोत्तर प्रचुर मात्रा में हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, उनके कई कारण बताए हैं। उनमें वो कारण है—"जाय संशए, जाय कोउहल्ले" (भगवती १११) उनको संशय हुआ, कुन्हल हुआ तथा भगवान महावीर से समाधान मांगा, भगवान महावीर ने उत्तर दिये। ये प्रश्नोत्तर जैन तत्त्व ज्ञान की श्रमूल्य निधि हैं। जैन दर्शन का ध्येय

जैन दर्शन का ध्येय है—आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ है स्वतन्त्र आत्मा का एकत्व में मिल जाना नहीं, किन्तु अपने स्वतन्त्र ध्यक्तित्व (स्वपूर्णता) का अनुभव करना है।

प्रत्येक आतमा की स्वतन्त्र सत्ता है और प्रत्येक आतमा अनन्त शक्ति सम्यन्त है। आतमा और परमास्था, वे सर्वथा भिन्न-सत्तात्मक तत्त्व नहीं हैं। अशुद्ध दशा में जो आत्मा होती है, वहीं शुद्ध दशा में परमात्मा वन जाती है। त्रशुद्ध दशा में आत्मा के ज्ञान और शक्त जो आवृत्त होते हैं, वे शुद्ध दशा में पूर्य विकसित ही जाते हैं।

'सस्य की शोध' यह भी जैन दर्शन का ध्येय है किन्तु केवल सत्य की शोध ही, यह नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही सत्य सस्य है, को आत्मा को अशुद्ध या अनुन्नत दशा से शुद्ध या उन्नत दशा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त होता है। मार्क्य ने जो कहा—"वार्शिनकों ने जगत् को विविध प्रकार से समसने का प्रयक्ष किया है किन्तु उसे बदलने का नहीं।" यह सर्वाङ्म सुन्दर नहीं है। परिवर्तन के प्रति दो दृष्टि बिन्तु हैं—बाह्य और आन्तरिक। भारतीय दर्शन आन्तरिक परिवर्तन को मुख्य मानकर दले हैं। उनका अभिमत यह रहा है कि आध्यात्मिक परिवर्तन होने पर बाहरी परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अभ्युदय उनका साध्य नहीं, वह केवल जीवन-निर्वाह का साध्य मानकर चले, का परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोज भिन्न है, यह दूसरी बात है। जैन-दृष्टि के अनुसार बाहरी परिवर्तन से क्वचित् आन्तरिक परिवर्तन सुलम हो सकता है किन्तु उससे आत्म मुक्ति का द्वार नहीं खुलता, इसलिए वह मोच्च के लिए मूल्यवान नहीं है।

### समस्या और समाधान

लोक शार्वत है या अशार्वत ? आत्मा शार्वत है या अशार्वत ? आत्मा शरीर से भिन्न है या अभिन्न ? जीवों में जो भेद है, वह कर्मकृत है या अन्यकृत ? कर्म का कर्ता और मोक्ता स्वयं जीव है या अन्य कोई ? आदि-आदि अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को संदिश्व किये रहती हैं।

- (१) लोक शाश्यत है तो विनाश और परिवर्तन कैसे ? यदि वह अशाश्यत है तो मेद-अतीत, अनागत, नवीन, पुरातन आदि-आदि कैसे ?
- (२) ब्रात्मा शार्वत है तो मृत्यु कैसे ! यदि ब्रशार्वत है तो विभिन्न चैतन्य सन्तानों की एकात्मकता कैसे !
- (३) आत्मा शरीर से मिन्न है तो शरीर में सुल-तुःल की अनुभूति कैसे ! यदि वह शरीर से अमिन्न है तो शरीर और आत्मा—ये दो पदार्थ क्यों !

- (४) जीवों की विचित्रता कर्म-कृत है तो साम्यवाद कैसे ! यदि वह अन्यकृत है तो कर्मवाद क्यों !
- (५) कर्म का कर्ता और भोका यदि जीव ही है तो बुरे कर्म और उसके फल का उपमोग केसे १ यदि जीव कर्ता-भोका नहीं है तो कर्म और कर्म फल से उसका सम्बन्ध कैसे १ इन सबका समाधान करने के लिए अनेकान्त दृष्टि आवश्यक है। एकान्त दृष्टि के एकांगी विचारों से इनका विरोध नहीं मिट सकता।
- (१) लोक शारवत भी है और अशारवत भी। काल की अपेका लोक शारवत है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का अस्तित्व न मिले। निकाल में वह एक रूप नहीं रहता, इसलिए वह अशारवत भी है। जो एकान्ततः शारवत होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए वह अशारवत भी है। जो एकान्ततः अशारवत होता है, उसमें अन्वयी सम्बन्ध नहीं हो सकता। पहले क्या में होनेवाला लोक दूसरे क्या अत्यन्त उच्छिन्न हो जाए तो फिर 'वर्तमान' के अतिरिक्त अतीत, अनागन आदि का भेद नहीं घडता। कोई ध्रुव पदार्थ हो— निकाल में टिका रहे, तभी वह था, है और रहेगे पों कहा जा सकता है। पदार्थ यदि क्या-विनाशी ही हो तो अतीत और अनागत के भेद का कोई आधार ही नहीं रहता। इसीलिए विभिन्न पर्यायों की अपेला 'लोक शारवत है' यह माने विनाभी स्थित स्पष्ट नहीं होती।
- (२) आतमा के लिए भी यही बात है। वह शाश्वत और अशाश्वत वोनों हैं:—द्रव्यत्व की दृष्टि से शाश्वत है—(आतमा पूर्व और उत्तर सभी चणों में रहता है, अन्वयी है, चैतन्य पर्यायों का संकलन कर्या है) पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है (विभिन्न रूपों में—एक शरीर से इसरे शरीर में, एक अवस्था से इसरी अवस्था में उसका परिश्वमन होता है)
- (३) आतमा शरीर से मिन्न भी है और अभिन्न भी । स्वरूप की हिन्छ से मिन्न है और संयोग एवं उपकार की हिन्छ से अभिन्न । आतमा का स्वरूप चैतन्य है, शरीर का स्वरूप जढ़, इसिक्षप से दोनों मिन्न हैं। संसारा-वस्था में आतमा और शरीर का कुछ पानी की तरह, लोह अभि-पिंड की तरह

एकात्म्य संयोग होता है, इसलिए शरीर से किसी वस्तु का स्पर्श होने पर

(y) एक जीव की स्थिति वृसरे जीव से भिन्न है--विचित्र है उसका कारण कर्म अवस्य है किन्त केवल कर्म ही नहीं। उसके अतिरिक्त काल, स्वमाय, नियति । उद्योग आदि अनेक तत्व हैं । कर्म दो प्रकार का होता है :---सोपक्रम<sup>७२</sup> और निरूपक्रम अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष<sup>७३</sup>। फल-काल में कई कर्म बाहरी स्थितियों की अपेक्षा नहीं रखते और कई रखते हैं, कई कर्म-विपाक के अनुकल सामग्री मिलने पर फल देते हैं और कई उसके बिना भी। कमोंदय अनेक विध होता है, इसलिए कर्मवाद का साम्यवाद से विरोध नहीं है। कर्मोदय की नामग्री समान होने पर प्राणियों की स्थिति वहत कुछ नमान हो सकती है, होती भी है। जैन सुत्रों में कल्यातीत देवताचीं की नमान-स्थिति का जो वर्णन है, वह आज के इस माम्यवाद से कही अधिक रोमाञ्चकारी है। कल्पातीत देवों की ऋदि, श ति, यश, बल, अनुभव, सुख ममान होता है, उनमें न कोई खामी होता है और न कोई सेवक और न कोई पुरोहित, वे सब ऋहमिन्द्र-स्वयं इन्द्र हैं भा अनेक देशों में तथा समूचे भूभाग में भी यदि खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज समान हो जाएं, स्वामी-सेवक का भेद-भाग मिट जाए, राज्य सत्ता जैसी कोई केन्द्रित शक्ति न रहे तो उससे कर्मवाद की स्थिति में कोई आंच नहीं आती। रोटी की सलभता से ही विषमता नहीं मिटती। प्राणियों में विविध-प्रकार की गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग सम्बन्धी विसदशता है। उसका कारण उनके अपने विचित्र कर्म ही हैं "। एक पशु है तो एक मनुष्य, एक दो इन्द्रियवाला कृमि है तो एक पांच इन्द्रियवाला मनुष्य । यह विधमता क्यों ! इसका कारण स्वीपार्जित कर्म के ऋतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

मुक्त आत्माएं कर्म की कर्ता, मीका कुछ भी नहीं है। बद आत्माएं कर्म करती हैं और उनका फल भोगती हैं। उनके कर्म का प्रवाह अनादि है और वह कर्म मूल नष्ट न होने तक चलता रहता है। आत्मा स्वयं कर्ता भोका होकर भी, जिन कर्मों का फल अनिष्ट हो, वैसे कर्म क्यों कर सीर कर भी लें तो उनका अनिष्ट करा स्वयं क्यों भोगे। इस प्रकृत के मूल में ही भूल है।

श्वातमा में कर्तृत्व शक्ति है, उसीसे वह कर्म नहीं करती; किन्तु उसके पीछे राग-देख, स्वत्व-परत्व की प्रवल प्रेरणा होती है। पूर्व कर्म-जनित केम से आत्मा पूर्ण्तया ववती नहीं तो सब जगह उसे टाल भी नहीं सकती। एक बुरा कर्म श्रामे के लिए भी श्वातमा में बुरी प्रेरणा छोड़ देता है। मोक्तृत्व शक्ति की भी यही बात है। श्रातमा में बुरा फल मोगने की चाह नहीं होती पर बुरा या भला फल चाह के श्वनुसार नहीं मिलता, वह पहले की किया के श्वनुसार मिलता है। किया की प्रतिकिया होती है—यह स्वामाविक बात है। निष खाने वाला यह न चाहे कि मैं महाँ, फिर भी उसकी मौत टल नहीं मकती। कारण कि विप की किया उसकी इच्छा पर निर्मर नहीं है, वह उसे खाने की किया पर निर्मर है। विस्तार से आगे पढ़िए।

### दो प्रवाह

ज्ञान का अंश यन्किचित् मात्रा में प्राणी-मात्र में मिलता है। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी हैं। उनमें बौद्धिक विकास अधिक होता है। बुद्धि का काम है सीचना, समकना, तत्त्व का अन्वेषण करना। उन्होंने सोचा, समका, तत्त्व का अन्वेषण किया। उसमें से दो विचार प्रवाह निकले — क्रियाबाद और अक्रियाबाद।

आतमा, कर्म, पुनर्जन्म, मोद्य पर विश्वास करने वाले "क्रियावादी" और इन पर विश्वाम नहीं करने वाले अक्रियावादी" कहलाए। क्रियावादी वर्ग ने संयमपूर्वक जीवन विताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और अक्रियावादी वर्ग ने सुखपूर्वक जीवन विताने को ही परमार्थ बतलाया। क्रियावादियाँ ने—"देहे दुक्खं महाफलं "" "अत्तहियं खु दुहेश लब्मई "" शारीरिक कच्टों को सममाव से सहना महाफल है। "आतमहित कप्ट सहने से सधता है"—ऐसे वाक्यों की रचना की ओर अक्रियावादियों के मन्तव्य के आधार पर—"यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋशं इत्वा घृतं पिवेत्"—जीसी युक्तियों का सर्जन हुआ। क्रियावादी वर्ग ने कहा—"जो रात या दिन चला बाता है, वह फिर वापिस नहीं आता "। अधर्म करने वाले के रात-दिन निष्फल होते हैं, धर्मनिष्ट व्यक्ति के वे सफल होते हैं।

इसलिए धर्म करने में एक खाण भी प्रमाद मत करो की नयों कि यह जीवन कुरा के नोक पर टिकी हुई हिंम की बूंद के ससान स्वयं मंगुर है की विद इस जीवन को व्यर्थ गँवा दोगे तो फिर दीर्घकाल के बाद भी मनुष्य-अन्म मिलना बड़ा दुर्लम है की कमीं के विपाक बढ़े निविद्द होते हैं। अतः समको, तुम क्यों नहीं समकते हो १ ऐसा सद विवेक बार बार नहीं मिलता की बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती और न मानव-जीवन फिर से मिलना धुलम है। जब तक बुदापा न सताए, रोग घरा न डाले, इन्द्रियां शक्ति-हीन न बनें तब तक धर्म का आचरण कर लो की नहीं तो फिर मृत्यु के समय वैसे ही पख्नताना होगा, जैसे माफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़कर अबद-खाबड़ मार्ग में जाने वाला गाड़ीबान, रथ की धुरी टूट जाने पर पछ्नताता है की

श्रक्रियाबादियों ने कहा-"यह सब से बड़ी मूर्खता है कि लोग दृष्ट मुलों को छोड़कर ऋदर मुख को पाने की दौड़ में लगे हुए हैं 🐫 ये काम-भीग हाथ में ऋाये हुए हैं, प्रत्यच्च हैं, जो पीछे होने वाला है वह न जाने कब क्या होगा ! परलोक किसने देखा है - कौन जानता है कि परलोक है या नहीं देश जन-समृह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त है, तब फिर हम क्यों न करें है जो दूसरों को होगा वही हम को भी होगा "। हे प्रिये ! चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं, खूब खा-पी स्नानन्द कर जो कुछ कर लेगी, वह तेरा है ८८। मृत्यु के बाद आना-जाना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग परलोक के दुःखों का वर्णन कर-कर जनता की प्राप्त सुखों से विमुख किए देते हैं। पर यह ऋतात्विक है दी" कियाबाद की विचारधारा में वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई, लोगों ने संयम सिखा, त्याग तपस्या को जीवन में उतारा। अक्रियावाद की विचार प्रणाली से वस्तु-स्थिति श्रीकल रही । लोग भौतिक सुखों की आर मुद्दे । कियायादियों ने कहा-"सुकृत श्रीर दुष्कृत का फल होता है 'ा शुभ कमों का फल अच्छा श्रीर श्रशुभ कर्मों का फल बुरा होता है। जीव अप्रपने पाप एवं पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं। पुण्य और पाप दोनों का खय होने से असीम श्रातम-सुखमय मोस्र मिलता है "। फलस्वरूप लोगों में धर्म रुचि पैदा हुई। अल्प इच्छा, अल्प कारम्भ और अल्प परिग्रह का महत्त्व बढ़ा। ग्रहिंसा, सत्य, अचीरं, अक्षचर्य ग्रीर अपरिग्रह—इनकी उपासना करने वाला महान् समका जाने लगा।

स्रक्रियावादियों ने कहा—"सुकृत स्रीर दुम्कृत का फल नहीं होता १२। सुभ कमों के स्रशुभ फल नहीं होते। स्रात्मा परलोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता"—फलस्वरूप लोगों में सन्देह बढ़ा, मौतिक लालसा प्रवल हुई। महा इच्छा, महा स्रारम्भ स्रीर महा परिम्रह का राहु जगत् पर छा गया।

कियाबादी की अन्तर्-दृष्टि—"कडाब कम्माब न मोक्स अदिथ"—अपने किये कमों को भोगे बिना खुटकारा नहीं,—इस पर लगी रहती है ९ ३। वह जानता है कि कमें का फल भुगतना होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। किन्तु उसको फल चले बिना मुक्ति नहीं। इसलिए यथासम्भव पाप-कमें से बचा जाए—यही भेयस् है। अन्तर्-दृष्टिवाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी घयड़ाता नहीं, दिव्यानन्द के साथ मृत्यु को वरण करता है।

श्रक्षियावादी का दृष्टि विन्दु—''हत्था गया इसे कामा'' जैसी भावना पर टिका हुआ होता है 'दें। वह सोचता है कि इन भोग-साधनों का जितना अधिक उपभोग किया जाए, वही अच्छा है। मृत्यु के बाद कुछ होना जाना नहीं है। इस प्रकार उसका अन्तिम लह्य भौतिक सुखोपभोग ही होता है। वह कर्म बन्ध से निरपेद्ध होकर अस और स्थावर जीवों की सार्थक और निरधंक हिंमा से सकुचाता नहीं ''। वह जब कभी रोग-अस्त होता है, तब अपने किए कमों को स्मरण कर पछताता है '। परलोक से डरता भी है। अनुभव बताता है कि सम्मन्तिक रोग और मृत्यु के समय बढ़े-बढ़े नास्तिक काँप उठते हैं—नास्तिकता को तिलाञ्जलि दे आस्तिक बन जाते हैं। अन्तकाल में अक्रियावादी को यह सन्देह होने लगता है—''मैंने सुना कि नरक है 'ं। जो दुराचारी जीवों की गति है, जहाँ कूर कर्मवाले अअज्ञानी जीवों को प्रगाद बेदना सहनी पड़ती है। यह कहीं सच तो नहीं है। अगर सच है तो मेरी क्या दशा होगी !" इस प्रकार वह संकल्प-विकल्प की दशा में मरता है। क्रियावाद का निरूपण यह रहा कि ''आत्मा के अस्तित्व में सन्देह 'मत करो 'ं'। वह अमूर्त है, इसलिए इन्द्रियप्राक्ष नहीं है। वह अमूर्त है, इसलिए निर्स है।

अमूर्त पदार्थ मात्र अविभागी नित्य होते हैं। कारमा नित्य होने के जपरान्त भी स्वकृत अञ्चानादि दोषों के बन्धन में बन्धा हुआ है, वह बन्धन ही संसार (जनम-मरण) का मल है।

अिक्रवाबाद का सार यह रहा कि :---

''यह लोक इतना ही है, जितना हिस्टगोचर होता है 'े। इस जगत में केलव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,-ये पांच महाभूत ही हैं। इनके समुदय से चैतन्य या कात्मा पैदा होती है " "। भूतों का नारा होने पर उसका भी नाश हो जाता है-जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार अरिश की लकड़ी से श्रमि, दूध से घी और तिलों से तेल पैदा होता है. वैसे ही पंच भूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है १०१। शरीर नष्ट होने पर आतमा जैसी कोई वस्त नहीं रहती।

इस प्रकार दोनों प्रवाहों से जो धाराएं निकलती हैं, वे हमारे सामने हैं। हमें इनको अध से इति तक परखना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दार्शनिक द्दिकोण ही नहीं बनता, किन्तु वैयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक राष्ट्रिय एवं धार्मिक जीवन की नींव इन्हीं पर खड़ी होती है। कियाबादी और अक्रियावारी का जीवन पथ एक नहीं हो सकता। क्रियावादी के प्रत्येक कार्य में भ्रात्म-शुद्धि का ख्याल होगा, जबकि अकियावादी को उसकी जिल्ला करने की कांई आवश्यकता नहीं होती। आज बहुत सारे क्रियाबादी भी हिंसावहल विचारधारा में वह चले हैं। जीवन की ज्ञणभंग्रता को विसार कर महारम्भ श्रीर महापरिव्रह में फंसे हुए हैं। जीवन-व्यवहार में यह समस्तना कठिन हो रहा है कि कौन कियाबादी हैं और कौन अक्रियाबादी ? अक्रिया-बादी सदर भविष्य की न सीचें तो कोई आश्चर्य नहीं। कियाबादी आत्मा को भुला बैठें। श्रागे-पश्चिन देखें तो कहना होगा कि वे केवल परिमाधा में क्रियाबादी हैं, सही ऋषें में नहीं। भविष्य को सीचने का ऋषं वर्तमान से ऋाँखें मूँद लेना नहीं है। भविष्य को समसने का ऋषे है वर्तमान की सुभारना । श्राज के जीवन की सुखमय साधना ही कल को सुखमय बना सकती है। विषय-वासनान्त्रों में पंसकर आरम-शुद्धि की उपेक्षा करना कियावादी के लिए प्राया-घात से भी ऋषिक भवंकर है। उसे आत्म-अल्बेयस करना चाहिए।

आत्मा और परलोक की अन्वेषक परिषद् के सदस्य सर् ओलिवर लॉज ने इस अन्वेषण का मूल्याक्कन करते हुए लिखा है कि—"हमें भौतिक शान के पीछे पड़कर पारभौतिक विषयों को नहीं भूल जाना चाहिए। चेतन जड़ का कोई गुण नहीं, परन्तु उसमें समायी हुई अपने को प्रदर्शित करने वाली एक स्वतन्त्र सत्ता है। प्राणीमात्र के अन्तर्गत एक ऐसी वस्तु अवश्य है। जिसका शरीर के नाश के साथ अन्त नहीं हो जाता। भौतिक और पारभौतिक संशाओं के पारस्परिक नियम क्या है, इस बात का पता लगाना अब अत्यन्त आवश्यक हो गया है।"

आत्सवाद

आत्मा क्यों ? आत्मा क्या है ? जैन-दृष्टि से आत्मा का स्वस्य भारतीय-दर्शन में आत्मा का स्वस्य औपनिषदिक आत्मा के विविधस्य और जैन-दृष्टि से तुलना सजीव और निर्जीव पदार्थ का : पृथ-

जीव के व्यावहारिक लक्षण
जीव के नैश्चियक लक्षण
मध्यम और विराट् परिमाण
जीव-परिमाण
श्रीर और आत्मा
मानसिक क्रिया का श्रीर पर प्रमाव
दो विशदश पदार्थी का सम्बन्ध
विद्यान और आत्मा
आत्मा पर विद्यान के प्रयोग
चेतना का पूर्व रूप क्या है ?
इन्द्रिय और मस्तिष्क जातमा नहीं
कृतिम मस्तिष्क चेतन नहीं है ।
प्रदेश और जीवकोब दो हैं
अस्तिस्व सिद्धि के दो प्रकार
स्वतंत्र सचा का हेतु

पुनेजन्म अन्तरकाल द्वि-सामयिक गति त्रि-सामयिक गति जन्म व्युत्कम और इन्द्रिय स्व-नियमन

### आत्मा क्यों ?

अकियाबादी कहते हैं जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, एसे कैसे माना जाए ? आत्मा, हिन्द्रय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, फिर उसे क्यों माना जाए ? कियाबादी कहते हैं—पदार्थों को जानने का साधन केवल इन्द्रिय और मन का प्रत्यक्ष ही नहीं, इनके अतिरिक्त अनुमव-प्रत्यक्ष, योगी-प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भी हैं। इन्द्रिय और मन से क्या-क्या जाना जाता है ! इनकी शक्ति अत्यन्त सीमित है। इनसे अपने दो चार पीढ़ी के पूर्वज भी नहीं जाने जाते तो क्या उनका अस्तित्व भी न माना जाए ? इन्द्रियां सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध, रुपात्मक मूर्त द्रव्य को जानती हैं। मन इन्द्रियों का अनुगामी है। वह उन्हीं के द्वारा जाने हुए पदार्थों के विशेष रूपों को जानता है—चिन्तन करता है। वह अमूर्त वस्तुओं को भी जानता है, किन्तु आगम-निरमेख होकर नहीं। इसलिए विश्ववर्ती सब पदार्थों को जानने के लिए इन्द्रिय और मन पर ही निर्मर हो जाना नितान्त अनुचित है। आत्मा शब्द, रूप, रम, गन्ध और स्पर्श नहीं है । वह अरूपी सत्ता है ।

श्रूरूपी तत्त्व इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते । आत्मा अमूर्ल है, इसिलाए इन्द्रिय के द्वारा न जाना जाए, इससे उसके अस्तित्व पर कोई आंच नहीं श्राती । इन्द्रिय द्वारा श्रूरूपी श्राकाश को कीन कब जान सकता है ! अरूपी की बात छोड़िए, श्राणु या श्राण्यिक स्टूम पदार्थ जो रूपी है, वे भी इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते । श्रातः इन्द्रिय-प्रत्यच्च को सर्वेसर्वा मानने से कोई तथ्य नहीं निकलता । समूचे का सार इतना सा है—श्रनात्मवाद के श्रानुसार श्रात्मा इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च नहीं, इसलिए वह नहीं । श्रूष्यात्मवाद ने इसका समाधान देते हुए कहा—श्रात्मा इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च नहीं—इसलिए वह नहीं, यह मानना तर्क वाधित है । क्योंकि वह श्रमूर्तिक है, इसलिए इन्द्रिय श्रीर मन के प्रत्यच्च हो ही नहीं सकती ।

कात्मवादी पूर्व-प्रश्न का उत्तर देकर ही चुप न रहे। क्रन्हींने क्राह्मभूतिहिं के प्रवल प्रमाण भी उपस्थित किए। उनमें से कुछ एक निम्न प्रकार है क्रिक् स्य संवेदन :—

(१) अपने अनुभव से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। में हुँ में सुसी

हूँ, मैं तुःखी हूँ—यह अनुमव शरीर को नहीं होता। शरीर से मिन्न जो वस्तु है, उसे यह होता है। शंकराचार्य के शब्दों में—"सर्वों झात्माऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति"—सबको यह विश्वास होता है कि 'मैं हूँ'। यह विश्वास किसीको नहीं होता कि 'मैं नहीं हूँ'।

- (२) प्रत्येक वस्तु का ऋस्तित्व उसके विशेष गुण के द्वारा प्रमाणित होता है। जिस पदार्थ में एक ऐसा त्रिकालवर्ती गुण मिले, जो किसी भी दूसरे पदार्थ में न मिले, वही स्वतन्त्र पदार्थ हो सकता है। ऋात्मा में 'चैतन्य' नामक एक विशेष गुण है। वह दूसरे किसी भी पदार्थ में नहीं मिलता। इसीलिए ऋात्मा दूसरे सभी पदार्थों से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है।
- (३) प्रत्यक्ष गुण से अप्रत्यक्ष गुणी जाना जा सकता है। भूग्रह में बैठा आदमी प्रकाश-रेखा को देखकर क्या सुर्योदय को नहीं जान लेता !
- (४) प्रत्येक इन्द्रिय को अपने अपने निश्चित विषय का ज्ञान होता है।

  एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

  इन्द्रियां ही ज्ञाता हों—उनका प्रवर्तक आत्मा ज्ञाता न हो तो सब इन्द्रियों के

  विषयों का जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता। फिर—"मैं स्पर्श, रस, गन्ध, रूप
  और शब्द को जानता हूँ"—इस प्रकार जोड़रूप (संकलनात्मक) ज्ञान किसे
  होगा ! ककड़ी को चवाते समय स्पर्श, रस, गन्ध रूप और शब्द—इन पांचों
  को जान रहा हूँ—ऐसा ज्ञान होता है। इसीलिए इन्द्रियों के विषयों का
  संकलनात्मक ज्ञान करने वाले को उनसे मिन्न मानना होगा और वही

  आत्मा है।
- (५) पदाशों को जानने वाला आतमा है, इन्द्रियां नहीं, वे सिर्फ साधन मात्र हैं। आतमा के चले जाने पर इन्द्रियां कुछ भी नहीं जान पाती। इन्द्रियों के नण्ट हो जाने पर भी उनके द्वारा जाने हुए विषयों का आतमा को स्मरण रहता है। आँख से कोई चीज देखी, कान से कोई बात सुनी, संयोगवश आँख फूट गई, कान का पर्दा फट गया, फिर भी उस दृष्ट और भुत विषय का भली मांति शान होता है। इससे यह मानना होगा कि इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी उनके शान को स्थिर रखने वाला कोई तस्त्र है और वही आतमा है।

- (६) जड़ और चेतन में अत्यन्ताभाष है--अतः त्रिकाल में भी न तो जड़ कभी चेतन बन सकता है और न जड़ से चेतन उपन सकता है।
- ( ७ ) जिस वस्तु का जैसा उपादान कारण होता है। वह उसी रूप में परिग्युत होता है। जड़-उपादान कभी चेतन के रूप में परिण्युत नहीं हो सकता।
- ( प् ) जिस बस्तु का विरोधी तत्त्व न मिले, उसका श्रास्तित्व सिद्ध नहीं होता । यदि चेतन नामक कोई सत्ता नहीं होती तो 'न चेतन-अचेतन'—इस अचेतन सत्ता का नामकरण और बोध नहीं होता ।
- (६) आत्मा नहीं है—इसका 'यह इन्द्रिय प्रत्यञ्च नहीं, इसके सिनाय कोई प्रमाण नहीं मिलता। आत्मा 'इन्द्रिय प्रत्यञ्च नहीं,' इसका समाधान पहले किया जा चुका है।

हेय वस्तु, इन्द्रिय और आत्मा—ये तीनों भिन्न हैं। आत्मा आहक [श्वाता ] है। इन्द्रियां अहण के साधन हैं और वस्तु समूह आहा (हेय ) है। लोहार संडासी से लोह-पिंड को पकड़ता है—वहाँ लोह-पिंड (आहा), संडासी [प्रहण का साधन ] और लोहाकार [ब्राहक ] ये तीनों पृथक-पृथक हैं। लोहार न हो तो संडासी लोह-पिंड को नहीं पकड़ सकती। आत्मा के चले जाने पर इन्द्रियां अपने विषय का प्रहण नहीं कर सकतीं है।

जो यह सोचता है कि शरीर में 'में' नहीं हूँ, बही जीव है। चेतना के विना यह संशय किसे हो। 'यह है या नहीं' ऐसी ईहा या विकल्प जीव का ही सक्षण है। सामने जो लम्बा-चौड़ा पदार्थ दीख रहा है, ''वह खम्भा है या आदमी" यह प्रश्न सचेतन व्यक्ति के ही मन में उठ सकता है '।

मंतार में जितने पदार्थ हैं, वे सब एक रूप नहीं होते । कोई इन्द्रिय-माह्य होता है, कोई नहीं भी । जीव अनिन्द्रिय गुण है । इसलिए चर्म चल्लु से वह नहीं दीखता ै। किन्दु इसका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं है।

जीव न हो तो उसका निषेध कैसे बने है असत्का कभी निषेध नहीं होता। जिसका निषेध होता है, वह अवश्य होता है। निषेध के चार प्रकार हैं:---

(१) संयोग (३) सामान्य

(२) समवाय (४) विशेष

"मोहन घर में नहीं है"—यह संयोग प्रतिषेष है। इसका अर्थ यह नहीं कि मोहन है ही नहीं किन्तु—"वह घर में नहीं है"—इस 'ग्रह-संयोग' का प्रतिषेष है।

"खरगोरा के सींग नहीं होते"—यह समवाय-प्रतिषेध है। खरगोरा भी होता है और सींग भी, इनका प्रतिषेध नहीं है। यहाँ केवल 'खरगोरा के सींग'—इस समवाय का प्रतिषेध है।

'क्सरा चांद नहीं है'-इसमें चन्द्र के सर्वथा अभाव का प्रतिपादन नहीं, किन्तु उसके सामान्य मात्र का निषेध है।

'मोती घड़े जितने बड़े नहीं हैं'—इसमें मुक्ता का अभाव नहीं किन्तु 'जस घड़े जितने बड़े'—यह जो विशेषण है, जसका प्रतिषेध है।

'आतमा नहीं है' इसमें आतमा का निषेध नहीं होता। उसका किसीके साथ होने वाले संयोगमात्र का निषेध होता है "।

## आत्मा क्या है ?

त्रातमा चेतनामय अरुपी सत्ता है । उपयोग (चेतना की किया)
उमका लच्चण है । जान-दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा वह ज्यक्त होता है । वह शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है । वह लम्बा नहीं है, छोटा नहीं है, टेदूर नहीं है, गोल नहीं है, चौकोना नही है, मंडलाकार नहीं है। वह हल्का नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है । वह ज्ञानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है। कल्पना से उसका माप किया जाए तो वह असंख्य परमाणु जितना है। इसलिए वह ज्ञानमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड कहलाता है। वह अरुप है, इसलिए देखा नहीं जाता। उसका चेतना गुण हमें मिलता है। यह अरुप है, इसलिए देखा नहीं जाता। उसका चेतना गुण हमें मिलता है। युण से गुणी का प्रहण होता है। इससे उसका अस्तित्व हम जान जाते हैं। वह एकान्ततः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य विभक्ता अस्तित्व हम जान जाते हैं। वह एकान्ततः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य विभक्ता अस्तित्व हम जान जाते हैं। वह एकान्ततः वाणी द्वारा प्रतिपाद्य विभक्ता अस्तित्व हम जान अते हैं। ऐसी आत्माएं अनन्त हैं। साधारणत्वा वे दो मागों में विभक्त हैं—बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा। कर्म-बन्धन टूटने से जिनका आत्मीय स्तरूप प्रकट हो जाता है, वे मुक्त आत्माएं होती हैं। वे भी अनन्त हैं। उनके शरीर एवं शरीर जन्य किया और जन्म-मृत्यु आदि

कुछ भी नहीं होते। वे आत्म-रूप हो जाते हैं। आतएव उन्हें सत्-चित्-आनन्द कहा जाता है। उनका निवास ऊर्च लोक के जरम माण में होता है। वे मुक्त होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है। वन्धन के कारण ही वह तिरखा या नीचे जाता है। ऊपर जाने के बाद वह फिर कभी नीचे नहीं आता। वहाँ से अलोक में भी नहीं जा सकता। वहाँ गति-तत्त्व (धर्मास्तिकाय) का अभाव है। दूसरी अंजी की जो संसारी आत्माएँ हैं, वे कर्म-बद्ध होने के कारण अनेक योनियों में परिश्रमण करती हैं, कर्म करती हैं और उनका फल भोगती हैं। ये मुक्त आत्माओं से अनन्तानन्त गुनी होती हैं। संसारी आत्माएँ शरीर से बन्धी हुई हैं। उनका स्वतन्त्र परिणाम नहीं है।

उनमें संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जो आत्मा हाथी के शरीर में रहती है, वह कुंध के शरीर में भी रह सकती है। अतएव वे 'स्वदेह परिमाण, हैं। मुक्त आत्माओं का परिमास (स्थान-अवगाहन) भी पूर्व-शरीर के अनुपात से होता है। जिस शरीर से आत्माएं मुक्त होती हैं, उसके भाग जो पोला है उसके सिवाय में माग में वे रहती हैं -- अन्तिम मनुष्य-शरीर की कॅबाई में से एक तृतीयांश छोड़कर दो तृतीयांश जितने चेत्र में उनका अवगाहन होता है। मुक्त क्रात्माक्रों का ऋस्तित्व पृथक्-पृथक् होता है तथापि उनके स्वरूप में पूर्ण समता होती है। संसारी जीवों में भी स्वरूप की दृष्टि से ऐक्य होता है किन्त वह कमें से दवा रहता है और कमेंक्रत भिन्नता से वे विविध बगों में बंट जाते हैं, जैसे पृथ्वीकायिक जीव, अपकायिक जीव, तेजस्कायिक जीव, वायुकायिक जीव, वनस्पतिकायिक जीव, त्रसकायिक जीव । जीवों के ये छह निकाय, शारीरिक परमासाश्री की मिन्नता के अनुसार रचे गए हैं। सब जीवों के शरीर एक से नहीं होते। किन्हीं जीवों का शरीर पृथ्वी होता है तो किन्हीं का पानी। इस प्रकार प्रथक प्रथक परमासुन्नों के शरीर बनते हैं। इनमें पहले पांच निकाय 'स्थावर' कहलाते हैं। वस जीव इधर-उधर घुमते हैं, शब्द करते हैं, चलते-फिरते हैं, संकृचित होते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए उनकी चेतना में कोई सन्देह नहीं होता । स्थापर जीवों में वे वातें नहीं होती ऋतः उनकी चेतनता के विषय में सन्देह होना कोई ब्राइन्दर्य की बात नहीं।

## जैन दृष्टि से आत्मा का स्वरूप

(१) जीव स्वरूपतः अनादि अनन्त और नित्यानित्य:--

जीव अनादि-निधन (न आदि और न अन्त) है। अविनाशी और अस्य है। द्रव्य-नय की अपेदा से उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसलिए नित्य और पर्याय नय की अपेदा से भिन्न-भिन्न वस्तुओं में वह परिणत होता रहता है, इसलिए अनिख है।

(२) संसारी जीव और शरीर का अभेद:--

जैसे पिंजड़े से पन्नी, घड़े से बेर श्रीर गंजी से श्रादमी मिन्न नहीं होता, बैसे ही संसारी जीव शरीर से मिन्न नहीं होता।

जैसे दृध और पानी, तिल और तेल, कुसुम और गन्ध—ये एक लगते हैं, वैसे ही संसार-दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं।

(३) जीव का परिमाख:---

जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। जो जीव हाथी के शरीर में होता है, वह कुन्यु के शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है। संकोच और विस्तार—शेनों दशाओं में प्रदेश-उंख्या, अवयव-संख्या समान रहती है।

- (४) अगत्मा और काल की तुलना—अनादि-अनन्त की दृष्टि से :---जैसे काल अनादि और अविनाशो है, वैसे ही जीव भी तीनों कालों में अनादि और अविनाशी है।
- (५) आतमा और आकाश की तुलना—अमूर्त की दृष्टि से:—
  जैसे आकाश अमूर्त है, फिर भी वह अवगाह-गुण से जाना जाता है,
  वैसे ही जीव अमूर्त है और वह विज्ञान-गुगा से जाना जाता है।
- (६) जीव और ज्ञान आदि का आधार-आधेय सम्बन्ध :-जैसे पृथ्वी सब द्रव्यों का आधार है, वैसे ही जीव ज्ञान आदि गुणों का
  आधार है।
- (७) जीव और आकाश की तुलना—नित्य की दृष्टि से :—
  जैसे आकाश दीनों कालों में अध्यय, अनन्त और अदुल होता है, वैसे ही
  जीव भी दीनों कालों में अविनाशी-अवस्थित होता है।

- (८) जीव और सोने की तुलना—नित्य-कानित्य की दृष्टि से :—
  जैसे शोने के मुकुट, कुण्डल आदि अनेक रूप बनते हैं तब भी बह सोना
  ही रहता है, केवल नाम और रूप में अन्तर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चारों
  गतियों में अमया करते हुए जीव की पर्याएं बदलती हैं—रूप और नाम
  बदलते हैं—जीब दृष्ट्य बना का बना रहता है।
- ( ६ ) जीव की कर्मकार से तुलना—कतृ त्व और भोक्तृत्व की दृष्टि से :— जैसे कर्मकार कार्य करता है और उसका फल भोगता है, वैसे ही जीव स्वयं कर्म करता है और उसका फल भोगता है।
  - (१०) जीव और सूर्व की-भवानुयायित्व की दृष्टि से तुलना :--

जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, तब दीखता है और रात की दूसरे चेत्र में चला जाता है—प्रकाश करता है, तब दीखता नहीं वैसे ही वर्तमान शरीर में रहता हुआ जीव उसे प्रकाशित करता है और उसे छोड़कर दूसरे शरीर में जा उसे प्रकाशित करने लग जाता है।

(११) जीव का ज्ञान-गुण से ग्रहण :---

जैसे कमल, चन्दन ऋादि की सुगन्ध का रूप नहीं दीखता, फिर भी वह बाण के द्वारा ग्रहण होती है। वैसे ही जीव के नहीं दीखने पर भी उसका कान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है।

भंभा, मृदङ्ग आदि के शब्द सुने जाते हैं, किन्तु उनका रूप नहीं दीखता, वैसे ही जीव नहीं दीखता तब भी उसका शान-गुरा के द्वारा अहण होता है।

(१२) जीव का चेप्टा-विशेष द्वारा ग्रहण :--

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच शुस जाता है, तब यद्यपि वह नहीं दीखता फिर भी आकार और चेष्टाओं द्वारा जान लिया जाता है कि यह पुरुष पिशाच से अभिभृत है, वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य, नाच, सुख-बु:स, बोलना चलना आदि-आदि विविध चेष्टाओं द्वारा जाना जाता है।

(१३) जीव के कर्म का परिणमन :---जैसे खावा हुआ भोजन अपने आप सात बाद के रूप में परिण्यत होता है, वैसे ही जीव द्वारा प्रहण किये हुए कर्म-योग्य पुद्गल अपने आप कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं।

(१४) जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध और उसका उपाय द्वारा विसम्बन्ध:---

जैसे सोने और मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का संयोग (साहचर्य) भी अनादि है। जैसे अभिन आदि के द्वारा सोना मिट्टी से प्रथक् होता है, वैसे ही जीव भी संवर-सपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म से प्रथक् हो जाता है।

(१५) जीव और कर्म के सम्बन्ध में पौर्वापर्य नहीं :---

जैसे मुगी और अगड़ में पौर्वापर्य नहीं, वैसे ही जीव और कर्म में भी पौर्वापर्य नहीं है। दोनों अनादि सहगत हैं।

# भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप

जैन दर्शन के अनुसार आहमा चैतन्य स्वरूप, परिणामी स्वरूप की अच्छुण्ण रखता हुआ विभिन्न अवस्थाओं में परिण्त होने वाला (कृटस्थनित्य नहीं हैं), कर्ता और मोक्ता स्वयं अपनी सत्-असत् प्रवृत्तियों से शुभ-अशुभ कर्मों का संचय करने वाला और उनका फल मोगने वाला, स्वदेह-परिमाण, न अस्तु, न विसु (सर्वव्यापक) किन्तु मध्यम परिमाण का है।

बीद अपने को अनात्मवादी कहते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को वस्तु सत्य नहीं, काल्पनिक संशा (नाम) मात्र कहते हैं। इल इल नष्ट और उत्पन्न होने वाले विज्ञान (चेतना) और रूप (मौतिक तत्त्व, काया) के संघात संसार यात्रा के लिए काफी हैं। इनसे परे कोई नित्य आत्मा नहीं हैं। बीद अनात्मवादी होते हुए भी कर्म, पुनर्जन्म और मोख को स्वीकार करते हैं। आत्मा के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर बौद मौन रहे हैं १५। इसका कारण पूछने पर बुद कहते हैं कि— यदि मैं कहूँ आत्मा है तो लोग शाश्वतवादी बन जाते हैं, यदि यह कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदबादी हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए मैं मौन रहता हूँ," एक जगह नागार्जन लिखते हैं— "बुद ने यह भी कहा कि आत्मा है

स्रीर स्नात्मा नहीं है यह भी कहा है <sup>9 द</sup>। तथा हुद्ध ने स्नात्मा स्त्रीर स्नात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया।"

बुद्ध ने आत्मा क्या है ! कहाँ से आया है ! और कहाँ जाएगा !—इन प्रश्नों की अव्याकृत कहकर दुःख और दुःख-निरोध—इन दो हल्बों का ही मुख्यतया उपदेश किया । बुद्ध ने कहा, "तीर से आहत पुरुष के धाव को ठीक करने की बात सोचनी चाहिए । तीर कहाँ से आया, किमने मारा आदि-आदि प्रश्न करना व्यर्थ है।"

बुद्ध का यह 'मध्यम मार्ग' का दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध मन को भौतिक तत्त्वीं से ऋलग स्वीकार करते हैं।

नैयायिकों के अनुसार आत्मा नित्य और विभ है। इच्छा, द्वेष, प्रयज, मुख-दु:ख, ज्ञान —ये उसके लिझ हैं। इनसे हम उसका अस्तित्व जानते हैं।

मांच्य श्रात्मा को नित्य और निष्क्रिय मानते हैं, जैसे-

"अमूर्त श्चेतनो भोगी, नित्यः मर्बगतोऽकियः। श्रकर्ता निर्गुणः स्हमः, श्रात्मा कपिलदर्शने"—॥

सांख्य जीव को कर्त्ता नहीं मानते, फल भीका मानते हैं। उनके मतानुसार कर्न-शक्ति प्रकृति है।

वेदान्ती अन्तःकरण से परिवेध्टित चैतन्य को जीव वतलाते हैं। उसके अनुमार—"एक एव हि भूतात्मा, भूते-भूते व्यवस्थितः"—स्वभावतः जीव एक है, परन्तु देहादि-उपाधियों के कारण नाना अतीत होता है।

परन्तु रामानुजन्मत में जीव अनन्त हैं, वे एक दूसरे से सर्वथा प्रथक् हैं। वैशेषिक सुख-दुःख श्रादि की समानता की दृष्टि से आत्मैक्थवादी के और व्यवस्था की दृष्टि से आत्मा नैक्थवादी है के ।

चपनिषद् और गीता के अनुसार आत्मा शरीर से निस्त्वस्व भन से भन से भन सिन्न निस्न-व्यापक भन से अपरिणामी है भी वह नाणी द्वारा अगम्य है भी उसका निस्तुत स्वरूप नेति नेति के द्वारा बताया है अप — अवह न स्पूस है, न अस्य है, न सुद्ध है, न खाया है, न साब है, न खाया है, न सम है, न साब है, साब ह

न कर्या है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है—उसमें न अन्तर है, न बाहर है २५।"

संदोप में :-

बौद्ध--ब्रात्मा स्थायी नहीं चेतना का प्रवाहमात्र है।

न्याय—वैशेषिक—आत्मा स्थायी किन्तु जेतना उसका स्थायी स्वरूप नहीं। गहरी नींद में वह जेतना-विहीन हो जाती है। वैशेषिक—मोच में उसकी जेतना नष्ट हो जाती है। सांख्य—आत्मा स्थायी, अनादि, अनन्त, अविकारी, नित्य और जित्स्वरूप है। बुद्धि अजेतन हैं—प्रकृति का विवर्त है।

जैन—आत्मा परिवर्तन युक्त, स्थायी और चित्स्वरूप है। बुद्धि भी चैतन है। गहरी नींद या मुच्छा में चेतना होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, सहम अभिव्यक्ति होती भी है। मोच में चेतना का सहज उपयोग होता है। चेतना की आहत दशा में उसे प्रवृत्त करना पड़ता है—अनावृत्त-दशा में वह सतत प्रवृत्त रहती है।

# औपनिषदिक आत्मा के विविध रूप और जैन दृष्टि से तुलना

श्रीपनिषदिक सृष्टि-क्रम में आत्मा का स्थान पहला है। 'श्रातमा' शब्द वाच्य ब्रक्ष से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अपि, अपि से पानी, पानी से पृथ्वी, पृथ्वी से श्रीपिध्यों, श्रीपिध्यों से श्रम्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न रसमय ही है—अन्न और रस का विकार है "। इस अन्न रसमय पुरुष की तुलना औदारिक शरीर से होती है। इसके शिर आदि श्रंगोपांग माने गए हैं। प्राचामय आत्मा (शरीर) अन्नमय कोष की मांति पुरुषाकार है। किन्तु उसकी मांति श्रंगोपांग वाला नहीं है "। पहले कीश की पुरुषाकारता के अनुसार ही उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। पहला कोश उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है। पहला कोश उत्तरवर्ती कोश से पूर्ण, ज्यास वा मरा हुआ है "। इस प्राण्मय श्रारिर की तुलना स्वासोच्छ्वास-पर्याप्ति से की जा सकती है।

प्राश्मय भारमा जैसे भन्नमय कोश के मीतर रहता है, वैसे ही मनोमय भारमा प्राणमय कोश के मीतर रहता है <sup>23</sup>।

इस मनोमय शरीर की तुलना मनःपर्याप्ति से हो सकती है। मनोमय कोश के भीतर विकानमय कोश है <sup>3</sup>ै।

निश्चयास्मिका बुद्धि जो है, वही विशान है। वह अन्तःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। इस निश्चयास्मिका बुद्धि से उत्पन्न होने बाला आत्मा विशानमय है। इसकी तुलना भाव-मन, चेतन-मन से होती है। विशानमय आत्मा के भीतर आनन्दमय आत्मा रहता है 3%। इसकी तुलना आत्मा की सुखानुभृति की दशा से हो सकती है।

# सजीव और निर्जीव पदार्थ का पृथक्करण

प्राणी और अप्राणी में क्या मेद है, यह प्रश्न कितनी बार हृदय को आन्दोलित नहीं करता। प्राण प्रत्यक्ष नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है। वह लक्षण पर्याप्ति है। पर्याप्ति के द्वारा प्राणी विसदश द्रव्यों (पुद्गलों) का प्रह्ण, स्वरूप में परिणमन और विसर्जन करता है।

| जीव <sup>3 २</sup>                                                      |        | त्रजीव <sup>३ ३</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|                                                                         |        |                       |
| (१) प्रजनन शक्ति (संतति-उत्पादन)                                        |        | प्रजनन शक्ति नहीं।    |
| (२) बृद्धि                                                              |        | वृद्धि नहीं ३४।       |
| (३) स्त्राहार-प्रहण <sup>3 ५</sup><br>स्वरूप में परिणमन<br>विसर्जन····· | } नहीं |                       |
| (४) जागरण, नौंद, परिश्रम<br>विश्राम                                     | े नहीं |                       |
| (५) भ्रात्मरचा के लिए प्रथक                                             | } नहीं |                       |
| (६) भय- <del>त्रा</del> स <sup>3 ६</sup>                                | } नहीं | •                     |

भाषा आजीव में नहीं होती किन्तु सब जीवों में भी नहीं होती—अस जीवों में होती है, स्थावर जीवों में नहीं होती—इसिलए यह जीव का न्यापक लच्चण नहीं बनता ।

गति जीव और अजीव दोनों में होती है किन्तु इच्छापूर्वक या सहेतुक गति-आगति तथा गति-आगति का विज्ञान केवल जीवों में होता है, अजीव पंदार्थ में नहीं।

ऋजीव के चार प्रकार—धर्म, ऋधर्म, ऋकाश, और काल गतिशील नहीं है, केवल पुद्गल गतिशील हैं। उसके दोनों रूप परमाशु और स्कन्ध परमाशु समुदय गतिशील हैं अश्वाहनमें नैसर्गिक और प्रायोगिक—दोनों प्रकार की गति होती है। स्थूल स्कन्ध-प्रयोग के बिना गति नहीं करते। सहम स्कन्ध स्यूल-प्रयक्त के बिना भी गति करते हैं। इसलिए उनमें इच्छापूर्वक गति और चैतन्य का भ्रम हो जाता है। सहम-वायु के द्वारा स्पृष्ट पुद्गल-स्कन्धों में कम्पन, प्रकम्पन चलन, चोभ, स्पन्दन, घटना, उद्दीरणा और विचित्र आकृतियो का परिणमन देखकर विभंग-स्कानी (पारद्रष्टा मिध्यादृष्टि) को ''ये मव जीव हैं"—ऐसा भ्रम हो जाता है अश्वाहिश

त्रजीव में जीव या ऋणु में कीटाशु का श्रम होने का कारण उनका गति
 श्रीर श्राकृति सम्बन्धी साम्य है।

जीवत्व की अभिन्यति के साधन उत्थान, वल वीर्य हैं <sup>3</sup>। ये शरीर मापेख हैं। शरीर पौद्गलिक है। इसलिए चेतन द्वारा स्वीकृत पुद्गल श्रीर चेतन-मुक्त पुद्गल में गति और आकृति के द्वारा भेद-रेखा नहीं खीचां जा मकती <sup>8</sup>।

# जीव के व्यावहारिक लक्षण

सजातीय जन्म, बृद्धि, सजातीय, उत्पादन, इत-संरोहण [ घाव भरने की शक्ति ] और अनियमित तिर्यग्ति— ये जीवों के व्यावहारिक लच्चण हैं। एक मशीन खा सकती है लेकिन खाद्य रस के द्वारा अपने शरीर की बढ़ा नहीं सकती। किसी हद तक अपना निवंत्रण करने वाली मशीनें भी हैं। टोरपिडो [ Torpedo ] में स्वयं चालक शक्ति है, फिर भी वे न तो सजातीय यन्त्र की देह से उत्पन्न होते हैं और न किसी सजातीय यन्त्र को उत्यन्न करते हैं।

ऐसा कोई यन्त्र नहीं जो अपना घाव खुद भर सके या मनुष्यक्कत नियम के विना इधर-उधर पूम सके — ितयंग् गित कर सके । एक रेलगाड़ी पटरी पर अपना बोक लिए पवन बेग से तौड़ नकती है पर उससे कुछ बूरी पर रंगने वाली एक चींटी को भी वह नहीं मार सकती । चींटी में चेतना है, वह इधर-उधर घूमती है। रेलगाड़ी जड़ है, उसमें वह शक्ति नहीं। यन्त्र-क्रिया का नियामक भी चेतनावान प्राणी है। इसलिए यन्त्र और प्राणी की स्थित एक-सी नहीं है। ये लक्षण जीवधारियों की अपनी विशेषताएँ हैं। जड़ में ये नहीं मिलती।

# जीव के नैश्चयिक लक्षण

श्चातमा का नैश्चियक लच्चण चेतना है। प्राणी मात्र में उसका न्यूनाधिक मात्रा में सद्भाव होता है। यद्यपि सत्ता रूप में चैतन्य शक्ति सब प्राणियों में अनन्त होती है, पर विकास की अपेत्रा वह सब में एक सी नहीं होती। ज्ञान के आवरण की प्रवलता एवं दुवंलता के अनुसार उसका विकास न्यून या अधिक होता है। एकेन्द्रिय वाले जीवों में भी कम से कम एक (स्पर्शन) इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा। यदि वह न रहे, तब फिर जीव और अजीव में कोई अन्तर नहीं रहता। जीव और अजीव का मेद बतलाते हुए शास्त्रों में कहा है—''सब्ब जीवाणं पि य अक्खरस्स अण्तमो मागो निच्चुग्धाडियों। मो वि पुण आवरेष्ठा, तेण जीवा अजीवत्तरणं पावेष्ठा"—केवलज्ञान (पूर्ण ज्ञान) का अनन्तवां भाग तो सब जीवों के विकसित रहता है। यदि वह भी आवृत्त हो जाए तो जीव अजीव बन जाए।

# मध्यम और विराट् परिमाण

उपनिषदों में आहमा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएं मिलती हैं। यह मनोमय पुरुष (आहमा) अन्तर् हृदय में चावल या जी के दाने जितना है भी

यह ऋात्मा प्रदेश मात्र (श्रांगुठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की दूरी जितना ) है ४२।

यह जात्मा शरीर-व्यापी है <sup>४३</sup>। यह जात्मा सर्व-व्यापी है <sup>४४</sup>। हृदय कमल के मीतर यह मेरा श्रात्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खुलोक अथवा इन सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है ४५।

जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं। प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी अवयव असंख्य हैं। जीव असंख्य प्रदेशी हैं। अतः व्याप्त होने की चमता की दृष्टि से लोक के समान विराट् है \* । 'केवली-समुद्धात' की प्रक्रिया में आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक बन जाती है। 'मरश्-समुद्धात' के समय भी आंशिक व्यापकता होती है \* "।

प्रदेश-संख्या की दृष्टि से धमं, अधमं, आकाश और जीव—ये चारों सम-तृल्य हैं दें। अवगाह की दृष्टि से सम नहीं हैं। धमं, अधमं और आकाश स्वीकारात्मक और क्रिया-प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति शृत्य हैं, इसिलिए उनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। संसारी जीवों में पुद्गलों का स्वीकरण और उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया—ये दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, इसिलिए उनका परिमाण सदा समान नहीं रहता। वह संकुचित या विकसित होता रहता है। फिर भी अशु जितना संकुचित और लोकाकाश जितना विकसित (केवली ससुद्धात के सिवाय) नहीं होता, इसिलिए जीव मध्यम परिमाण की कोटि के होते हैं।

संकोच और विकोच जीवों की स्वभाव-प्रक्रिया नहीं है— वे कार्मण शरीर सापेच होते हैं। कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में बन्धे हुए होते हैं, इसलिए उनका परिमाण स्वतन्त्र नहीं होता। कार्मण शरीर का छोटापन और मोटापन गति-चतुत्रय-सापेच होता है। मुक्त-दशा में संकोच-विकोच नहीं—वहाँ चरम शरीर के ठोस भाग—दो तिहाई भाग में आत्मा का जो अवगाह होता है, वही रह जाता है।

त्रातमा के संकोच-विकोच की दीपक के प्रकाश से तुलना की जा सकती है। खुले आकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है। उसी दीपक को यदि कोठरी में रख दें तो वही प्रकाश कोठरी में समा जाता है। एक घड़े के नीचे रखते हैं तो घड़े में समा जाता है। टकनी के नीचे रखते हैं तो दकनी में समा जाता है। उसी प्रकार कार्मण शरीर के आवरण से आत्म-प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता रहता है।

को आतमा बालक-शरीर में रहती है, वही आतमा युवा-शरीर में रहती है और वही इद-शरीर में। स्थूल शरीर व्यापी आतमा कुश-शरीर-व्यापी हो जाती है। कुश-शरीर-व्यापी आतमा स्थूल-शरीर-व्यापी हो जाती है।

इस विषय में एक शंका हो सकती है कि आतमा को शरीर-परिमाण मानने से वह अवयव सहित हो जाएगी और अवयव सहित हो जाने से वह अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील— अनित्य होता है। घड़ा अवयव सहित है, अनः अनित्य है ! इसका समाधान यह है कि यह कोई नियम नहीं कि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील ही होता है। जैसे घड़े का आकाश, पट का आकाश इत्यादिक रूपता से आकाश सावयव है और नित्य है, वैसे ही आत्मा भी सावयव और नित्य है और जो अवयव किसी कारण से इकट्ठे होते हैं, वे ही फिर अलग ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अविभागी अवयव हैं, वे अवयवी से कभी पृथक नहीं हो सकते।

विश्व की कोई भी वस्तु एकान्त रूप से नित्य व अनित्य नहीं है, किन्तु नित्यानित्य है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य स्वरूप कदापि नहीं ख्रुटता, अतः आत्मा नित्य है। आत्मा के प्रदेश कभी संकुचित रहते हैं, कभी विकसित रहते हैं, कभी सुख में, कभी दुःख में—इत्यादिक कारणों से तथा पर्यायान्तर से आत्मा अनित्य है। अतः स्यादाद दृष्टि से सावयवकता भी आत्मा के शरीर-परिमाण होने में वाधक नहीं है।

## जीव-परिमाण

जीवों के दो प्रकार हैं—मुक्त और संसारी | मुक्त जीव अनन्त हैं | संसारी जीवों के खुह निकाय हैं | उनका परिमाण निम्नप्रकार है :—

पृथ्वी · · · · · ग्रसंख्य जीव पानी · · · · · : ;, ग्रिझ · · · · · · ,, बायु · · · · · · ,, बनस्पति · · : · · ,, ग्रसंख्य जीव त्रस काय के जीव स्यूल ही होते हैं। शेष पांच निकाय के जीव स्यूल त्रीर सूहम दोनों प्रकार के होते हैं। सूहम जीवों से समूचालोक भरा है। स्यूल जीव आधार विना नहीं ग्रह सकते। इसलिए वे लोक के थोड़े भाग में हैं ४९।

एक-एक काय में कितने जीव हैं, यह उपमा के द्वारा समकाया गया है:—

एक हरे आंबले के समान मिट्टी के देले में जो पृथ्वी के जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बड़ा किया जाय तो वे एक लाम्ब योजन लम्बे-चौड़े जम्ब्रद्वीप में नहीं समाते ५०।

पानी की एक वृत्द में जितने जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक का शरीर सरमों के वाने के समान बनाया जाए तो वे उक्त जम्बूद्वीप में नहीं समाते पश्

एक चिनगारी के जीवों में से प्रत्येक के शरीर को लीख के समान किया जाए तो वे भी जम्बूदीए में नहीं समाते पर।

नीम के पत्ते को छूने वाली हवा में जितने जीव है, उन सब में से प्रत्येक के शरीर को ख़ब्स के दानें के समान किया जाए तो वे जम्बूद्दीप में नहीं समाते भ<sup>3</sup>।

## शरीर और आत्मा

शरीर और आतमा का क्या सम्बन्ध है है मानसिक विचारों का हमारे शरीर तथा मस्तिष्क के साथ क्या मम्बन्ध है है—इस प्रश्न के उत्तर में तीन वाद प्रसिद्ध हैं:—

- (१) एक पाद्धिक क्रियाबाद [भूत चैतन्यवाद]
- (२) मनोदैहिक सहचरवाद
- (३) अन्योन्याश्रयवाद

भूत चैतन्यवादी केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों का कारण मानते हैं। उनकी सम्मति में आत्मा शरीर की उपज है, मस्तिष्क की विशेष कोष्ठ-क्रिया ही चेतना है। ये प्रकृतिबादी भी कहे जाते हैं। आत्मा को प्रकृति-जन्य सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार अपना अभिमत प्रस्तुत

करते हैं। पाचन आमाराव की किया का नाम है, श्वासीच्छवास शेकड़ों की क्रिया का नाम है, वैसे ही चेतना [ बात्मा ] मस्तिष्क की कीच्छ-किया का नाम है। यह भूत-चैतन्यवाद का एक संश्वित रूप है। श्वात्मवादी इसका निरसन इस प्रकार करते हैं- "चेतना मस्तिष्क के कोष्ठ की किया है" इसमें द्वयर्थक किया शब्द का समानार्थक प्रयोग किया गया है। आमाश्य की किया और मस्तिष्क की किया में बढ़ा भारी अन्तर है। कियाशब्द का दो बार का प्रयोग विचार-मेर का बोतक है। जब हम यह कहते हैं कि पाचन क्रामाशय की क्रिया का नाम है। तब पाचन और क्रामाशय की क्रिया में भेद नहीं समझते। पर जब मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का विचार करते हैं. तव उस किया-मात्र को चेतना नहीं सममते। चेतना का विचार करते हैं तब मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का किसी प्रकार का ध्यान नहीं स्नाता। ये दीनों घटनाएँ सर्वथा विभिन्न हैं। पाचन से सामाशय की क्रिया का बोध हो साता है और आमाशय की किया सेपाचन का। पाचन और आमाशय की किया-ये दो घटनाएं नहीं, एक ही किया के तो नाम हैं। आमाशय, हृदय और मस्तिष्क तथा शरीर के सारे अवयव चेतना-हीन तस्व से बने हुए होते हैं। चेतना-हीन से चेतना एत्पन्न नहीं हो सकती। इसी आश्रय को स्पष्ट करते हुए "पादरी बटलर" ने लिखा है-"आप, हाइड्रोजन तस्व के मृत परमासू, श्रांक्सीजन तत्त्व के मृत परमाश्रा, कार्बन तत्त्व के मृत परमाश्रा, नाइट्रोजन तत्त्व के मृत परमाशा, फासफोरस तत्त के मृत परमाशा तथा बादद की भाँति उन समस्त तत्त्वों के मृत परमाग्रा जिनसे मस्तिष्क बना है, से लीजिए । विचारिए कि ये परमास प्रथक-प्रथक एवं ज्ञान शून्य है, फिर विचारिए कि वे परमास साथ-साथ दौढ़ रहे हैं और परस्पर मिश्रित होकर जितने प्रकार के स्कन्ध हो सकते हैं, बना रहे हैं। इस शुद्ध यांत्रिक किया का चित्र आप अपने मन में खींच सकते हैं। क्या वह आपकी दृष्टि, स्वप्न या विचार में आ सकता है कि इस यान्त्रिक किया का इन मृत परमासुकों से बोध, विचार एवं माबनाएँ जरान्न हो सकती है। क्या फांसी के खटबटाने से होमर कवि या विलवर्ड लेल की गेंद के सनस्वनाने से गणित विफरेनशिवल केल्क्स [ Differentical calculus ] निकल सकता है ! ... आप मनुष्य की जिलासा का-

'परमाणुओं के परस्पर सम्मिश्रम् की यान्त्रिक किया से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो गई है'—सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते 'हैं। पाचन और श्वासोरख्यास की. किया से चेतना की तुलना भी तुष्टिपूर्य है। ये दोनों कियाएं स्वयं अचेतन हैं। अचेतन मस्तिष्क की किया चेतना नहीं हो सकती। इसलिए यह मानमा होगा कि चेतना एक स्वतन्त्र सत्ता है, मस्तिष्क की. उपन नहीं। शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों के कारण मानने वालों के दूसरी आपत्ति यह आती है कि—'मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ—मेरे भाव शारीरिक परिवर्तनों को पैदा करने वाले हैं" इत्यादि प्रयोग नहीं किये जा सकते।

दूसरे वाद—'मनो देहिक महत्त्वरवाद' के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक व्यापार परस्पर-सहकारी हैं, इसके सिवाय दोनों में किसी श्रकार का सम्बन्ध नहीं। इस वाद का उत्तर अन्योन्याअथवाद है। उसके अनुसार शारीरिक कियाओं का मानसिक व्यापारों पर एवं मानसिक व्यापारों का शारीरिक कियाओं पर असर होता है। जैसे:—

- (१) मस्तिष्क की बीमारी से मानसिक शक्ति हुवँल हो जाती है।
- (२) मस्तिष्क के परिमाण के अनुसार मानसिक शक्ति का विकास होता है।

साधारखतया पुरुषों का दिमाग ४६ से ५० या ५२ श्रोंस [OUNCe] तक का श्रीर स्त्रियों का ४४-४८ श्रोंस तक का होता है। देश-विशेष के श्रनुसार इसमें कुछ न्यूनाधिकता भी पायी जाती है। श्रपवादरूप श्रसाधारण मानसिक शक्ति वालों का दिमाग श्रीसत परिमाण से भी नीचे दर्जे का पाया गया है। पर साधारण नियमानुसार दिमाग के परिमाण श्रीर मानसिक विकास का सम्बन्ध रहता है।

- (३) ब्राझीधृत ऋादि विविध श्रीषधियों से मानसिक विकास को सहारा मिलता है।
  - (Y) दिमाग पर ऋषात होने से स्मरण शक्ति द्वीण हो जाती है।
- (५) दिमाग का एक निरोष भाग मानसिक शक्ति के साथ सम्बन्धित है, उसकी स्वति से मानस शक्ति में हानि होती है।

## मानसिक किया का शरीर घर प्रमाव

जैसे :---

- (१) निरम्तर चिन्ता एवं दिमागी परिश्रम से शरीर थक जाता है।
- (२) बुख-डुःख का शरीर पर मभाव होता है।
- (३) जदासीन-कृति एवं चिन्ता से पाचन शक्ति मन्द हो जाती है, शरीर कृश ही जाता है। कोच आदि से रक्त विभाक्त बन जाता है।

"चित्तायतं धातुबढं शरीरं, स्वस्ये चिते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति ।
तस्माधितं तर्वया रख्णीयं, चित्ते नण्टे धातवो यान्ति नाशम्।"
श्रर्यात्—"यह धातुमय शरीर चित्त के श्रधीन है। चित्त स्वस्य होता है,
तब बुद्धि में स्फुरणा आती है। इसलिए चित्त को सर्वया स्वस्य रखना
चाहिए। चित्त-ग्लानि होने से धातुएं भी चीण हो जाती है।"—

इन घटनाओं के आलोकन के बाद रारीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में सन्देह का कोई अवकाश नहीं रहता | इस प्रकार अन्योन्याअय-बादी मानसिक एवं शारीरिक सम्बन्ध के निर्णय तक पहुँच गए | दोनों शिक्तयों का पृथक् अस्तित्व स्वीकार कर लिया | किन्तु उनके सामने एक उल्लेकन अब तक भी मौजूद है | दो निसहश पदार्थों के बीच कार्य कारण का सम्बन्ध कैसे १ इसका ने अभी समाधान नहीं कर पाए हैं |

# दो विसदम पदार्थी का सम्बन्ध

[ ऋरूप और सरूप का सम्बन्ध ]

त्रात्मा और शरीर—ये विजातीय द्रव्य हैं। आत्मा चेतन और अरूप है, शरीर अचेतन और सरूप। इस दशा में दोनों का सम्मन्ध कैसे हो सकता है! इसका समाधान जैन दर्शन में यों किया गया है। संसारी आत्मा स्ट्रूम और स्पूल, इन दो प्रकार के शरीरों से वेध्वित स्हता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के समय स्पूल शरीर खूट जाता है, स्ट्रूम शरीर नहीं खूटता। स्ट्रूम शरीरधारी जीवों को एक के बाद दूसरे तीसरे स्पूल शरीर का निर्माण करना पड़ता है। स्ट्रूम शरीरधारी जीव ही दूसरा शरीर धारंग करते हैं, इसलिए अमूर्स जीव मूर्स शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं—यह प्रश्न ही नहीं जटता।

स्हम शरीर और आत्मा का सम्बन्ध अपरचानुपूर्वी है। अपरचानुपूर्वी उसे कहा जाता है, जहाँ पहले-पीछे का कोई विभाग नहीं होता—पीर्वापर्य नहीं निकाला जा सकता। तात्पर्य यह हुआ कि उनका सम्बन्ध अनादि है। इसीलिए संसार-दशा में जीव कथि अन्ते पर फिर उनका अपूर्त रूप विदेह-दशा में प्रगट होता है। यह स्थित बनने पर फिर उनका मूर्त द्रव्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। किन्तु संसार-दशा में जीव और पुद्गल का कथं चित् साहत्य होता है, इसलिए उनका सम्बन्ध होना असम्भव नहीं। अपूर्त के साथ मूर्त का सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह तक प्रस्तुत किया जाता है—यह उचित है। इनमें किया प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता।

अरूप [ब्रह्म] का सरूप [जगत्] के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता। अरूप ब्रह्म के रूप-प्रणयन की वेदान्त के लिए एक जटिल समस्या है। संगति से असंगति [ब्रह्म से जगत्] और असंगति से फिर संगति की अग्रेर गति क्यों होती है ! यह उसे और अधिक जटिल बना देती है।

अभूतं आत्मा का मृतं शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थिति जैन दर्शन के सामने वैसी ही उल्लंभन भरी है। किन्तु वस्तुहत्या वह उत्तसे भिन्न है। जैन-दृष्टि के अनुसार अरूप का रूप-प्रण्यन नहीं हो सकता। संसारी आत्माएं अरूप नहीं होतीं। उनका विशुद्ध रूप अपूर्त होता है किन्तु संसार दशा में उसकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी अरूप-स्थिति मुक्त दशा में बनती है। उसके बाद उनका सरूप के धात-प्रत्याधातों से कोई लगाव नहीं होता।

#### विद्यान और आत्मा

बहुत से पश्चिमी वैद्यानिक आतमा को मन से आलग नहीं मानते। जनकी दृष्टि में मन और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन और मस्तिष्क पर्यायवाची शब्द हैं। "पावलीफ्" ने इसका समर्थन किया है कि स्मृति मस्तिष्क सिरेबम के करोड़ों वैलों [Cells] की क्रिया है। 'वर्गसी' जिस युक्ति के बल पर आत्मा के अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करता है, उसके मूलभूत तथ्य स्मृति को "पावलोफ्" मस्तिष्क के वैलों [Cells] की किया बतलाता है। फोटो के नेगेटिव फोट [Negative plate] में जिस प्रकार प्रतिविभव खींचे हुए होते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में अतीत के

चित्र मितिबिम्बत रहते हैं। अब उन्हें तद्नुक्ल सामग्री द्वारा नई ग्रेरणा मिलती है तब वे जायत हो जाते हैं। निम्नस्तर से ऊपरीस्तर में आ जाते हैं, इसके लिए मौतिक तस्तों से पृथक् ग्रन्ववी ग्रास्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। भ्ताद्वैतवादी वैशानिकों ने मौतिक प्रयोगों के द्वारा अभौतिक सत्ता का नास्तित्व सिद्ध करने की बहुमुखी चेण्टाएं की हैं, फिर भी मौतिक प्रयोगों का चेत्र मौतिकता तक ही सीमित रहता है, अमूर्त ग्रास्मा या मन का नास्तित्व सिद्ध करने में उसका अधिकार सम्पन्न नहीं होता। मन मौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का होता है।

मनन, चिन्तन 'तर्क, अनुमान, स्मृति 'तदेवेदम्' इस प्रकार संकलनात्मक ज्ञान-अतीत और वर्तमान ज्ञान की जोड़ करना, ये कार्य अभौतिक मन के हैं ""। भौतिक मन उसकी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति का साधन है। जिसे इम मित्तफ या 'औपचारिक ज्ञान तन्तु' भी कह सकते हैं। मित्तिक शरीर का अवयव है। उस पर विभिन्न प्रयोग करने पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन पाया जाए, अर्थ स्मरण या विस्मरण आदि मिले, यह कोई आश्चर्य जनक घटना नहीं। क्योंकि कारण के अभाव में कार्य अभिव्यक नहीं होता, यह निश्चित तथ्य हमारे सामने है। भौतिकवादी तो "मस्तिष्क भी भौतिक है या और कुछ — इस समस्या में उलके दुए हैं। उन्हीं के शब्दों में पितृए—मन सिर्फ भौतिक तत्त्व नहीं है, ऐसा होने पर उसके विचित्रगुण-चेतन कियाओं की व्याख्या नहीं हो सकती। मन (मस्तिष्क) में ऐसे नए गुण देखे जाते हैं, जो पहिले भौतिकतत्त्वों में मौजूद न थे, इसिलए भौतिक तत्त्वों और मन को एक नहीं कहा जा सकता। साथ ही भौतिक तत्त्वों से मन इतना दूर भी नहीं है, कि उसे विलक्कल ही एक अलग तत्त्व माना जाए " ।"

इन पंक्तियों से यह समका जाता है कि वैद्यानिक जगत् मन के विषय में ही नहीं, किन्तु मन के साधनभूत मस्तिष्क के बारे में भी अभी कितना संदिख है। अस्तु मस्तिष्क को अतीत के प्रतिविग्धों का वाहक और स्मृति का साधन मानकर स्वतंत्र चेतना का लोप नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क फोटो के नेगेटिव प्लेट [Negative Plate] की भाति वर्तमान के चित्रों को लींच सकता है, सुरक्षित रख सकता है, इस कल्पना के आधार पर उसे

स्मृति का साधन भले ही माना जाए किन्तु उस स्थिति में वह मंबिष्य की कल्पना नहीं कर सकता । उसमें केवल घटनाएं झंकित हो सकती हैं, पर उनके पीछे छिपे हुए कारण स्वतंत्र चेतनात्मक व्यक्ति का ऋस्तित्व माने विना नहीं जाने जा सकते । "यह क्यों ? यह है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नहीं हो सकता, यह वही है, इसका परिखाम यह होगा"— जान की इत्यादि क्रियाएं ऋपना स्वतन्त्र ऋस्तित्व सिद्ध करती हैं। प्लेट [Plate] की चित्रावली में नियमन होता है। प्रतिबिम्बत चित्र के ऋतिरिक्त उसमें और कुछ भी नहीं होता। यह नियमन मानव-मन पर लागू नहीं होता। वह ऋतीत की धारणाओं के आधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष निकालता है—भविष्य का मार्ग निखींत करता है। इसलिए इस दृष्टान्त की भी मानस क्रिया में संगति नहीं होती।

तर्क-शास्त्र और विज्ञान-शास्त्र श्लंकित प्रतिबिम्बों के परिणाम नहीं। श्रदृष्ट्रपूर्व श्रीर श्रश्तपूर्व वैशानिक श्राविष्कार स्वतंत्र मानस की तर्कणा के कार्य हैं, किसी दृष्ट वस्तु के प्रतिविम्त्र नहीं। इसलिए हमें स्वतंत्र चेतना का श्रस्तित्व श्रीर उसका विकास मानना ही होगा । इस प्रत्यक्त में स्नाने वाली चेतना की विशिष्ट कियाओं की किसी भी तरह अवहेलना नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त भीतिकवादी 'वर्गमां' की आत्म-साधक युक्ति को- 'चेतन और अचेतन का संबंध केंसे हो मकता है शै-इस प्रश्न के द्वारा व्यर्थ प्रमाणित करना चाहते हैं। 'वर्गमां' के मिद्धान्त की ऋषूर्याता का उल्लेख करते हुए वताया गया है कि-'वर्गमां' जैसे दार्शनिक चेतना को भौतिक तत्त्वों से अलग ही एक रहस्यमय वस्त सावित करना चाहते हैं। ऐसा साबित करने में उनकी सबसे जबरदस्त युक्ति है 'समृति'। मस्तिष्क शरीर का अंग डीने से एक क्षणिक परिवर्तनशील वस्तु है। वह स्मृति को भूत से वर्तमान में लाने का वाहन नहीं वन सकता। इसके लिए किसी ऋदाणिक-स्थायी माध्यम की श्रावश्यकता है। इसे वह चेतना या श्रात्मा का नाम देते हैं। स्मृति की श्रतीत से वर्तमान और परे भी ले जाने की जरूरत है, लेकिन अमर चेतना का मरणधर्मा अचेतन से सम्बन्ध कैसे होता है, यह आसान समस्या नहीं है। चेतन और अचेतन इतने विरुद्ध द्रव्यों का एक इसरे के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध

स्थापित करना तेल में पानी मिलाने जैसा है। इसीलिए इस कठिनाई को दूर करने का तरीका दूंदा का रहा है। इससे इसना साफ हो जाता है कि चेतना या स्मृति से ही हमारी समस्या इस नहीं हो सकती।

सजीवतरखरीर बादी वर्ग ने सात्मवादी पाल्चात्य दार्शनिकों की जिस कठिनाई को सामने रखकर सुख की श्वाँस ली है,-अस कठिनाई को मारतीय दार्शनिकों ने पहले से ही साफ कर अपना पथ प्रशस्त कर शिया था। संसार-दशा में भारमा और शरीर-ये दोनों सर्वथा मिन्न नहीं होते। गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महाबीर ने आतमा और शरीर का भेवाभेद बतलाया है-- अर्थात "आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी। शरीर रूपी भी है और ऋरूपी भी तथा वह मचेतन भी है और ऋचेतन भी <sup>५७</sup>।" शरीर और आत्मा का चीर-नीवत् अथवा अधि-लोह-पिण्डवत् तादारम्य होता है। यह आतमा की तंसारावस्था है। इसमें जीव और शरीर का कथंचित् अभेद होता है। अवएव जीव के दस परिणाम होते हैं पट। तथा इसमें वर्षा, गंध, रस, स्पर्श क्रादि पीदुगलिक गुण भी मिलते हैं "। शरीर से खारमा का कथंचित्-मेद होता है <sup>६०</sup>। इसलिए उसको खनर्श, अगंध, खरस श्रीर श्रस्पर्ध कहा जाता है ११। आत्मा और शरीर का मेदाभेद स्वरूप जानने के पश्चात "अमर चेतना का मरणधर्मा अचेतन से संबन्ध कैसे होता है ।" यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता। विश्ववर्ती चेतन या अचेतन सभी पदार्थ परिणामी नित्य हैं। ऐकान्तिक रूप से कोई भी पदार्थ मरण-धर्मा या ऋमर नहीं। श्वातमा स्वयं नित्य भी है श्रीर श्वनित्य भी ६ श सहेत्रक भी है श्रीर निहेंतुक भी । कर्म के कारण आत्मा की भिन्न-भिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसलिए वह अनिल और सहेतुक है तथा जसके स्वरूप का कभी प्रच्यव नहीं होता, इसलिए वह नित्य और निहंतुक है। शरीरस्थ आत्मा ही भौतिक पदार्थों से सम्बद्ध होती है। स्वरूपस्य होने के बाद वह विशुद्ध चेतनावान् श्रीर सर्वथा अमूर्त बनती है, फिर उसका कभी अचेतन पदायं से सम्बन्ध नहीं होता। वद-श्रातमा स्वृत शरीर-मुक होने पर भी बुह्म-शरीर-युक्त रहता है। स्यूल शरीर में वह प्रवेश नहीं करती किन्तु सूहम-शरीरवान् होने के कारण स्वयं उसका निर्माण करती है। अचेतन के साथ उसका अभूतपूर्व संबन्ध नहीं होता, किन्तु

अनादिकालीन प्रवाह में वह शरीर पर्यावात्मक एक कड़ी और खुड़ जाती है। उसमें कोई विरोध नहीं आता। जैसे कहा भी है—''तस्य चानादि कर्म-सम्बद्धस्य कदाचिदिप सांसादिकस्यात्मनः स्वरूपेऽनकस्थानात् सत्यव्यमूर्तत्वे मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धो न विरूध्यते <sup>६ ह।</sup>" संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्म से बन्धा हुआ है। वह कभी भी अपने रूप में स्थित नहीं, अतएव अमूर्त होने पर भी उसका मूर्त कर्म (अचेतन द्रव्य) के साथ सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं होती।

# आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग

वैशानिकों ने ६२ तत्त्व माने हैं। वे सब मूर्तिमान् हैं। उन्होंने जितने प्रयोग किये हैं, वे सभी मुर्त द्रव्यों पर ही किये हैं अमुर्त तत्त्व इन्द्रिय-प्रस्वच का विषय नहीं बनता। उस पर प्रयोग भी नहीं क्यि जा सकते। स्नात्मा अमूर्त है, इसीलिए आज के वैज्ञानिक, भौतिक साधन सम्पन्न होते हुए भी उसका पता नहीं लगा नके। किन्त भौतिक साधनों से आत्मा का अस्तित्व नहीं जाना जाता तो उसका नास्तित्व भी नहीं जाना जाता। शरीर पर किये गए विविध प्रयोगों से आत्मा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। रूस के जीव-विज्ञान Biology] के प्रसिद्ध विद्वान "पावलोफ" ने एक कुत्ते का दिमाग निकाल लिया १४। उससे वह शून्यवत् हो गया। इसकी चेष्टाएँ स्तब्ध हो गई। वह ऋपने मालिक और खाब तक को नहीं पहचान पाता। फिर भी वह मरा नहीं। इन्जेक्शनों द्वारा उसे खाद्य तत्त्व दिया जाता रहा। इस प्रयोग पर उन्होंने यह बताया कि दिमाग ही चेतना है। उसके निकल जाने पर प्राणी में कुछ भी चैतन्य नहीं रहता। इस पर हमें ऋषिक टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सिर्फ इतना समसना ही प्रयास होगा कि दिमाग चेतना का उत्पादक नहीं, किन्तु वह मानस प्रवृत्तियों के उपयोग का साधन है। दिमाग निकाल लेने पर उसकी मानसिक चेष्टाएं इक गईं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी चेतना बिलीन ही गई। यदि ऐसा होता तो वह जीवित भी नहीं रह पाता। खाद्य का स्वीकरण, रक्तसंचार, प्राणापान न्नादि चेतनावान प्राची में ही होता है। बहुत सारे पेसे भी प्राची हैं, जिनके मस्तिष्क होता ही नहीं। वह केवल मानसं-प्रवृत्ति वाले प्राणी के ही होता है। बनस्पति भी आत्मा है। उनमें चेतना है; हर्ष, शोक, भव आदि प्रवृत्तियां हैं। पर उनके दिमाग नहीं होता। चेतना का सामान्य लच्च स्वानुभव है। जिसमें स्वानुभृति होती है, सुख-बुःख का अनुभव करने की समता होती है, वहीं आतमा है। फिर चाहे वह अपनी अनुभृति को व्यक्त कर सके या न कर सके, उसको व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले। वासी-विद्दीन प्राची की प्रहार से कप्ट नहीं होता. यह मानना यौक्तिक नहीं। उसके पास बोलने का साधन नहीं, इसलिए वह अपना कर कह नहीं सकता। फिर भी वह कर का श्रनुभव केसे नहीं करेगा ? विकास-शील प्राणी मुक होने पर भी श्र<del>क्क सञ्चालन</del>-किया से पीड़ा जता सकते हैं। जिनमें यह शक्ति भी नहीं होती, वे किसी तरह भी श्रपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते । इससे स्पष्ट है कि बोलना, अक्-सञ्चालन होते दीखना, चेष्टाश्री को व्यक्त करना, ये श्रात्मा के व्यापक लक्षण नहीं हैं। ये केवल विशिष्ट शरीरधारी यानी अस-जातिगत आत्माओं के हैं। स्थावर जातिगत आत्माओं में ये स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते। इससे क्या उनकी चेतनता और सुख-दुःखानुभृति का लोग थोड़े ही किया जा सकता है। स्थावर जीवों की कप्टानुभृति की चर्चा करते हुए शास्त्रों में लिखा है कि-जनमान्ध, जनम-मुक, जनम-बधिर एवं रोग-प्रस्त पुरुष के शरीर का कीई युवापुरुष तलवार एवं खड़ग से ३२-३२ बार छेदन-भेदन करे, उस समय उसे जैसा कष्ट होता है वैसा कष्ट पृथ्वी के जीवों को उन पर प्रहार करने से होता है। तथापि सामग्री के अभाव में वे बता नहीं सकते। और मानव प्रत्यक्ष प्रमाण का आप्रही ठहरा। इसलिए वह इस परोक्ष तथ्य को स्वीकार करने से हिचकता है। ख़ैर। जो कुछ हो, इस विषय पर हमें इतना सा स्मरण कर लेना होगा कि आत्मा अरूपी अचेतन सत्ता है, वह किसी प्रकार भी चर्म-चन्द्र द्वारा प्रत्यस नहीं हो सकती। आज से दाई हजार वर्ष पहिले कौशाम्बी-पति राजा प्रदेशी ने अपने जीवन के नास्तिक-काल में शारीरिक अवयवों के परीक्षण द्वारा आत्म प्रत्वश्चीकरण के अनेक प्रयोग किए। किन्तु उसका वह समुचा प्रयास विफल रहा । आज के वैज्ञानिक भी यदि वैसी ही असम्भव चेष्टाएं करते रहेंगे तो कुछ भी तथ्य नहीं निकलेगा। इसके चिपरीत यदि वे चेतना के आनुमानिक एवं स्वसंबेदनात्मक अन्वेषण करें तो इस गुत्थी को अधिक सरलतासे सुलका सकते हैं। चेतना का पूर्वकृष क्या है ?

निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती—इस तथ्य की स्वीकार करने वाले दार्शनिक चेतन तत्त्व को अनादि-अनन्त मानते हैं। इसरी अणी छन दार्शनिकों की है जो—निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की छत्पत्ति-स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'फ्रायट' की धारणा भी यही है कि जीवन का आरम्भ निर्जीव पदार्थ से हुआ। वैज्ञानिक जगत् में भी इस विचार की दो धाराएँ हैं—चैज्ञानिक ''लुई पास्तुर'' और टिंजल आदि निर्जीव से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते। रूसी नारी वैज्ञानिक लेपेनिनस्काया, अग्रुवैज्ञानिक डा० डेराल्ड यूरे और उनके शिष्य स्टैनले प्रिक्तर आदि निष्धाण सत्ता से सप्राण तत्ता की उत्पत्ति में विश्वास करते हैं।

चैतन्य को अचितन की भांति अनुत्यन्त सत्ता या नैसर्गिक सत्ता स्वीकार करने वालीं को 'चेतना का पूर्वरूप क्या है १' यह प्रश्न उलकान में नहीं डीलता।

दूसरी कोटि के लोग, जो ऋहेतुक या आकस्मिक चैतन्योत्पादवादी है, उन्हें यह प्रश्न क्षककोर देता है। आदि जीव किन अवस्थाओं में, कब और कैसे उत्पन्न हुआ १ यह रहस्य आज भी उनके लिए कल्पना-मान्न है।

खुई पास्तुर ऋौर हिंडाल ने वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा यह प्रमाणित किया कि निर्जीव से सजीव पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते। वह परीक्षण मूं है.....।

्रिष्ठ कांच के गोले में उन्होंने कुछ विशुद्ध पदार्थ रख दिया और उसके बाद धीरे-धीर उसके भीतर से समस्त हवा निकाल दी। वह गोला और उसके भीतर रखा हुआ पदार्थ ऐसा या कि उसके भीतर कोई भी सजीव प्राणी या उसका अण्डा या वैसी ही कोई चीज रह न जाए, यह पहले ही अल्पन्त सावधानी से देख लिया गया। इस अवस्था में रखे जाने पर देखा गया कि चाहे जितने दिन भी रखा जाए, उसके भीतर इस प्रकार की अवस्था में किसी प्रकार की जीव-सत्ता प्रकट नहीं होती, उसी पदार्थ को बाहर निकालकर रख

देने पर कुछ दिनों में ही उसमें कीड़े, मकोड़े या चुद्राकार बीजासु विखाई देने लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि बाहर की हवा में बहकर ही बीजासु या प्रास्त्री का अव्हा या छोटे-छोटे विशिष्ट जीव इस पदार्थ में जाकर उपस्थित होते हैं।

स्टैनले मिलर ने डा॰ यूरे के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के समय जो परि-स्थितियां थीं, वे ही उन्पन्न कर दीं। एक सप्ताह के बाद उसने ऋपने रासायनिक मिश्रण की परीक्षा की । उसमें तीन प्रकार के प्रोटीन मिले परन्त एक भी प्रोटीन जीवित नहीं मिला। मार्क्सवाद के अनुसार चेतना भौतिक सत्ता का गुणात्मक परिवर्तन है। पानी-पानी है। परन्त उसका वापमान थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एक निश्चित बिन्दु पर पहुंचने के बाद वह भाप बन जाता है। ( ताप के इस बिन्दू पर यह होता है, यह वायु-मण्डल के दबाब के साथ बदलता रहता है ) यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह वर्फ वन जाता है। जैसे भाप और वर्फ का पूर्व रूप पानी है, उसका भाप या वर्फ के रूप में परिणमन होने पर---गुणात्मक परिवर्तन होने पर, वह पानी नहीं रहता। वैसे चेतना का पहले रूप क्या था जो मिटकर चेतना की पैदा कर सका १ इसका कोई समाधान नहीं मिलता। 'पानी को गर्म की जिए ती बहुत समय तक वह पानी ही बना रहेगा। उसमें पानी के सभी साधारण गुण मीज्द रहेंगे केवल उसकी गर्मी बदती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ठएडा कीजिए तो एक हदतक वह पानी ही बना रहता है। लेकिन उसकी गर्मी कम हो जाती है। परन्तु एक बिन्दु पर परिवर्तन का यह क्रम यकायक टूट जाता है। शीत या जप्ज बिन्दु पर पहुँचते ही पानी के गुज एक दम बदल जाते हैं। पानी, पानी नहीं रहता बल्कि आप या बर्फ बन जाता है।"

जैसे निश्चित बिन्तु पर पहुँचने पर पानी भाष या वर्ष बनता है बैसे भौतिकता का कौन-सा निश्चित बिन्तु है जहाँ पहुँचकर भौतिकता चेतना के रूप में परिवर्तित होती है। मस्तिष्क के घटक तत्व हैं—हाइड्रोजन, आंक्सीजन, नाइट्रोजन-कार्बन, फॉसफीरस आदि-आदि। इनमें से कोई एक तस्व चेतना का जत्पादक है या सबके मिश्रण से वह जत्पन्न होती है और कितने तत्वों की कितनी मात्रा बनने पर वह पैदा होती है—इसका कोई शान अभी तक नहीं हुआ है। चेतना भौतिक तत्त्वों के मिश्रण से पैदा होती है या वह भौतिकता का गुणात्मक परिवर्तन है, यह तब तक वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं बन सकता, जब तक भौतिकता के उस चरम-बिन्दु की, जहाँ पहुँच कर यह चेतना के रूप में परिवर्तित होता है, निश्चित जानकारी न मिले।

# इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं

श्रांख, कान श्रादि नष्ट होने पर भी उनके द्वारा विज्ञान विषय की स्मृति रहती है, इसका कारण यही है कि आतमा देह और इन्द्रिय से भिन्न है। वदि ऐसा न होता तो इन्द्रिय के नष्ट होने पर उनके द्वारा किया हुआ ज्ञान भी चला जाता । इन्द्रिय के विकृत होने पर भी पूर्व ज्ञान विकृत नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है कि शान का ऋषिष्ठान इन्द्रिय से भिन्न है-वह आत्मा है। इस पर यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय विगड जाने पर जो पूर्व ज्ञान . की स्मृति होती है, उसका कारण मस्तिष्क है। आतमा नहीं। मस्तिष्क खस्थ होता है, तब तक स्मृति है। उसके बिगड जाने पर स्मृति नहीं होती। इसलिए "मस्तिष्क ही ज्ञान का ऋषिष्ठान है।" उत्तसे पृथक आत्मा नामक तत्त्व की सीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तर्क भी आत्मवादी के लिए नगएय है। जैसे इन्द्रियां बाहरी वस्तुओं को जानने के साधन हैं, वैसे मस्तिष्क इन्द्रियज्ञान-विषयक चिन्तन और स्मृति का साधन है। उसके विकृत होने पर यथार्थ स्मृति नहीं होती । फिर भी पागल व्यक्ति में चेतना की किया चाल रहती है, वह उससे भी परे की शक्ति की प्रेरणा है। साधनों की कमी होने पर स्नातमा की ज्ञान-शक्ति विकल-अध्रेरी हो जाती है, नन्ट नहीं होती। मस्तिष्क विकृत हो जाने पर अथवा उसे निकाल देने पर भी खाना-पीना. चलना-फिरना, हिलना-डुलना, श्वास-उच्छवास लेना आदि-आदि प्राण्-कियाएं होती हैं। वे यह बताती हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त जीवन की कोई दूसरी शक्ति है। उसी शक्ति के कारण शरीर में अनुभव और प्राण की क्रिया होती है। मस्तिष्क से चेतना का सम्बन्ध है। इसे ब्रात्मवादी भी ब्रस्वीकार नहीं करते। "तन्द्रल-वेयालिय" के अनुसार इस शरीर में १६० ऊर्ध्व गामिनी और रसहारिशी शिराएं है, जो नामि से निकलकर ठेठ सिर तक पहुँचती हैं। वे स्वस्थ होती

हैं, तब तक आँख, कान, नाक और जीभ का बल ठीक रहता है कि । मारतीय आयुर्वेद के मत में भी मलाक प्राण और इन्द्रिय का केन्द्र माना गया है।

> "प्राणाः प्राणमृतां यत्र, तथा सर्वेन्द्रियाणि च । यतुत्तमाङ्गमङ्गानां, शिरस्तदिमधीयते ॥ [चरक ]

मित्तिष्क चैतन्य सहायक धमिनयों का जाल है। इसिलए मित्तिष्क की श्रमुक शिरा काट देने से श्रमुक प्रकार की श्रमुति न हो, इससे यह फिलत नहीं होता कि चेत्तना मित्तिष्क की उपज है।

# कृत्रिम मस्तिष्क चेतन नहीं है

कृत्रिम मस्तिष्क, जिनका बड़े गणित के लिए उपयोग होता है, चेतनायुक्त नहीं है। वे चेतना-प्रेरित कार्यकारी यन्त्र हैं। उनकी मानव-मस्तिष्क से तुलना नहीं की जा सकती। बास्तव में ये मानव-मस्तिष्क की माँति सिक्तय श्रीर बुद्धियुक्त नहीं होते। ये केवल शीघ श्रीर तेजी से काम करनेवाले होते हैं। यह मानव-मस्तिष्क की सुपुम्ना श्रीर मस्तिष्क-स्थित श्वेत मजा के मोटे काम ही कर सकता है श्रीर इस श्रर्थ में यह मानव-मस्तिष्क का एक शतशा भी नहीं। मानव-मस्तिष्क चार भागों में बंटा हुआ है—

१--दीर्घ-मस्तिष्क--जो संवेदना, विचार-शक्ति और स्मरण-शक्ति इत्यादि कीं प्रेरणा देता है।

२--लघ्-मस्तिष्क् ।

३—सेत।

४—सुषुम्ना ।

यान्त्रिक मस्तिष्क केवल सुषुम्ना के ही कार्यों को कर सकता है, जो मानव-मस्तिष्क का चुद्रतम अवंश है।

यांत्रिक-मस्तिष्क का गणन-यंत्र लगभग मोटर में लगे मीटर की तरह होता है, जिसमें मोटर के चलने की दूरी मीलों में झांकित होती चलती है। इस गणन-यंत्र का कार्य एक और शूल्य आंक को जोड़ना अथवा एकत्र करना है। यदि गणन-यंत्र से इन आंकों को निकाला जाता है तो इससे घटाने की किया होती है और जोड़-घटाव की दो कियाओं पर ही सारा गणित आधारित है।

## प्रदेश और जीवकोष दो हैं

आतमा असंख्य-प्रदेशी है। एक, दो, तीन प्रदेश जीव नहीं होते। परि-पूर्या असंख्य प्रदेश के सदृदय का नाम जीव है। वह असंख्य जीवकोषों का पिण्ड नहीं है। वैज्ञानिक असंख्य सेल्स [ Cells ]-जीवकीयों के द्वारा प्राणी शरीर श्रीर खेतना का निर्माण होना बतलाते हैं। वे शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर अस्थायी है-एक पौद्गलिक अवस्था है। उसका निर्माण होता है। श्रीर वह रूपी है, इसलिए उसके अङ्गोपाङ्ग देखे जा सकते हैं। उनका विश्लेषण किया जा सकता है। स्थारमा स्थायी स्थीर स्थमौतिक द्रव्य है ६ । वह उत्पन्न नहीं होता। श्रीर वह श्ररूपी है, किसी प्रकार भी इन्द्रिय-शक्ति से देखा नहीं जाता। अतएव जीव कोषों द्वारा आतमा की उत्पत्ति वतलाना भूल है। प्रदेश भी आत्मा के घटक नहीं हैं। वे खर्य आत्मरूप हैं। आत्मा का परिमाण जानने के लिए उसमें उनका ऋारोप किया गया है। यदि वे वास्तविक ऋवयव होते तो उनमें संगठन, विघटन या न्यूनाधिक्य हुए बिना नहीं रहता ! वास्तविक प्रदेश केवल पौद्गलिक स्कन्धों में मिलते हैं। अतएव उनमें संघात या भेद होता रहता है। स्त्रात्मा ऋखण्ड द्रव्य है। उसमें संघात-विघात कभी नहीं होते और न उसके एक-दो तीन आदि प्रदेश जीव कहे जाते हैं। श्चारमा कुरुत, परिपूर्ण-लोकाकाश तुल्य प्रदेश परिमाणवाली है <sup>६७</sup>। एक तन्तु भी पट का उपकारी होता है। उसके बिना पट पूरा नहीं बनता। परन्त एक तन्त पट नहीं कहा जाता। एक रूप में समुदित तन्तुन्त्री का नाम पट है। वैसे ही जीव का एक प्रदेश जीव नहीं कहा जाता। असंख्य चेतन प्रदेशों का एक पिण्ड है, उसी का नाम जीव है।

# अस्तित्व सिद्धि के दो प्रकार

प्रत्येक पदार्थ का श्रस्तित्व दो प्रकार से सिद्ध होता है—साधक प्रमाण से श्रीर बाधक प्रमाण के अभाव से । जैसे साधक प्रमाण अपनी सत्ता से साध्य का श्रस्तित्व सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार बाधक प्रमाण न मिलने से भी उसका श्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है । श्रात्मा को सिद्ध करने के लिए साधक प्रमाण अनेक मिलते हैं, किन्तु बाधक प्रमाण एक भी ऐसा नहीं मिलता, जो श्रात्मा का निषेधक हो । इससे जाना जाता है कि आत्मा एक स्वसन्त्र

द्रव्य है। हाँ, यह निश्चित है कि इन्द्रियों के द्वारा उसका शहण नहीं होता। फिर भी आत्म-श्रस्तित्व में यह बाधक नहीं, क्यों कि बाधक वह बन सकता है, जो उस विषय को जानने में समर्थ हो और अन्य पूरी सामग्री होने पर भी उसे न जान सके। जैसे—शाँख घट, पट आदि को देख सकती है। पर जिस समय उचित सामीप्य एवं प्रकाश आदि सामग्री होने पर भी वह उनको न देख सके, तब वह उस विषय की बाधक मानी जा सकती है। इन्द्रियों की शहण-शिक परिमित है। वे सिर्फ पार्श्वर्ती और स्थूल पौद्गलिक पदार्थों को ही जान सकती हैं। आत्मा अपौद्गलिक [अभौतिक] पदार्थ है। इसिलए इन्द्रियों द्वारा आत्मा को न जान सकना नहीं कहा जा सकता। यदि इम बाधक प्रमाण का अभाव होने से किसी पदार्थ का सद्माव माने तब तो फिर पदार्थ-कल्पना की बाद सी आजाएगी। उसका क्या उपाय होगा ? ठीक है, यह सन्देह हो सकता है, किन्तु बाधक प्रमाण का अभाव साधक प्रमाण के द्वारा पदार्थ का सद्माव स्थापित कर देने पर ही कार्यंकर होता है।

आतमा के साधक प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए उसकी स्थापना की जाती है। उस पर भी यदि-सन्देह किया जाता है, तब आत्मवादियों को वह हेतु भी अमात्मवादियों के सामने रखना जरूरी हो जाता है कि आप यह तो बतलाएं कि 'आत्मा नहीं है' इसका प्रमाण क्या है है 'आत्मा हैं' इसका प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है। चेतना हमारे प्रसन्ध है। उसके द्वारा अप्रत्यक्ष आत्मा का भी सद्भाव सिद्ध होता है। जैसे—

'चैतन्य लिक्कोपल व्येस्त द्यहणम् दि ।' धूम को देखकर मनुष्य श्राप्त का श्रान कर लेता है, श्रातप को देखकर स्पॉदय का श्रान कर लेता है, इसका कारण यही है कि धुत्रां श्राप्त का श्रातप स्पॉदय का श्रान नामावी है— उनके बिना वे निश्चितरूपेण नहीं होते । चेतना भूत समुदय का कार्य या भूत-धर्म है, यह नहीं माना जा सकता क्यों कि भूत जड़ है । 'तयोरत्यन्ता मानात्'—भूत और चेतना में श्राप्तन्ता मानात्'—भूत और चेतना में श्राप्तन्ता मान प्रकालवर्ती विरोध होता है । चेतन कभी श्राचेतन श्रीर श्राप्त कभी चेतन नहीं बन सकता । लोक-स्थिति का निरूपण करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—जीव श्राप्तीय होता है । और श्राप्तीय जीव हो जाए, ऐसा न कभी हुआ, न होता है और न कभी

होगा देव । इसिलाए हमें आतमा की जड़ वस्तु से मिन्न सत्ता खीकार करनी होती है। यद्यपि कई विचारक आत्मा को जड़ पदार्थ का विकसित रूप मानते हैं, किन्तु यह संगत नहीं । विकास अपने धर्म के अनुकृत ही होता है और हो सकता है। चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से चेतनावान आत्मा का उपजाना विकास नहीं कहा जा सकता। यह तो सर्वधा असत्-कार्यवाद है। इसिलाए जड़त्व और चेतनत्व—इन दो विरोधी महाशक्तियों को एक मूल तत्वगत न मानना ही युक्ति-संगत है।

# स्वतन्त्र सत्ता का हेतु

द्रव्य का स्रतंत्र अस्तित्व उसके विशेष गुण द्वारा सिद्ध होता है। अपन्य द्रव्यों में न मिलने वाला गुण जिसमें मिले, वह स्वतंत्र द्रव्य होता है। सामान्यगुण जो कई द्रव्यों में मिले, उनसे पृथक् द्रव्य की स्थापना नहीं होती। चैतन्य स्नात्मा का विशिष्ट गुण है। वह उसके सिवाय स्नौर कहीं नहीं मिलता। अतएव आतमा स्वतंत्र द्रव्य है और उसमें पटार्थ के व्यापक लक्षण अर्थ-कियाकारित्व और सत् दोनों घटित होते हैं। पदार्थ वही है, जोप्रतिचल ऋपनी क्रिया करता रहे। ऋथवा पदार्थ वही है, जो सत् हो यानि पूर्व-पूर्ववर्ती अवस्थात्रों को लागता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अवस्थात्री की प्राप्त करता हुआ। भी आपने स्वरूप की न त्यागे। आयत्मा में जानने की किया निरन्तर होती रहती है। ज्ञान का प्रवाह एक चल के लिए भी नहीं रुकता और वह ( आत्मा ) उत्पाद, व्यय के स्रोत में बहती हुई भी ध्रुव है। वाल्य, यौवन, जरा ऋगदि ऋवस्थाओं एवं मनुष्य, पशु ऋगदि शरीरों का परिवर्तन होने पर भी उसका चैतन्य अचुरण रहता है। आत्मा में रूप आकार एवं वजन नहीं, फिर वह द्रव्य ही क्या ! यह निराधार शंका है। क्योंकि वे सव पुद्गल द्रव्य के ऋवान्तर-लच्चण है। सब पदार्थों में उनका होना श्रावश्यक नहीं होता।

पुनर्जन्म

मृत्यु के पश्चात् क्या होगा ! क्या हमारा ऋस्तित्व स्थायी है या यह मिट जाएगा ! इस प्रश्न पर अनात्मवादी का उत्तर यह है कि वर्तमान जीवन समाप्त होने पर कुछ भी नहीं है। पांच भृतों से प्राण बनता है। उनके अभाव में प्राण-नाश हो जाता है—शृत्यु हो जाती है। फिर कुछ भी बचा नहीं रहता। आत्मवादी आत्मा को शाश्यत मानते हैं। इसिलाए उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धान्त की स्थापना की। कर्य-लिप्त आत्मा का जन्म के प्रधात मृत्यु और मृत्यु के प्रधात जन्म होना निश्चित है। संद्येप में यही पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त है।

जन्म के बाद मृत्यु श्रीर मृत्यु के बाद जन्म की वरम्परा चलती है—यह विश्व की स्थिति है "। जीव अपने ही प्रमाद से भिन्न-भिन्न जन्मान्तर करते हैं"। पुनर्जन्म कर्म-संगी जीवों के ही होता है"।

श्रायुष्य-कर्म के पुद्गल-परमासु जीव में केंची-जीची, तिर**ञ्ची-लम्बी श्रीर** छोटी गति की शक्ति छत्पन्न करते हैं \* । उसी के श्रनुसार जीव नए जन्म-स्थान में जा उत्पन्न होते हैं।

राग-द्रेष कर्म-बन्ध के और कर्म जन्म-मृत्यु की परम्परा के कारण हैं। इस विषय में सभी क्रियावादी एक मत हैं। भगवान महावीर के शब्दों में—''क्रोध, मान, माया और लोभ—ये पुनर्जन्म के मूल को पोषण देने वाले हैंण्डं। गीता कहती है—''जैसे फटे हुए कपड़े को झोड़कर मनुष्य नया कपड़ा पहिनता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर प्राणी मृत्यु के बाद, नए शरीर को धारण करते हैंण्डं। यह आवर्तन प्रवृत्ति से होता हैण्डं। महात्मा बुद्ध ने अपने पैर में सुभने वाले कांटे को पूर्वजन्म में किए हुए प्राणीवध का विपाक बतायाण्डं।

नव-शिशु के हर्ष, भय, शोक आदि होते हैं। उसका कारख पूर्वजन्म की स्मृति है °। नव-शिशु स्तन-पान करने लगता है। यह पूर्वजन्म में किए हुए आहार के अभ्यास से ही होता है °। जिस प्रकार अवक का शरीर वालक-शरीर की उत्तरवर्ती अवस्था है, वैसे ही वालक का शरीर पूर्वजन्म के बाद में होने वाली अवस्था है। यह देह-प्राप्ति की अवस्था है। इसका जो अधिकारी है, वह आत्मा--देही है < ।

वर्तमान के मुख-यु:ख अन्य मुख-यु:ख पूर्वक होते हैं। मुख-यु:ख का अनुभव वहीं कर तकता है, जो पहले उनका अनुभव कर जुका है। नव-शिशु को जो मुख-यु:ख का अनुभव होता है, वह भी पूर्व-अनुभव मुक्त है। जीवन का मोह और मृत्यु का भव। पूर्व-बद्ध संस्कारों का परिणाम है। यदि पूर्व-जन्म में इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्यन्न ग्राणियों में ऐसी इतियां नहीं मिसतीं। इस प्रकार मारतीय आत्मवादियों ने विविध युक्तियों से पूर्वजन्म का समर्थ किया है। पाधात्य दार्शनिक भी इस विषय में मौन नहीं हैं।

माचीन दार्शनिक प्लेटो [Plato] ने कहा है कि—"श्रात्मा सदा अपने लिए नए-नए वस्त्र बुनती है तथा आत्मा में एक जैसी नैसर्गिक शक्ति है, जो ध्रुव रहेगी और अनेक बार जन्म लेगी '।"

नवीन दार्शनिक 'शोपनहोर' के शब्दों में पुनर्जन्म निसंदित्ध तत्त्व है। जैसे—''मैंने यह भी निवेदन किया कि जो कोई पुनर्जन्म के बारे में पहले-पहल सुनता है, उसे भी बह स्पष्टरूपेण प्रतीत हो जाता है< १।

पुनर्जन्म की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दी प्रधान शंकाएं सामने आती हैं। जैसे—यदि हमारा पूर्वभव होता तो हमें उसकी कुछ-न-कुछ तो स्मृतियां होती १ यदि दूसरा जन्म होता तो आतमा की गति एवं आगति हम क्यों नहीं देख पाते १

पहली शंका का हम अपने बाल्य-जीवन से ही समाधान कर सकते हैं। बचपन की घटनाविलयाँ हमें स्मरण नहीं आतीं तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि हमारी शैशव-अवस्था हुई नहीं थी १ एक दो वर्ष के नव-शैशव की घटनाएं स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने बचपन में किसी को सन्देह नहीं होता। वर्तमान जीवन की यह बात है, तब फिर पूर्वजन्म को हम इस युक्ति से कैसे हवा में उड़ा सकते हैं। पूर्वजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि उतनी शक्ति जायत हो जाए। जिसे 'जाति-स्मृति' [ पूर्वजन्म-स्मरण ] हो जाती है, यह अनेक जन्मों के घटनाओं का साज्ञास्कार कर सकता है।

दूसरी शङ्का एक प्रकार से नहीं के समान है। आतमा का प्रत्यच नहीं होता—उसके दो कारण हैं—एक तो वह अपूर्त है—रूप रहित है। इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरे वह सूहम है, इसलिए शरीर में प्रवेश करता हुआ या निकलता हुआ उपलब्ध नहीं होता। "नाऽभाषोऽनीचणादिप"—नहीं दीखने मात्र से किसी वस्तु का अभाष नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में नद्यत्र-सन नहीं देखा जाता। इससे उसका अभाष योड़ा ही माना जा सकता है।

श्रन्थकार में कुछ नहीं रीखता, नया यह मान लिया जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है ! ज्ञान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी भी सत्-पदार्थ का ऋस्तित्व स्वीकार न करना एचिस नहीं होता। अब हमें पुनर्जन्म की सामान्य स्थिति पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना चाहिए। दुनियां में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो अलन्त-असत् से सत् वन जाए-जिसका कोई मी अस्तित्व नहीं, वह श्रपना ऋस्तित्व बना ले । यहाँ "श्रमश्रोणित्य भावी, सन्नीसात्य निसे ही"-या-"नासतो विद्यते भाषो, नाभाषो विद्यते सदः"। ये पंक्तियां बढी उप-यक हैं। अभाव से भाव एवं भाव से अभाव नहीं होता है तब फिर जन्म श्रीर मृत्यु, नाश श्रीर छत्पाद, यह क्या है १ यह परिवर्तन है-प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तनं होता है। परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था को खोडकर दूसरी अवस्था में चला जाता है। किन्त न तो सर्वथा नष्ट होता है और न सर्वथा जत्यन्त भी । दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, वह हमारे सामने है। प्राणियों में भी परिवर्तन होता है। व जन्मते हैं, मरते हैं। जन्म का अर्थ अत्यन्त नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं और मृत्यु से जीव का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता । केवल वैसा ही परिवर्तन है. जैसे यात्री एक स्थान को छोडकर दूसरे स्थान में चले जाते हैं। अच्छा होगा कि उक्त सूत्र को एक बार फिर दोहराया जाए-यह एक प्रव सत्य है कि सत्ता [अलन्त हाँ] से असत्ता [अलन्त नहीं ] एवं असत्ता से सत्ता कभी नहीं होती। परिवर्तन को जोड़ने वाली कड़ी म्रात्मा है। वह अन्वयी है। पूर्वजन्म और उत्तर जन्म दोनों उसकी भवत्थाएं हैं। वह दोनों में एक रूप से रहती है। जतएव अतीत और मिवध्य की घटनावलियों की श्रृक्तला जुड़ती है। शरीर-शास्त्र के अनुसार सात वर्ष के बाद शरीर के पूर्व परमाखा च्युत हो जाते हैं--सब अवयव नए बन जाते हैं। इस सर्वाङ्गीण परिवर्तन में कात्मा का लोप नहीं होता। तक फिर मृत्य के बाद उसका ऋस्तित्व कैसे मिट जाएगा १

#### अन्तर-काल

प्राणी मरता है और जन्मता है, एक शरीर को छोड़ता है और व्सरा-शरीर बनाता है। मृत्यु और जन्म के बीच का समय अन्तर-काल कहा जाता है। उसका परिमाण एक, दो, तीन या चार समय तक का है ं भ अन्तर-काल में दें। यह वो प्रकार की होती है। ऋखु और कह। मृत्युस्थान से जन्म-स्थान सरल रेला में होता है, वहाँ आत्मा की गित ऋखु होती है। श्रीर वह विषम रेला में होता है, वहाँ आत्मा की गित ऋखु होती है। श्रीर वह विषम रेला में होता है, वहाँ गित कह होतो है। ऋखु गित में सिर्फ एक समय लगता है। उसमें आत्मा को नया प्रयक्त नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब वह पूर्व शरीर खोड़ता है तब उसे पूर्व शरीर जन्य वेग मिलता है और वह धनुष से छूटे हुए बाल की तरह सीधे ही नए जन्म स्थान में पहुंच जाता है। वक्रगति में घुमाव करने पड़ते हैं। उनके लिए इसरे प्रयत्नों की आवश्यकता होतो है। घूमने का स्थान आते ही पूर्व-देह जनित वेग मन्द पड़ जाता है और सहम शरीर-कार्मण शरीर द्वारा जीव नया प्रयक्त करता है। इसलिए उसमें समय-संख्या बढ़ जाती है। एक घुमाव वाली वक्रगित में दो समय, दो घुमाव वाली में तीन समय और तीन घुमाव वाली में जार समय लगते हैं। इसका तर्क-संगत कारण लोक-संस्थान है। सामान्यतः यह लोक ऊर्ध्व, अधः, तिर्यग्—यों तीन भागों में तथा जीवोत्यत्ति की अपेद्धा तस नाड़ी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागों में विभक्त है।

#### दिसामयिक गति-

उद्धं लोक की पूर्व दिशा से अधोलोक की पश्चिम दिशा में उत्पन्न होने बाले जीव की गति एक वकादिसामियकी होती है। पहिले समय में समभेणी मैं गमन करता हुआ जीव अधोलोक में जाता है और दूसरे समय में तिर्यग्वतीं अपने-अपने उत्पत्ति-चेत्र में पहुँच जाता है।

#### त्रि सामयिक गति-

अर्घ्व दिशावतीं श्रिमिकोण से अधोदिशावतीं वायव्य कोण में उत्पन्न होने बाले जीव की गति दिवकात्रिसामयिकी होती है। पहिले समय में जीव सम-भेणी गति से नीचे श्राता है, दूसरे समय में तिरक्का चल पश्चिम दिशा में श्रीर तीसरे समय में तिरक्का चलकर वायव्य कोण में श्रपने जन्मस्थान पर पहुँच जाता है।

स्थावर-नाड़ी गत अधीलोक की विदशा के इस पार से उस पार की स्थावर-नाड़ी गत अर्थ्य लोक की विशा में पैदा होने वाले जीव की 'जिन्का-

चतः सामविकी' गति होती है। एक समय कथोवची विदिशा से दिशा में पहुँचने में, इसरा समय क्स नाड़ी में प्रवेश करने में, तीसरा समय ऊर्ध्वगमन में और जीया समय असनाढ़ी से निकल उस पार स्थावर नाड़ी गत उत्पत्ति-स्थान तक पहुंचने में लगता है। आत्मा स्थल शरीर के अभाव में भी सूहम शरीर द्वारा गति करती है और मृत्यु के बाद वह दूसरे स्थल शरीर में प्रवेश नहीं करती । किन्तु स्वयं उसका निर्माण करती है। तथा संसार-श्रवस्था में वह सक्स-शरीर-मुक्त कभी नहीं होती। अतएव युनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती।

# जनम व्युत्कम और इन्द्रिय:--

त्रात्मा का एक जन्म से बुसरे जन्म में उत्पन्न होना संक्रान्सिकाल है। उसमें आत्मा की ज्ञानात्मक स्थिति कैसी रहती है। इस पर इमें कुछ विचार करना है। अन्तराल-गति में आत्मा के स्थल-शरीर नहीं होता। उसके अभाव में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां भी नहीं होती। वैसी स्थिति में जीव का जीवत्व कैसे टिका रहे। कम से कम एक इन्द्रिय की ज्ञानमात्रा तो प्राणी के लिए ऋनिवायं है। जिसमें यह नहीं होती, वह प्राणी भी नहीं होता। इस समस्या को शास्त्रकारों ने स्यादाद के आधार पर सलकाया है।

''भगवन्। एक जन्म से दूसरे जन्म में व्युक्तभ्यमाण जीव स-इन्द्रिय होता है या ऋन्-इन्द्रिय<sup>८४</sup> इसका उत्तर देते हुए भगवान् महाबीर ने कहा--'गौतम । द्रव्येन्द्रिय की ऋपेसा जीव ऋन-इन्द्रिय व्युक्तान्त होता है और लब्बीन्द्रिय की ऋषेचा स-इन्द्रिय।"

श्रात्मा में सानेन्द्रिय की शक्ति अन्तरालगति में भी होती है। त्वचा, नेत्र श्रादि सहायक इन्द्रियां नहीं होतीं। उसे स्व-संवेदन का अनुभव होता है-किन्तु सहायक इन्द्रियों के अभाव में इन्द्रिय शक्ति का उपयोग नहीं होता ! सहायक इन्द्रियों का निर्माख स्यूल-शरीर-रचना के समय इन्द्रिय-हान की शक्ति के अनुपात पर होता है। एक इन्द्रिय की योग्यतावाले प्राणी की शरीर-रचना में त्वचा के तिबाब और इन्द्रियों की बाक्कतियां नहीं बनतीं । द्वीन्द्रिय आदि जातियों में ममदा रसम, बाज, बखा और भीत्र की रचना होती है।

नोनों प्रकार की इन्द्रियों के सहयोग से प्राणी इन्द्रिय ज्ञान का ज्ययोग करते हैं।

#### स्व-नियमन

जीव-स्वयं-चालित है। स्वयं-चालित का अर्थ पर सहयोग-निरपेश्च नहीं, किन्तु संचालक-निरपेश्च है। जीव की प्रतीति जसी के ज्ञांन, बल, वीर्यं, पुरुष-कार—पराक्रम से होती है < । ज्ञांन ग्रादि शरीर-ज्ञांन हैं। शरीर जीव द्वारा निष्यन्न है। क्रम इस ब्रकार बनता है:—

जीवप्रभव शरीर,

शरीरप्रभव वीर्य,

वीर्यप्रमव योग ( मन, वाणी और कर्म ) ८६।

वीर्य दो प्रकार का होता है—(१) लिब्ध-वीर्य (२) करख्वीर्य । लिब्ध-वीर्य सचात्मक शक्ति है। उसकी दृष्टि से सब जीव सबीर्य होते हैं। करख्वीर्य कियात्मक शक्ति है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है (७)

जीव में सिक्तियता होती है, इसिलिए वह पौद्गिलिक कमें का संग्रह या स्वीकरण करता है। पौद्गिलिक कमें का संग्रहण करता है, इसिलिए उससे प्रभावित होता है।

कर्तृत्व और फल-भोक्तृत्व एक ही शृंखला के दो सिरे हैं। कर्तृत्व स्वयं का और फल-भोक्तृत्व के लिए दूसरी मत्ता का नियमन—ऐसी स्थित नहीं बनती।

फल-प्राप्ति इच्छा-नियंत्रित नहीं किन्तु क्रिया-नियंत्रित है। हिंसा, श्रसत्य श्रादि किया के द्वारा कर्म-पुद्गलों का संचय कर जीव भारी बन जाते हैं <<। इनकी विरक्ति करने वाला जीव कर्म-पुद्गलों का संचय नहीं करता, इसलिए वह भारी नहीं बनता < ।

जीव कर्म के मार से जितना अधिक मारी होता है, वह उतनी ही अधिक निम्नगति में उत्पन्न होता है ° और हल्का अर्थ्यगति में ° । गुरुकर्मा जीव इच्छा न होने पर भी अधीगति में जावेगा। कर्म-पुद्गलों को उसे कहाँ ले जाना है—यह झान नहीं होता। किन्तु पर भव योग्य आयुष्य कर्म-पुद्गलों का जो संग्रह हुआ होता है, वह पकते ही अपनी किया प्रारम्भ कर देता है। पहले जीवन यानि वर्तमान आयुष्य के कर्म-परमाग्रुओं की किया समात होते ही अगले आयुष्य के कर्म-पुद्गल अपनी किया प्रारम्भ कर देते हैं। दो आयुष्य के कर्म-पुद्गल जीव को एक साथ प्रमावित नहीं करते <sup>2</sup>। वे पुद्गल जिस स्थान के सप्युक्त बने हुए होते हैं, स्थी स्थान पर जीव को पसीट ले जाते हैं <sup>2</sup>। उन पुद्गलों की गति सनकी रासायनिक किया [ रस-बंध या अनुभाव बन्ध] के अनुरूप होती है। जीव सनसे बद्ध होता है, इसलिए ससे भी वहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनरावर्तन एक जन्म से इसरे जन्म में गति और आगति स्व-नियमन से ही होती है।



जीवन-निर्माण संसार का हेत् सूक्ष्म-अरीर गर्भ गर्भाधान की कृत्रिम-पद्धति गर्भ की स्थिति गर्भ-संख्या गर्भ-प्रवेश की स्थिति बाहरी स्थिति का प्रभाव जन्म के प्रारम्भ में जन्म प्राण और पर्याप्ति प्राण-शक्ति जीवों के 98 भेद और उनका आधार इन्दिय-जान और पांच जातियां मानस-ज्ञान और संज्ञी-असंज्ञी इन्द्रिय और मन

जाति-स्मृति

अतीन्द्रयञ्चान-योगिज्ञान

### संसार का हेतु

जीव की वैभाविक दशा का नाम संसार है। संसार का मूल कर्म है। कर्म के मूल राग, द्वेप हैं। जीव की ऋसंयममय प्रवृत्ति रागमूलक या द्वेषमूलक होती है। उसे समका जा सके या नहीं, यह दसरी बात है। जीव की फंसाने वाला इसरा कोई नहीं। जीव भी कर्मजाल को ऋपनी ही अज्ञान-दशा और ब्राशा-बाञ्चा से रच लेता है। कर्म व्यक्तिरूप से ब्रानादि नहीं है, प्रवाहरूप से अनादि है। कर्म का प्रवाह कब से चला, इसकी आदि नहीं है। जब से जीव तब से कर्म है। दोनों अनादि हैं। अनादि का प्रारम्भ न होता है और न बताया जा सकता है। एक-एक कर्म की ऋपेता सब कर्मों की निश्चित अवधि होती है। परिपाक-काल के बाद वे जीव से विलग हो जाते हैं। अतएव आत्मा की कर्म-मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। आत्म संयम से नए कमें चिपकने बन्द हो जाते हैं। पहले चिपके हुए कमें तपस्या के द्वारा धीमे-धीमे निजीं हो जाते हैं। नए कर्मों का बन्ध नहीं होता, पुराने कर्म टूट जाते हैं। तब वह अनादि प्रवाह रुक जाता है-आतमा मुक्त हो जाती है। यह प्रक्रिया आत्म-साधकों की है। आत्म-साधना से विमुख रहने बाले नए-नए कमों का संचय करते हैं। उसी के द्वारा उन्हें जन्म-मृत्यु के ऋषिरल प्रवाह में वहना पहता है। सूक्ष्म रारीर

स्त्म शरीर दो हैं—तेजस और कार्मण । तेजस शरीर तेजस परमासुओं से बना हुआ विद्युतशरीर है। इससे स्थूल शरीर में सिक्रयता, पाचन, दीसि और तेज बना रहता है। कार्मश्र शरीर सुख-दुःख के निमित्त बनने वाले कर्म-असुओं के समूह से बनता है। यही शेष सब शरीरों का, जन्म-मरण की परम्परा का मूल कारण होता है। इससे झुटकारा पाए बिना जीव अपनी

श्रसली दशा में नहीं पहुंच पाता। गर्भ

प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप इसरे में खिपा होता है, इसलिए उस दशा का नाम 'गर्भ' हो गया। जीवन का अन्तिम छोर जैसे मौत है, वैसे उसका आदि छोर गर्भ है। मीत के बाद क्या होगा—यह जैसे अज्ञात रहता है। वैसे ही गर्भ से पहले क्या था—यह अज्ञात रहता है। उन दोनों के बारे में विवाद है, गर्भ प्रत्यक्ष है, इसलिए यह निर्विवाद है।

मीत खण भर के लिए आती है। गर्भ महीनों तक चलता है। इसलिए जैसे मौत श्रन्तिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे गर्भ जीवन के प्रारम्भ का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसीलिए प्रारम्भिक दशा का प्रतिनिधि शब्द और चनना पड़ा। वह है- 'जनम'। 'जनम' ठीक जीवन की आदि रेखा का अंथे देता है। जो प्राणी है, वह जन्म लेकर ही हमारे सामने आता है। जन्म की प्रवाली सब प्राणियों की एक नहीं है। मिन्न-भिन्न प्राणी मिन्न-भिन्न दक से जन्म लेते हैं। एक बचा मां के पेट में जन्म लेता है और पौधा मिट्टी मैं। बच्चे की जन्म-प्रक्रिया पौधे की जन्म-प्रक्रिया से भिन्न है। बच्चा स्त्री ग्रीर पुरुष के रंज तथा नीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है। पौधा बीज से पैदा हो जाता है। इस प्रक्रिया-भेद के ऋाधार पर जैन-ऋ। गम जन्म के दो विभाग करते हैं---गर्भ श्रीर सम्मुर्छन । स्त्री-पुरुष के संयोग से होने वाले जन्म को गर्भ और उनके संयोग-निरपेक्ष जन्म को सम्मूर्छन कहा जाता है। साधारण-तया उत्पत्ति और ऋभिव्यक्ति के लिए गर्भ शब्द का प्रयोग सब जीवों के लिए होता है। स्थानांग में बादलों के गर्भ बतलाए हैं। किन्तु जनम भेद की प्रक्रिया के प्रसंग में 'गर्भ' का उक्त विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। चैतन्य-विकास की दृष्टि से भी 'गर्भ' को विशेष ऋर्य में रूद करना आवश्यक है। एकेन्द्रिय. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और माता-पिता के संयोग-निपेक्ष जन्म वाले प्राची वर्गों में मानसिक-विकास नहीं होता। माता-पिता के संयोग से जन्म-पाने वाले जीवों में मानिमक-विकास होता है। इस दृष्टि से समनस्क जीवों की जन्म-प्रक्रिया 'गर्म' श्रीर समनस्क जीवों की जन्म-प्रक्रिया 'सम्मूर्छन'--ऐसा विभाग करना आवश्यक था। जन्म-विभाग के आधार पर चैतन्य विकास का सिद्धान्त स्थिर होता है-गर्भज समनस्क श्रीर सम्मूर्छन श्रमनस्क ।

गर्मज जीवों के मनुष्य और पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च (जलचर-मछली आदि, स्वलचर-चैल आदि, सेचर-कवृतर आदि, उरपरिसुप-सीप आदि भुजपरि

स्प-नेवला आदि) ये दो वर्ग हैं। मनुष्य गर्भज ही होते हैं । तिर्मेश्व गर्भज भी होते हैं श्रीर सम्मर्खनज भी।

मानुषी गर्भ के चार विकल्प हैं-श्री, पुरुष, नपंसक और विम्बं । अग्रेज की मात्रा अधिक वीर्य की मात्रा अल्य तब स्त्री होती है। अपेज अल्प और बीर्य अधिक तब पुरुष होता है। दोनों के तुल्य होने पर नपुंसक होता है। बायु के दोष से क्रोज गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उसका नाम 'बिम्ब' है"। वह गर्भ नहीं, किन्तु गर्भ का आकार होता है। वह आर्तव की निर्जीव परिणति होती है। ये निजींब विम्ब जैसे मनुष्य जाति में होते हैं, वैसे ही पशु-पत्ती जाति में भी होते हैं। निजींव अण्डे, जो आजकल प्रचुर मात्रा में पैदा किये जाते हैं, की यही प्रक्रिया हो सकती है।

गर्भाधान की कृत्रिम-पद्धति

गर्भाधान की स्वाभाविक पद्धति स्त्री-पुरुप का संयोग है। क्रुत्रिम रीति से भी गर्भाधान हो सकता है। 'स्थानांग' में उसके पांच कारण बतलाए हैं। उन सब का सार कृत्रिम रीति से बीर्य-प्रक्षेप है। गर्भाधान के लिए मुख्य शर्त बीयं और आर्त्तव के संयोग की है। उनकी विधि स्वाभाविक और कृत्रिम वानी प्रकार की हो सकती है।

### गर्भ को स्थिति

तियंश्व की गर्भ-स्थिति जधन्य अन्तर्-मुहूर्स और उत्कृष्ट आठ वर्ष की है । मनुष्य की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहर्स और उत्कृष्ट बारह वर्ष की हैं। काय-भवस्थ की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहूर्त और उत्कृष्ट चौबीस वर्ष की है । गर्भ में बारह वर्ष विता मर जाता है और वही फिर जन्म से और बारह वर्ष वहाँ रहता है-इस प्रकार काय-भवस्थ अधिक से अधिक चीबीस वर्ष तक गर्भ में रह जाता है "।

योनिभूत वीर्य की स्थिति जघन्य अन्तर्-मुहूर्त और उत्कृष्ट बारह मुहूर्त की डोती है। गर्म संख्या

एक स्त्री के गर्भ में एक-दो यावत नी साख तक खीव खत्यल हो सकते -हैं। किन्तु वे सब निष्पन्न नहीं होते। अधिकांश निष्पन्न हुए विना ही मर . जाते हैं ११।

### गर्भ-प्रवेश की स्थिति

गौतम स्वामी ने पूछा--- भगवन्। जीव गर्भ में प्रवेश करते समय स-इन्द्रिय होता है ऋथवा ऋन्-इन्द्रिय १

भगवान् बोले-गौतम ! स इन्द्रिय भी होता है श्रीर श्रन्-इन्द्रिय भी । गौतम ने फिर पूझा-यह कैसे भगवन् !

भगवान् ने उत्तर दिया-इव्य-इन्द्रिय की ऋषेत्वा वह ऋन्:इन्द्रिय होता है और भाव-इन्द्रिय की ऋषेत्वा स-इन्द्रिय १३।

इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने बताया—गर्भ में प्रवेश करते समय जीव स्थूल शरीर ( श्रीदारिक, वैक्रिय, श्राहारक ) की ऋपेक्षा श्र-शरीर और सूद्म-शरीर (तैजस, कार्मण) की श्रपेक्षा स-शरीर होता है 13 ।

गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला आहार आज और वीर्य होता है। गर्भ-प्रविष्ठ जीव का आहार मां के आहार का ही सार-श्रंश होता है। उसके कवल-आहार नहीं होता। वह समूचे शरीर से आहार लेता है और समूचे शरीर से परिणत करता है। उसके उच्छ्वास निःश्वास भी सर्वात्मना होते हैं। उसके आहार, परिणमन, उच्छ्वास-निःश्वास बार बार होते हैं । बाहरी स्थित का प्रभाव

गर्भ में रहे हुए जीन पर बाहरी स्थिति का आधर्यकारी प्रभाव होता है। किसी-किसी गर्म-गत जीव में बैकिय-शक्ति (विविध रूप बनाने की सामर्थ्य ) होती है। वह रात्रु-सैन्य को देखकर विविध रूप बना उससे लड़ता है। उसमें अर्थ, राज्य, भोग और काम की प्रबल आकांद्या उत्पन्न हो जाती है। कोई-कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त बन जाता है। उसका धर्मानुराग तीन हो जाता है।

एक तीसरे प्रकार का जन्म है। उसका नाम है—उपपात। स्वर्ग और मरक में उत्पन्न होने वाले जीव उपपात जन्म वाले होते हैं। वे निश्चित जन्म-कहीं में उत्पन्न होते हैं और अन्तर्-मुहूर्त में युवा बन जाते हैं। जन्म के प्रारम्भ में

तीन प्रकार से पैदा होने नाले प्राणी अपने जन्म स्थानों में आते ही सबसे पहले चाहार लेते हैं १ वे स्व—प्रायोग्य पुद्गलों का ज्ञाकर्षण और संग्रह करते हैं। सम्मुख्र्यंनज प्राणी उत्पत्ति स्त्रित्र के पुद्गलों का आहार करते हैं। गर्मज प्राणी का प्रथम आहार रज-वीर्य के अगुद्धों का होता है। देवता अपने-अपने स्थान के पुद्गलों का संग्रह करते हैं। इसके अनन्तर ही उत्पन्न प्राची पौद्गलिक शक्तियों का क्रांमक निर्माण करते हैं। वे खह हैं—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्र्वास, भाषा और मन। इन्हें पर्याप्ति कहते हैं। कम से कम चार पर्याप्तियां प्रत्येक प्राची में होती हैं।

#### जन्म

१— लोगस्सय सासयं भावं, संसारस्सय ऋगादिभावं, जीवस्सय णि स भावं, कम्म बहुत्तं, जम्मणमरण बाहुल्लं, च पडु स नित्ध केइ परमासुपीम्मल मेत्ते वि पएसे जत्थगं ऋयं जीवे न जाए वा न । मएवावि से तेणट्टेगं तं चेव जाव न मए वावि · · [—भग १२।७]

२-- ग्रसइं वा श्रगांतखुत्तो .... -- भग॰

३--न मा जाई न सा जोणी, न तं ठाएं न तं कुलं।

ण जाया ण सुन्ना जत्य, सब्बे जीवा त्र्रागुंतसी-

लोक शाश्वत है, संसार श्रनादि है, जीव नित्य है। कर्म की बहुलता है, जन्म-मृत्यु की बहुलता है, इसीलिए एक परमांगु मात्र भी लोक में ऐसा स्थान नहीं, जहाँ जीव न जन्मा हो और न मरा हो।

ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं, जहाँ जीव अनेक बार या अनन्त वार जन्म धारण न कर खुके हीं।

जब तक आहमा कर्म सुक्त नहीं होती, तब तक उसकी जन्म मरण की परम्परा नहीं रकती। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है उत्पन्न होना। सब जीवों का उत्पत्तिकम एकसा नहीं होता। अनेक जातियां हैं, अनेक योनियां हैं और अनेक कुल हैं। प्रत्येक प्राणी के उत्पत्ति-स्थान में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का कुछ न कुछ तारतम्य होता ही है। फिर भी उत्पत्ति की प्रक्रियाएं अनेक नहीं हैं। सब प्राणी तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अतएव जन्म के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—सम्मूच्छंन, गर्म और उपपात। जिनका उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता और जो गर्म धारण नहीं करते, उन जीवों की उत्पत्ति को 'सम्मूच्छंन' कहते हैं। कई चतुरिन्द्रिय तक के

सब जीव सम्मूर्च्छुन जुन्म वाले होते हैं। कई विर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय तथा मनुष्य के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले पच्चेन्द्रिय मनुष्य भी सम्मूर्च्छुनज होते हैं। स्त्री-पुरुष के रज-वीर्य से जिनकी उत्पत्ति होती है, उनके जन्म का नाम 'गर्म' है। अग्रडज, पोतज और जरायुज पञ्चेन्द्रिय प्राणी गर्मज होते हैं। जिनका उत्पत्ति-स्थान नियत होता है, उनका जन्म 'उपपात' कहलाता है। देव और नारक उपपात जन्मा होते हैं। नारकों के लिए कुम्भी (छोटे मुंह की कुण्डें) और देवता के लिए शम्याएँ नियत होती हैं। प्राणी सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के शरीर में उत्पन्न होते हैं।

### प्राण और पर्याप्ति

श्राहार, चिन्तन, जल्पन आदि तब कियाएं प्राण श्रीर पर्याप्ति—इन दोनों के सहयोग से होती हैं। जैसे—बोलने में प्राणी का आत्मीय प्रयक्त होता है, वह प्राण है। उस प्रयक्त के श्रानुसार जो शक्ति भाषा-योग्य पुर्गलों का संग्रह करती है, वह भाषा-पर्याप्ति है। श्राहार-पर्याप्ति श्रीर आयुष्य-प्राण, शरीर पर्याप्ति श्रीर काय-प्राण, इन्द्रिय-पर्याप्ति श्रीर इन्द्रिय-प्राण, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति श्रीर श्वासोछ्वास-प्राण, भाषा-पर्याप्ति श्रीर भाषा-प्राण, मन-पर्याप्ति श्रीर मन-प्राण, ये परस्पर सापेच हैं। इससे हमें यह निश्चय होता है कि प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब आत्म-शक्ति श्रीर पीद्गलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही होती हैं।

#### प्राण-शक्ति

प्राणी का जीवन प्राण-शक्ति पर अवलम्बित रहता है। प्राण शक्तियां दस हैं:--

- (१) स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण।
- (२) रसन " "
- (३) ब्राया " "
- (४) चहु " "
- (५) भोत्र. ""

- (६) मन-प्राण
- (७) बचन-प्राण
- ( ८ ) काय-प्राण
- (६) श्वासोच्छ वास-प्राण
- (१०) ऋायुष्य-प्राण

प्राण् शक्तियां सब जीवां में समान नहीं होतीं। फिर भी कम से कम चार तो प्रत्येक प्राणी में होती ही हैं।

शरीर, श्वास-छळ्वास, आयुष्य और स्पर्शन इन्द्रिय, इन जीवन-शक्तियों में जीवन का मौलिक आधार है। प्राण-शक्ति और पर्याप्ति का कार्य-कारण सम्बन्ध है। जीवन शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के पहले ज्ञण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है। जनके द्वारा स्वयोग्य पुद्गलों का प्रहण, परिण्यमन और उत्सर्जन होता है। जनकी रचना प्राण-शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण-शक्ति की योग्यता होती है, वह जतनी ही पर्याप्तियों का निर्माण कर सकता है। पर्याप्ति-रचना में प्राणी को अन्तर् सहूर्त्त का समय लगता है। यद्यपि जनकी रचना प्रथम ज्ञण में ही प्रारम्भ हो जाती है पर आहार-पर्याप्ति के सिवाय शेष सबीं की समाप्ति अन्तर्-सहूर्त्त से पहले नहीं होती। स्वयोग्य पर्याप्तियों की परिनमाप्ति न होने तक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और जनके बाद पर्याप्त । जनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। यहाँ इतना-सा जानना आवश्यक है कि आहार, शरीर और इन्द्रिय—इन तीन पर्याप्तियों की पूर्ण रचना किए बिना कोई प्राणी नहीं मरता।

# जीवों के 98 मेद और उनका आधार

जीवों के निम्नोक्त १४ मेद हैं:--

सूहम एकेन्द्रिय के दो भेद बादर एकेन्द्रिय के दो भेद द्वीन्द्रिय के दो भेद श्रीन्द्रिय के दो भेद चत्रिन्द्रिय के दो भेद श्रपर्याप्त श्रीर पर्याप्त क्रसंशी पञ्चेन्द्रिय के दो भेद संशी पञ्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त अपर्याप्त और पर्यास

पर्याप्त और अपर्याप्त की संखिप्त चर्चा करने के बाद अब हमें यह देखना चाहिए कि जीवों के चौदह मेदों का मूल आर्थार क्या है ? पर्याप्त ऋीर अपर्याप्त दोनों जीवों की अवस्थाएँ हैं। जीवों को जो श्रेणियां की गई हैं उन्हीं के आधार पर ये चनदह भेद बनते हैं। इनमें एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय सूहम श्रीर बादर ऐसा भेद-करण और किनी का नहीं है। क्योंकि एकेन्द्रिय के सिवाय और कोई जीन सूदम नहीं होते । सूदम की कोटि में हम उन जीवों को परिगणित करते हैं, जो समूचे लोक में जमें हुए होते हैं, जिन्हें श्रिप्त जला नहीं सकती; तीइण से तीइण शस्त्र छेद नहीं सकते, जो ऋपनी ऋायु से जीते हैं और भ्रपनी मौत से मरते हैं, और जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जाते १७। प्राचीन शास्त्रों में "सर्व जीवमयं जगत्" इस सिद्धान्त की स्थापना हुई है वह इन्हीं जीवों को ध्यान में रखकर हुई है। कई भारतीय दार्शनिक परम ब्रह्म को जगत् ब्यापक मानते हैं कई आत्मा की सर्वव्यापी मानते हैं और जैन-हष्टि के अनुसार इन सूहम जीवों से समूचा लोक व्यास है। सबका तात्पर्य यही है कि चेतन-सत्ता लोक के तब भोगों में हैं। कई कृमि, कीट, सूहम कहे जाते हैं किन्तु वस्तुतः वे बादर-स्थूल हैं। वे ऋांखीं से देखे जा सकते हैं। साधारणतया न देखें जाएं तो सूहम दर्शक-यन्त्रों से देखे जा सकते हैं। अतएव उनमें सूहम जीवों की कोई श्रेसि नहीं। बादर एकेन्द्रिय के एक जीव का एक शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता। हमें जी एकेन्द्रिय शरीर दीखते हैं, वे असंख्य जीवी के, असंख्य शरीरों के पिएड हीते हैं। सचित मिट्टी का एक ह्योटा-सा रज-कण पानी की एक बुन्द या अग्रिन की एक चिनगारी १८-बे एक जीव के शरीर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में अपनी-अपनी जाति के ऋसंख्य जीव होते हैं और उनके ऋसंख्य शरीर पिण्डीभृत हुए, रहते हैं। तथा उस दशा में दृष्टि के विषय भी वनते हैं। इसलिए वे बादर हैं। साधारण वनस्पति के एक, दो, तीन या चार जीवों का शरीर नहीं दीखता क्योंकि खनमें से एक-एक जीव में शरीर-निष्पादन की शक्ति नहीं होती । वे अनन्त जीव मिलकर एक शरीर का निर्माणं करते हैं। इसलिए अनन्त जीवों के शरीर

स्पृत परिणितमान होने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार एक निक्रय के सहल जायशित और पर्याप्त, बादर-अपर्याप्त और पर्याप्त से चार मेद होते हैं। कि निक्रय जीवों के दो-दो मेद होते हैं। कि निक्रय जीवों के चार विभाग हैं। जैसे एक निक्रय जीवों की सहल और बायर-वे दो प्रमुख श्रेणियों हैं, वैसे पंचेन्द्रिय जीवों को सहल और बायनस्क होते हैं। मागों में बंटे हुए हैं। चार-इन्द्रिय तक के सब जीव अमनस्क होते हैं। इस लिए मन की लिख या अनुपलिथ के आधार पर जनका कोई विभाजन नहीं होता! सम्मूख्य निक्रय जीव समनस्क होते हैं। इस लिए मन की लिख या अनुपलिथ के आधार पर जनका कोई विभाजन नहीं होता! सम्मूख्य निक्रय जीव समनस्क होते हैं। अतएव अलंबी पंचेन्द्रिय अर्थात और पर्याप्त और पर्याप्त और होते हैं। संतार के प्राणी मात्र इन चौदह वर्गों में समा जाते हैं। इस क्यी-करण से हमें जीवों के क्रिमक विकास का भी पता चलता है। एक इन्द्रिय वाले जीवों से दो इन्द्रिय वाले जीव, द्वीन्द्रिय से तीन इन्द्रिय वाले जीव यों क्रिमशः पूर्व श्रेणी के जीवों से उत्तर श्रेणी के जीव अधिक विकसित हैं। इन्द्रिय जातियों

इन्द्रिय-ज्ञान परोज्ञ है। इसीलिए परोज्ञ-ज्ञानी को पौद्गलिक इन्द्रियों की अपेद्धा रहती है। किसी मनुष्य की आंख फूट जाती है, फिर भी वह चतुरिन्द्रिय नहीं होता। उसकी दर्शन-शिक्त कहीं नहीं जाती किन्तु आंख के अभाव में उसका उपयोग नहीं होता। आंख में विकार होता है, दीखना बन्द हो जाता है। उसकी उचित चिकित्सा हुई, दर्शन-शक्ति खुल जाती है। यह पौद गलिक इन्द्रिय (चत्तु) के सहयोग का परिणाम है। कई प्राणियों में सहायक इन्द्रियों के विना भी उसके ज्ञान का आभास मिलता है, किन्तु वह उनके होने पर जितना स्पष्ट होता है, उतना स्पष्ट उनके अभाव में नहीं होता। बनस्पति में रसन आदि पाँची इन्द्रियों के चिद्ध गिलते हैं के अभे भावेन्द्रिय का पूर्ण विकास और सहायक इन्द्रिय का सद्भाव नहीं होता। इसलिए वे एकेन्द्रिय ही कहलाते हैं। उक्त विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग से होता है। कि इन्द्रिय ज्ञान चेसन-इन्द्रिय ज्ञान का सम्बन्ध है—इसमें ज्ञान-इन्द्रिय

की प्रधानता है। इसरा निष्कर्ष यह है कि प्राणियों की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, व्यादिन्द्रय और पञ्चेन्द्रिय—ये पांच जातियां बनने में दोनों प्रकार की इन्द्रियों कारण हैं। फिर भी यहाँ द्रव्येन्द्रिय की प्रमुखता है <sup>३०</sup>। एकेन्द्रिय में अतिरिक्त भाषेन्द्रिय के चिह्न मिलने पर भी वे रोष वाह्य इन्द्रियों के अभाव में पञ्चेन्द्रिय नहीं कहलाते <sup>३०</sup>।

### मानस-ज्ञान और संज्ञी-असंज्ञी

इन्द्रिय के बाद मन का स्थान है। यह भी परोश्व है। पौद्गिलिक मन के विना इसका उपयोग नहीं होता। इन्द्रिय ज्ञान से इसका स्थान ऊंचा है। अत्वेक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत होता है, मन का विषय आनियत। वह सब विषयों को अहगा करता है। इन्द्रिय ज्ञान वार्तमानिक होता है, मानस ज्ञान जैकालिक। इन्द्रिय-ज्ञान में तर्क, वितर्क नहीं होता। मानस ज्ञान ज्ञालोचनात्मक होता है २२।

मानस प्रवृत्ति का प्रमुख साधन मस्तिष्क है। कान का पर्दां फट जाने पर कर्णेन्द्रिय का खपयोग नहीं होता, वैसे ही मस्तिष्क की विकृति हो जाने पर मानस शिक का खपयोग नहीं होता। मानस शान गर्भज और उपपातज पंचेन्द्रिय प्राणियों के ही होता है। इसिलए उसके द्वारा प्राणी दो भागों में बंढ जाते हैं— संशी और असंशी या समनस्क और अमनस्क। द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों में आत्म-रक्षा की भावना, इष्ट-प्रवृत्ति, अन्तिष्ट निवृत्ति, आहार भव आदि संशाएँ, संकुचन, प्रसरण, शब्द, पलायन, आगति, गति, आदि-चेष्टाएं होती हैं—ये मन के कार्य हैं। तब फिर वे असंशी क्यों है बात सही है। इष्ट प्रवृत्ति और अनिष्ट निवृत्ति का संशान मानस ज्ञान की परिधि का है, फिर भी वह सामान्य है—नगण्य है, इसिलए उससे कोई प्राणी संजी नहीं बनता। एक कौड़ी भी धन है पर उससे कोई धनी नहीं कहलाता। संजी वही होते हैं—जिनमें दीर्घकालिकी संजा मिले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की ज्ञान-श्वाला को जोड़ सके विश्व

#### इन्द्रिय और मन

पूर्व पंक्तियों में इन्द्रिय और मन का संद्वित विश्लेषण किया। उससे इन्हीं का स्वरूप स्पष्ट होता है। संजी और असंजी के इन्द्रिय और मन का

कम स्पष्ट नहीं होता । असंत्री और संत्री के इन्द्रिय ज्ञान में कुछ तरतम रहता है या नहीं ! मन से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं ! इसे स्पष्ट करना कांक्रिय ! असंबी के केवल इन्द्रिय ज्ञान होता है, संबी के इन्द्रिय और शनस दोनों ज्ञान होते हैं। इन्द्रिय ज्ञान की सीमा दोनों के लिए एक है। एक किसी रंग की देखकर संजी और असंजी दोनों चल्ल के द्वारा विर्फ इतना ही कानेंगे कि यह रंग है। इन्द्रिय ज्ञान में भी अपार तरतम होता है। एक प्राणी चन्न के द्वारा जिसे स्पष्ट जानता है, दूसरा इसे बहुत स्पष्ट जान सकता है। फिर भी अभुक रंग है, इससे भागे नहीं जाना जा सकता। उसे देखने के पश्चात यह ऐसा क्यों ! इससे क्या लाभ ! यह स्थायी है या अस्थायी ! कैसे बना ! आदि-आदि परन या जिज्ञासाएं मन का कार्य है। ऋसंश्री के ऐसी जिज्ञासाएं नहीं होतीं। जनका सम्बन्ध अप्रत्यच धर्मों से होता है। इन्द्रिय ज्ञान में प्रसम्ब धर्म से एक स्त भी आगे बढ़ने की समता नहीं होती। संज्ञी जीवों में इन्द्रिय और मन दोनों का उपयोग होता है। मन-इन्द्रिय ज्ञान का सहचारी भी होता है और उसके बाद भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ की विविध-अवस्थाओं की जानता है। मन का मनन या चिन्तन स्वतन्त्र हो सकता है किन्तु बाह्य विषयों का पर्यालोचन इन्द्रिय द्वारा उनका प्रहण होने के बाद ही होता है, इसलिए संशी जान में इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है।

# जाति-स्मृति

पूर्वजन्म की स्मृति (जाति-स्मृति) 'मिति' का ही एक विशेष मकार है। इससे पिछले नौ समनस्क जीवन की घटनाविलयां जानी जा सकती हैं। पूर्व जन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर वह पूर्व परिचित-सी लगती है। ईहा, अपोह, मार्गया और गवेषया करने से चित्त की एकाम्रता और ग्रवेषया करने से चित्त की एकाम्रता और ग्रवेष्या करने से चित्त की एकाम्रता और ग्रवेष्या करने से समनस्क जीवों को पूर्व-जन्म की स्मृति नहीं होती—इसकी कारया मीमांसा करते हुए एक भ्राचार्य ने लिखा है—

"जायमाणस्स जं हुक्खं, मरमाखस्य वा पुणो। तेण दुक्खेण संमूदो, जाइं सरह न ऋष्यणे"॥ — व्यक्ति 'मृत्यु' और 'जन्म' की बेदना से सम्मृद् हो जाता है; इसिलए साधारणतथा उसे जाति की स्मृति नहीं होती। एक ही जीवन में दुःख-व्यमदशा (सम्मोह-दशा) में स्मृति-भ्रंश हो जाता है, तब वैसी स्थिति में पूर्ण-जन्म की स्मृति सुप्त हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

पूर्व जनम के समृति-साधन मस्तिष्क आदि नहीं होते, फिर भी आत्मा के हद-संस्कार और अन-वल से उसकी समृति हो आतो है। इसीलिए जान दो प्रकार का वतलाया है—इस जन्म का आन और अगले जन्म का अन करें।

# असीन्द्रियज्ञान-योगीज्ञान

अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय श्रीर मन दोनों से ऋधिक महत्त्वपूर्ण हैं। वह प्रसन्त है, इसलिए इसे पौदगलिक साधनों - शारीरिक अवयवों के सहयोग की अपेक्षा नहीं हीती। हह 'श्रात्ममात्रापेच' होता है। हम जो त्वचा से छते हैं, कानों से सुनते हैं, अाँखों से देखते हैं, जीम से चखते हैं, वह वास्तविक प्रत्यन्त नहीं। हमारा ज्ञान शरीर के विभिन्न अवयवीं से सम्बन्धित होता है. इसलिए, उसकी नैश्चियक सत्य [ निरपेच मत्य ] तक पहुँच नहीं होती। उसका विषय केवल व्यावहारिक सत्य [ मापेन्न सत्य ] होता है । उदाहरण के लिए स्पर्शन-इन्द्रिय को लीजिए। हमारे शरीर का नामान्य तापमान ६७ या ध्म डिग्री होता है। उससे कम तापमान वाली वस्त हमारे लिए ठंडी होगी। जिसका तापमान हमारी उष्मा से ऋधिक होगा, वह हमारे लिए गर्म होगी। इमारा यह ज्ञान स्वस्थिति स्पर्शी होगा, वस्तु-स्थिति स्पर्शी नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के वर्ण, गन्ध, रस, स्मर्श, राब्द और संस्थान [ वृत्त, परिमंडल, त्र्यंस, चतुरंश ] का ज्ञान सहायक-सामग्री-सापेच्च होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान परिस्थित की ऋपेचा से मुक्त होता है। उसकी क्रप्ति में देश, काल ऋौर परिस्थिति का व्यवधान या विषयांस नहीं ऋाता। इसलिए उससे वस्तु के मौलिक रूप की सही-सही जानकारी मिलती है।

अनादि-अनन्त
विश्व-स्थिति के मूल सूत्र
विकास और हास
विकास और हास के कारण
प्राणी-विमाग
उत्पत्ति-स्थान
स्थावर जगत्
संघोय जीवन
साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण
प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण
प्रन्येक वनस्पति जीवों का परिमाण
प्रम-विकासवाद के मूलसूत्र
शारीरिक परिवर्तन का हास या उत्टा
क्रम

प्रभाव के निमित्त

# अनादि-अनन्तं

जीवन-प्रवाह के बारे में अनेक धारखाएं हैं। बहुत सारे इसे अनादि अननत मानते हैं तो बहुत सारे सादि सान्त । जीवन-प्रवाह को अनादि-अनन्त मानने वालों को उसकी उत्पत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती । चैतन्य कब, कैसे और किससे उत्पत्न हुआ, वे समस्याएं उन्हें सताती हैं—जो असत् से सत् की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। 'उपादान' की मर्यादा को स्वीकार करने वाले असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं मान सकते । नियामकता की दृष्टि से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अन्यया समक से परे की अञ्यवस्था उत्पन्न हो जाती है।

जैन-दृष्टि के अनुसार यह जगत् अनादि-अनन्त है। इसकी मात्रा न घटती है, न बढ़ती है, केवल रूपान्तर होता है 1

# विश्वस्थिति के मूल सूत्र

विश्वस्थिति की आधारभूत दस बातें हैं ---

- (१) पुनर्जन्म-जीव मरकर पुनरिप बार-बार जन्म होते हैं।
- (२) कर्मबन्ध-जीव सदा (प्रवाहरूपेण अनादिकाल से । कर्म बाधते हैं।
- (३) मोहनीय-कर्मबन्ध-जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर मोहनीय कर्म बांधते हैं।
- (४) जीव-अजीव का अत्यन्ताभाव—ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए।
- (५) त्रस-स्थावर-अविच्छेद--ऐसा न तो हुआ, न भाज्य है और न होगा कि सभी त्रस जीव स्थावर बन जाएं या सभी स्थावर जीव त्रस बन जाएं या सभी जीव केवल त्रस या केवल स्थावर हो जाएं।
- (६) लोकालोक प्रथमत्व—ऐसा न तो हुन्ना, न माञ्य है और न होगा कि लोक जलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए।

- (७) सोकालोक-अन्योन्याऽप्रवेश-एसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे।
- (८) लोक और जीवों का आधार-आधेय-सम्बन्ध-जितने चेत्र का नाम लोक है, उतने चेत्र में जीव है और जितने चेत्र में जीव है, उतने चेत्र का नाम लोक है।
- (६) लोक-मर्यादा—जितने च्रेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं, जतना च्रेत्र 'लोक' है और जितना च्रेत्र 'लोक' है जतने च्रेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं।
- (१०) ऋलोक-गति-कारणाभाष—लोक के सब ऋन्तिम भागों में ऋषब ए एक्व-स्पृष्ट पुद्गल हैं। लोकान्त के पुद्गल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते। उनकी सहायता के विना जीव ऋलोक में गति नहीं कर सकते।

# विकास और हास

विकास और हास—ये भी परिवर्तन के मुख्य पहलू हैं। एकान्तिनिख-स्थिति में न विकास हो सकता है और न हास। किन्तु जहाँ परिणामी-नित्यत्व की स्थिति है, वहाँ ये दोनों अवश्य होंगे। डार्विन के मतानुसार यह विश्व कमशः विकास की ओर बढ़ रहा है। जैन-दृष्टि इसे स्वीकार नहीं करती। विकास और हास जीव और पुद्गल—इन दो द्रव्यों में होता है। जीव का अन्तिम विकास है—मुक्त-दशा। यहाँ पहुँचने पर फिर हास नहीं होता। इससे पहले आध्यात्मिक कम-विकास की जो चौदह भूमिकाएं हैं, उनमें आठवीं (च्यक-श्रेणी) भूमिका पर पहुँचने के बाद मुक्त बनने से पहले च्या तक कमिक विकास होता है। इससे पहले विकास और हास—ये दोनों चलते हैं। कभी हास से विकाम और कभी विकास से हास होता रहता है। विकास-दशाएं ये हैं:—

- (१) अञ्चवहार राशि ....साधारण-वनस्पति
- (२) व्यवहार राशि .....प्रत्येक-वनस्पति
- (क) एकेन्द्रिय ·····ताधारव-वनस्पति, प्रत्येक-वनस्पति, पृथ्वी, पानी, तेमस्, वासुन

- ं ( स ) द्वीन्त्रिय · · · · · ·
- (ग) श्रीन्द्रय · · · · ·
  - (घ) चतुरिन्द्रिय .....
  - (क) पंचेन्द्रिय ...: अप्रमनस्क, समनस्क

प्रत्येक प्राणी इन सबकी क्रमशः पार करके आगे बढ़ता है, यह बात नहीं। इनका उत्क्रमण भी होता है। यह प्राणियों की योग्यता का क्रम है, उत्क्रान्ति का क्रम नहीं। उत्क्रमण और अपक्रमण जीवों की आध्यात्मिक योग्यता और सहयोगी परिस्थितियों के समन्वय पर निर्भर है।

दार्शनिकों का 'श्रेयवाद' मिनन्य को प्रेरक मानता है और वैज्ञानिकों का 'विकासवाद' अतीत को। श्रेय की ओर बढ़ने से जीव का आध्यात्मिक विकास होता है—ऐसी कुछ दार्शनिकों की मान्यता है। किन्तु व दार्शनिक विचार भी बाह्य भेरणा है। आत्मा स्वतः स्फूर्त है। वह श्येय की ओर बढ़ने के लिए बाध्य नहीं, स्वतन्त्र है। श्र्येय को उच्चित रीति से समक लेने के बाद वह उसकी ओर बढ़ने का प्रयक्त कर सकती है। उच्चित सामग्री मिलने पर कह प्रयक्त सफल भी हो सकता है। किन्तु 'श्र्येय की और प्रगति' यह सर्व सामान्य नियम नहीं है। यह काल, स्वमाव, नियति, उद्योग आदि विशेषसामग्री-सापेस्त है।

वैज्ञानिक विकासवाद बाह्य स्थितियों का आकलन है। अतीत की अपेक्षा विकास की परम्परा आगे बढ़ती है, यह निश्चित सस्य नहीं है। किन्हीं का विकास हुआ है तो किन्हीं का हास भी हुआ है। अतीत ने नई आकृतियों की परम्परा को आगे बढ़ाया है, तो वर्तमान ने पुराने रूपों को अपनी गोद में समेटा भी है। इसलिए अकेले अवसर की दी हुई अधिक स्वतन्त्रता मान्य नहीं हो सकती। विकास बाह्य परिस्थिति द्वारा परिचालित हो—आस्मा अपने से बाहर वाली शक्ति से परिचालित हो तो वह स्वतन्त्र नहीं हो सकती। परिस्थित का दास बनकर आत्मा कभी अपना विकास नहीं साथ सकता।

पुद्गल की शक्तियों का विकास और हास-ये दोनीं सदा चलते हैं। इनके ' विकास या हास का निरम्भिक अस्य क्ष क्षी है । शक्ति की दृष्टि से एक पौद्गिलिक स्कन्ध में अनन्त गुण तारतम्य हो जाता है। आकार-रचना की दृष्टि से एक-एक परमासु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध बन जाता है और फिर वे बिखर कर एक-एक परमासु बन जाते हैं।

पुद्गल अचेतन है, इसलिए उसका विकास या हास चैतन्य-प्रेरित नहीं होता। जीव के विकास या हास की यह विशेषता है। उसमें चैतन्य होता है, इसलिए उसके विकास हास में बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेरणा भी होती है।

जीव (चैतन्य) और शरीर का लोलीभूत संश्लेष होता है, इसलिए आन्तरिक प्रेरणा के दो रूप बन जाते हैं—(१) आत्म-जनित

(२) शरीर-जनित

आहम-जनित आन्तरिक प्रेरणा से आध्यात्मिक विकास होता है और शरीर-जनित से शारीरिक विकास।

शरीर पाँच हैं "। उनमें दो सूदम हैं और तीन स्यूल । सूदम शरीर स्यूल शरीर का प्रेरक होता है। इसकी वर्गणाएं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती हैं "। शुभ वर्गणाओं के उदय से पौद्गलिक या शारीरिक विकास होता है और अशुभ वर्गणाओं के उदय से आत्म-चेतना का हास, आवरण और शारीरिक स्थिति का भी हास होता है।

जैन-दृष्टि के अनुसार चेतना और अचेतन-पुद्गल-संथोगात्मक सृष्टि का विकास क्रिमक ही होता है, ऐसा नहीं है |

### विकास और हास के कारण

विकास और हास का मुख्य कारण है आन्तरिक प्रेरणा या आन्तरिक-स्थिति या आन्तरिक योग्यता और सहायक कारण है बाहरी स्थिति। डार्बिन का सिद्धान्त बाहरीस्थिति को अनुचित महत्त्व देता है। बाहरी स्थितियां केवल आन्तरिक वृत्तियों को जगाती हैं, उनका नये सिरे से निर्माण नहीं करती। चेतन में योग्यता होती है, वही बाहरी स्थिति का सहारा पा विकसित हो जाती है।

- (१) अन्तरंग योग्यता और वहिरंग अनुक्लता—कार्य उत्पन्न होता है।
- ( २ ) ऋन्तरंग ऋयोग्यता और बहिरंग ऋनुकृतता-कार्व जलन्न नहीं होता ।

- (३) अन्तरंग योग्यता और वहिरंग प्रतिकूलता-कार्य उत्पन्न नहीं होता।
- (४) अन्तरंग अयोग्यता और बहिरंग प्रतिकृत्ता--,, ,, ,, ,, ,, प्रत्येक प्राणी में दस संज्ञाएँ और जीवन-सुख की आकांदाएँ होती हैं । तीन एषणायें भी होती हैं--
  - (१) प्रार्थेषणा--में जीवित रहूँ।
  - (२) पुत्तैषणा-भेरी सन्त्रति चले।
  - (३) वित्तेषणा-मैं धनी बन्।

श्चर्य और काम की इस आन्तरिक प्रेरणा तथा भूख, प्यास, ठंडक, गर्मी श्चादि-श्चादि बाइरी स्थितियों के प्रहार से प्राणी की बहिर्मुखी इत्तियों का विकास होता है। यह एक जीवन-गत-विकास की स्थिति है। विकास का प्रवाह भी चलता है। एक पीढ़ी का विकास दूसरी पीढ़ी को अनायास मिल जाता है। किन्तु उद्भिद्-जगत् से लेकर मनुष्य-जगत् तक जो विकास है, वह पहली पीढ़ी के विकास की देन नहीं है। यह व्यक्ति-विकास की स्वतन्त्र गति है। उद्भिद्-जगत् से भिन्न जातियां उसकी शाखाएं नहीं किन्तु स्वतन्त्र हैं। उद्भिद्-जगत् से भिन्न जातियां उसकी शाखाएं नहीं किन्तु स्वतन्त्र हैं। उद्भिद् जाति का एक जीव पुनर्जन्म के माध्यम से मनुष्य बन सकता है। यह जातिगत विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास है।

विकास होता है, इसमें दोनों निचार एक रेखा पर हैं। किन्तु दोनों की प्रक्रिया भिन्न है। डार्विन के मतानुसार विकास जाति का होता है और जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति का। डार्विन को आत्मा और कर्म की योग्यता झात होती तो उनका ध्यान केवल जाति, जो कि बाहरी वस्तु है, के विकास की ओर नहीं जाता। आन्तरिक योग्यता की कमी होने पर एक मनुष्य किर से उद्भिद् जाति में जा सकता है, यह व्यक्तिगत हास है।

### प्राणी-विभाग

प्राणी दो प्रकार के होते हैं—चर और अचर । अचर प्राणी पांच प्रकार के होते हैं—पृथ्वी काय, अप् काय, तेजस् काय, वायु काय और वनस्पति काय। चर प्राणियों के आठ मेद होते हैं—(१) अण्डज (२) पोतज (३) जरायुज (४) रसज (५) संस्वेदज (६) सम्मूर्चिक्रम, (७) उन्हमिन और (६) उपपातज।

- (१) अग्रहण-अग्डों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अग्डल कहलाते हैं। जैसे-सांप, केंचुआ, मच्छ, कब्तर, इंस, काक, मोर आदि जन्तु।
- (२) पोतज—जो जीव खुले झंग से उत्पन्न होते हैं, वे पोतज कहलाते हैं। जैसे—हाथी, नकुल, चूहा, वगुली आदि।
- (४) रसज—मध आदि में जो कृषि उत्तन्न होते हैं, वे रसज कहलाते हैं।
- ( ५) संस्वेदज—संस्वेद में उत्पन्न होने वाले संस्वेदज कहलाते हैं। जैसे जूं स्नादि।
- (६) सम्मृष्टिं अम-किसी संयोग की प्रधानतया अपेक्षा नहीं रखते हुए यत्र कुत्र जो उत्पन्न हो जाते हैं, वे सम्मृष्टिं अम हैं। जैसे—चींटी, मक्खी आदि
- (७) उद्भिद्—भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उद्भिद् कहलाते हैं। जैसे—टिद्वी ऋादि।
- (८) उपपातज—शैय्या एवं कुम्भी में उत्पन्न होने वाले उपपातज हैं। जैसे··देवता, नारकी श्रादि।

### उत्पत्ति-स्थान

…''सब्वे पाणा सब्वे भृता सब्वे जीवा सब्वे सत्ता णाणाविहजीणिया खाणाविहसंभवा, खाखाविहसुकमा सरीर जोणिया सरीर संभवा सरीर सुकमा सरीराहारा कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मगतीया, कम्मठीइया कम्मणा चेव विपरियासमुवेति।"

…''सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्व नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं और वहीं स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में वृद्धि को प्राप्त करते हैं और शरीर का ही आहार करते हैं। वे कर्म के अनुगामी हैं। कर्म ही अनकी

जराति, स्थिति और गति का आदि-कारण है। वं कर्म के प्रभाव से ही विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं .....।"

प्राणियों के उत्पत्ति स्थान ८४ लाख हैं और उनके कुल एक करोड़ साई सत्तानवें लाख (१,६७,५०,०००) हैं। एक उत्पत्ति स्थान में अनेक कुल होते हैं। जैसे गोवर एक ही योनि है और उसमें कृमि-कुल, कीट-कुल, इश्चिक-कुल आदि अनेक कुल हैं।

| स्थान                | उत्पत्ति    | कुल              |
|----------------------|-------------|------------------|
| १पृथ्वीकाय           | ७ लाख       | १२ लाख           |
| २ अप्काय             | <b>b</b> ,, | <b>6</b> ,,      |
| ३ — तेजस्काय         | ٠,,         | <b>₹</b> ,,      |
| ४वायुकाय             | 9 ,,        | <b>७</b> "       |
| ५—वनस्पतिकाय         | २४ लाख      | ₹ ,,             |
| ६—द्वीन्द्रिय        | ٦ ,,        | <b>6</b> ,,      |
| ७—त्रीन्द्रिय        | <b>२</b>    | <b>5</b> "       |
| ६—चतुरिन्द्रय        | ₹ "         | ٤ "              |
| ६—तियंञ्चपंचेन्द्रिय | ٧ "         | जलचर१२॥ लाख      |
|                      | 1           | खेचर-१२ "        |
|                      |             | स्थलचर१० "       |
|                      |             | चर-परिसर्प−१० ,, |
|                      |             | भुज-परिसर्प-६ ,, |
| १०—मनुष्य            | १४ लाख      | १२ लाख           |
| ११नार की             | ٧ "         | . ૨૫ ,,          |
| १२देव                | "¥          | ₹६ "             |
|                      |             | <u> </u>         |

उत्पत्ति-स्थान एवं कुल-कोटि के अध्ययन से जाना जाता है कि प्राणियों की विविधता एवं भिन्नता का होना असम्भव नहीं। स्थावर-जगत्

उक्त प्राणी विभाग जन्म-प्रक्रिया की दृष्टि से है ... गति की दृष्टि से प्राणी दो भागों में विश्वक होते हैं। (१) स्थावर और (२) त्रस। त्रस जीवों में गति, स्रागति, भाषा, इच्छाव्यक्तिकरण स्रादि-स्रादि चैतन्य के स्पष्ट चिह प्रतीत होते हैं, इसलिए उनकी सचेतनता में कोई सन्देह नहीं होता । स्थावर जीवों में जीव के व्यावहारिक लच्चण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, इसलिए उनकी सजीवता चत्त्राम्य नहीं है। जैन सत्र बताते हैं-पृथ्वी, पानी, ऋप्रि, वाय श्रीर बनस्पति-के पांची स्थावर-काय सजीव हैं। इसका आधारभूत सिद्धान्त यह है-हमें जितने पुद्गल दीखते हैं, ये सब जीवशरीर या जीव-मुक्त शरीर है। जिन पुदगल-स्कन्धों को जीव अपने शरीर रूप में परिणत कर लेते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं, दूसरों को नहीं। पांच स्थावर के रूप में परिणत पुद्गल दृश्य हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे सजीव हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाल में सजीव ही होता है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि के शरीर भी प्रारम्भ में सजीव ही होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक अथवा प्रायोगिक मृत्यु से मनुष्य-शरीर निजीव या आत्म-रहित हो जाता है उसी प्रकार पृथ्वी ऋादि के शरीर भी स्वामाविक या प्रायोगिक मृत्य से निजींब बन जाते हैं। सिद्धान्त की भाषा में---

- (१) पृथ्वी-मिट्टी · · सचित्त—सजीव है ।
- (२) पानी .....सचित हैं तरलमात्र वस्तु सजीव होती है।
- (३) ऋकि ..... सचित्त है प्रकाश या ताप मात्र जीत्र संयोग से पैदा होता है।
- ( ४ ) वायु .... सिवस है।
- ( ५) बनस्पति ... सचित्त है।

निरोधी शस्त्र या भातक पदार्थ द्वारा उपहत होने पर थे ऋचित्त-निर्जीव सम जाते हैं । इनकी सजीवता का बोध कराने के लिए पूर्ववर्ती ऋाचार्यों ने दुलनात्मक युक्तियां भी प्रस्तुत की हैं। जैसे---

- (१) मनुष्य-शरीर में समान जातीय मांसांकुर वैदा होते हैं, वैसे ही पृथ्वी में भी समान जातीय श्रंकुर पैदा होते हैं, इसलिए वह सजीव है।
- (२) अपने का प्रवाही रस सजीव होता है, पानी भी प्रवाही है, इसिलए सजीव है। गर्भकाल के प्रारम्भ में मनुष्य तरल होता है, वैसे ही पानी तरल है, इसिलए सजीव है। भूत्र आदि तरल पदार्थ शस्त्र-परिणत होते हैं, इसिलए वे निर्जीव होते हैं।
- (३) जुगनू का प्रकाश और मनुष्य के शरीर में ज्वरावस्था में होने वाला जीव संयोगी है। वैसे ही अग्नि का प्रकाश और ताप जीव-संयोगी है। आहार के भाव और अभाव में होने वाली वृद्धि और हानि की अपेचा मनुष्य और अग्नि की समान स्थिति है। दोनों का जीवन वायु सापेच्च है। वायु के बिना मनुष्य नहीं जीता, वैसे अग्नि भी नहीं जीती। मनुष्य में जैसे प्राच्च वायु का महण और विषवायु का जलागे रहता है, वैसे अग्नि में भी होता है। इसलिए वह मनुष्य की भांति सजीव है। सूर्य का प्रकाश भी जीव-संयोगी है। सूर्य, 'आतप' नाम कर्मोदययुक्त पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर-पिएड है।
- (४) वायु में व्यक्त-प्राणी की भांति अनियमित स्व प्रेरित गति होती है। इससे उसकी सचेतनता का अनुमान किया जा सकता है। स्थूल-पुद्गल स्कन्धों में अनियमित गति पर-प्रेरणा से होती है, स्वयं नहीं।

ये चार जीव-निकाय हैं। इनमें से प्रत्येक में असंख्य-असंख्य जीव हैं।

मिटी का एक छोटा-सा देला, पानी की एक बून्द, अग्नि का एक कण, वायु
का एक सूहम भाग—ये सब असंख्य जीवों के असंख्य-शरीरों के पिण्ड हैं।

इनके एक जीव का एक शरीर अति सूहम होता है, इसलिए वह दृष्टि का
विषय नहीं, बनता। हम इनके पिण्डीभूत असंख्य शरीरों को ही देख
सकते हैं।

(५) वनस्पति का चैतन्य पूर्ववर्ती निकायों से स्पष्ट है। इसे जैनेतर दार्शनिक भी सजीव मानते आये हैं और वैज्ञानिक जगत् में भी इसके चैतन्य सम्बन्धी विविध परीस्त्रा हुए हैं ... बेतार की तरंगों (Wireless Waves) के बारे में अन्वेषण करते समय जगवीशचन्द्र वसु को यह अनुभव हुआ कि धातुओं के परमासु पर भी अधिक दवाब पढ़ने से रकावट आती है, और उन्हें

फिर उत्तेजित करने पर वह दूर हो जाती है। उन्होंने सूहम छानबीन के बाद बताया कि धान्यादि पदार्थ भी थकते हैं, चंचल होते हैं, विष से मुरकाते हैं, नशे से मस्त होते हैं और मरते हैं... अन्त में यह प्रमाणित किया कि संसार के सभी पदार्थ सचेतन हैं । वेदान्त की भाषा में सभी पदार्थों में एक ही चेतन प्रवाहित हो रहा है। जैन की भाषा में समूचा संसार अनन्त जीवों से व्यास है। एक असुमात्र प्रदेश भी जीवों से खाली नहीं है ।

वनस्पति की सचितनता सिद्ध करते हुए उसकी मनुष्य के साथ नुलना की गई है।

जैसे मनुष्य शरीर जाति, (जन्म) धर्मक है, वैसे वनस्पित भी जाति-धर्मक है। जैसे मनुष्य-शरीर वालक, युवक व बुद्ध अवस्था प्राप्त करता है, वैसे वनस्पित शरीर भी। जैसे मनुष्य सचेतन है, वैसे वनस्पित भी। जैसे मनुष्य शरीर छेदन करने से मिलन हो जाता है, वैसे वनस्पित का शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर आहार करने वाला है, वैसे वनस्पित-शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर अनित्य है, वैसे वनस्पित का शरीर भी। जैसे मनुष्य-शरीर अशाश्वत है (प्रतिक्ष्या मरता है), वैसे वनस्पित के शरीर की भी प्रतिक्ष्या मृत्यु होती है। जैसे मनुष्य-शरीर में इष्ट और अनिष्ट आहार की प्राप्ति से वृद्धि और हानि होती है, वैसे ही वनस्पित के शरीर में भी। जैसे मनुष्य-शरीर विविध परिणमनयुक्त है अर्थात् रोगों के सम्पर्क से पाण्डुत्व, वृद्धि, सूजन, कृशता, छिद्र आदि युक्त हो जाता है, वैसे वनस्पित-शरीर भी नाना प्रकार के रोगों से प्रस्त होकर पुष्प, फल और त्वचा विहीन हो जाता है और औषिध के संयोग से पुष्प, फलादि युक्त हो जाता है। अतः वनस्पित चेतना युक्त है।

वनस्पति के जीवों में अञ्यक्त रूप से दस संज्ञाएँ होती हैं। संज्ञा कहते हैं अनुभव को। दस संज्ञाओं के नाम निम्नोक्त हैं:---

ऋाहार-संज्ञा, मय-संज्ञा, मैयुन-संज्ञा, परिग्रह-संज्ञा, क्रोध-संज्ञा, मान संज्ञा, माया-संज्ञा, लोभ-संज्ञा, क्रोध-संज्ञा, एवं लोक-संज्ञा। इनको सिद्ध करने के लिए टीकाकारों ने उपयुक्त उदाहरण भी खोज निकाले हैं। वृक्ष जल का ऋाहार तो करते ही हैं। इसके सिवाय 'ब्रमर नेल' अपने 'ब्रासपास होने बाले वृद्धी का सार खींच लेती है। कई वृद्ध रक्त-शोषक भी होते हैं। इसलिए बनस्पित में आहार-संशा होती है। 'खुई गुई' आदि स्पर्श के भय से सिकुड़ जाती है, इसलिए बनस्पित में भय-संशा हाती है। 'कुरूबक' नामक वृद्ध स्त्री के आलिंगन से पहाबित हो जाता है और 'अशोक' नामक वृद्ध स्त्री के पारधात से प्रमुदित हो जाता है, इसलिए बनस्पित में मैथुन-संशा है। लताएं अपने तन्तुओं से वृद्ध को बींट लेती हैं, इसलिए बनस्पित में परिग्रह-संशा है। 'काकनद' (रक्तोत्पल) का कंद कोच से हुंकार करता है। 'सिदंती' नाम की बेल मान से मरने लग जाती है। लताएँ अपने फलों को माया से टांक लेती हैं। बिल्व और पलाश आदि वृद्ध लोभ से अपने मूल निधान पर फैलते हैं। इससे जाना जाता है कि बनस्पित में कोच, मान, माया और लोभ भी हैं। लताएं वृद्धों पर चढ़ने के लिए अपना मार्ग पहले से तय कर लेती हैं, इसलिए बनस्पित में औद-संशा है। राजि में कमल सिकुड़ते हैं, इसलिए बनस्पित में लोक-संशा है।

वृत्तों में जलादि सींचते हैं वह फलादि के रस के रूप में परिषत हो जाता है, इसलिए वनस्पित में उछ्ज्वास का सद्माव है। स्नायिक धड़कनों के विना रस का प्रसार नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य-शरीर में उछ्ज्वास से रक्त का प्रसार होता है और मृत-शरीर में उछ्ज्वास नहीं होता, अतः रक्त का प्रसार भी नहीं होता, इसलिए वनस्पित में उछ्ज्वास है। इत्यादि अनेकों युक्तियों से वनस्पित की सचेतनता सिद्ध की गई है।

वनस्पतिकाय के दो भेद हैं—(१) साधारण (२) प्रत्येक। एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं। वह साधारण-शरीरी, अनन्त काय या सूद्म-निगोद हैं। एक शरीर में एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक-शरीरी है। संधीय जीवन

साधारण-वनस्पति का जीवन संघ-वद्ध होता है। फिर भी उनकी आत्मिक सत्ता पृथक्-पृथक् रहती है। कोई भी जीव अपना अस्तित्व नहीं गंवाता। उन एक शरीराअयी अनन्त जीवों के सूक्ष्म शरीर तैजस् और कार्मण पृथक्-पृथक् होते हैं। उन पर एक-इसरे का प्रभाव नहीं होता। उनके साम्यवादी जीवन की परिमाधा करते हुए बताया है कि—"साधारण वनस्पति का एक जीव जो कुछ आहार आदि पुद्गल-समूह का अहबा करता है, वह तत्शरीरस्थ रोष सभी जीवों के उपमोग में आता है और बहुत सारे जीव जिन पुद्गलों का अहण करते हैं, वे एक जीव के उपमोग्य बनते हैं "।" उनके आहार-विहार, उखुवास-निश्वास, शरीर निर्माण और मौत—ये सभी साधारण कार्य एक साथ होते हैं "। साधारण जीवों का अत्येक शारीरिक कार्य साधारण होता है। पृथक्-शरीरी मनुष्यों के कृत्रिम संघों में ऐसी साधारणता कभी नहीं आती। साधारण जीवों का स्वामाविक संघात्मक जीवन साम्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जीव अमूर्त है, इसलिए वे चेत्र नहीं रोकते । चेत्र-निरोध स्थूल पौद्गिलक बस्तुएं ही करती हैं। साधारण जीवों के स्थूल शरीर प्रथक पृथक नहीं होते। जो-जो निजी शरीर हैं, वे सूद्म होते हैं, इसलिए एक सुई के अमंमाग जितने से खोटे शरीर में अनन्त जीव समा जाते हैं।

सुईं की नोक टिके उतने लह्य पाक तेल में एक लाख श्रीषियों की श्रास्तिता होती है। सब श्रीषियों के परमाखु उसमें मिले हुए होते हैं। इससे श्राप्तिक सूदमता आज के विज्ञान में देखिए—

रसायन-शास्त्र के परिडत कहते हैं कि आल्पीन के सिरे के बराबर बर्फ के टुकड़े में १०,००,००,००,००,००,००,००,००० आगु हैं। इन उदाहरखों को देखते हुए साधारख जीवों की एक श्रीराभयी स्थित में कोई संदेह नहीं होता। आग में तथा लोहे का गोला अग्रिमय होता है, वैसे साधारण बनस्पति-श्रीर जीवमय होता है।

साधारण वनस्पति जीवौं का परिमाण

लीकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। उसके एक-एक आकाश प्रदेश पर एक-एक निगोद-जीव को रखते चले जाइए। वे एक लोक में नहीं समायेंगे, दो-चार में भी नहीं। वैसे अनन्त लोक आवश्यक होंगे १ थ। इस काल्पनिक संख्या से उनका परिमाण समिक्तए। उनकी शारीरिक स्थिति संकीर्ण होती है। इसी कारण वे ससीम लोक में समा रहे हैं।

#### प्रत्येक वनस्पति

प्रत्येक वनस्पति जीवों के शुरीर प्रथक्-प्रथक् होते हैं। प्रत्येक जीव अपने

शरीर का निर्माण स्वयं करता है। उनमें पराश्रयता भी होती है। एक घटक जीव के झाश्रय में असंख्य जीव पलते हैं। वृद्ध के घटक बीज में एक जीव होता है। उसके आश्रय में पत्र, पुष्प और फूल के असंख्य जीव उपजते हैं। बीजावस्था के सिवाय वनस्पति-जीव संघातरूप में रहते हैं। श्लेष्म-द्रव्य-मिश्रित सरसों के दाने अथवा तिलपपड़ी के तिल एक रूप बन जाते हैं भें। तब भी उसकी सत्ता पृथक्-पृथक् रहती है। प्रत्येक बनस्पति के शरीरों की भी यही बात है। शरोर की संगत-दशा में भी उनकी मत्ता स्वतन्त्र रहती है। प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण

नाधारण बनस्पति जीवों की मांति प्रत्येक बनस्पति का एक-एक जीव लोकाकाश के एक श्रंक प्रदेश पर रखा जाए तो ऐसे श्रसंख्य लोक बन जाए। यह लोक श्रसंख्य श्राकाश प्रदेश वाला है, ऐसे श्रसंख्य लोकों के जितने श्राकाश प्रदेश होते हैं, उतने प्रत्येक शरीरी बनस्पति जीव हैं १४। # क्रम-विकासवाद के मल सन्न

डार्चिन का सिद्धान्त चार मान्यतात्रों पर ब्राधारित है-

- (१) पितृ नियम-समान में से समान संतति की उत्पत्ति।
- (२) परिवर्तन का नियम—निश्चित दशा में सदा परिवर्तन होता है, उसके विरुद्ध नहीं होता। वह (परिवर्तन) सदा आगे बढ़ता है, पीछे, नहीं हटता। उससे उन्नति होती है, अवनित नहीं होती।
- (३) ऋधिक उत्पत्ति का नियम—यह जीवन-संश्राम का नियम है। ऋधिक होते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होते हैं। यह ऋस्तित्व की बनाये रखने की लड़ाई है।
- (४) योग्य विजय—श्वस्तित्व की लड़ाई में जो योग्य होता है विजय उसी के हाथ में श्राती है। स्वामाविक चुनाव में योग्य को ही श्रवसर मिलता है।

प्रकारान्तर से इसका वर्गीकरण यो भी हो सकता है:--

- (१) स्वतः परिवर्तन ।
- (२) वंश-परम्परा द्वारा अगली पीढी में परिवर्तन।
- (३) जीवन-संघर्ष में योग्यतम ऋवरोष।

<sup>\*</sup> इसका पूरा विवरण यन्त्र-पुष्ठ में देखिए ।

होते हैं।

इसके अनुसार पिता-माचा के अजित गुण सन्तान में संक्रान्त होते हैं।
वहीं गुण वंशानुक्रम से पीढी-दरपीढ़ी धीरे-धीरे उपस्थित होकर सुदीर्थ काल में
सुस्पन्ट आकार थारण करके एक जाति से अभिनव जाति उत्पन्न कर देते हैं।
डार्विन के मतानुसार पिता-माता के प्रत्येक ग्रंग से सुहमकला या अवयव
निकलकर शुक्र और शोणित में संचित होते हैं। शुक्र और शोणित से सन्तान
का शरीर बनता है। अतएव पिता-माता के उपार्जित गुण सन्तान में संक्रान्त

इसमें सत्यांश है, किन्तु वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण नहीं । एक सन्तित में स्वतः बुद्धिगम्य कारणों के बिना भी परिवर्तन होता है। उस पर माता-पिता का भी प्रभाव पढ़ता है, जीवन-संग्राम में योग्यतम विजयी होता है, यह सच है किन्तु यह उससे ऋषिक सच है कि परिवर्तन की भी एक सीमा है। वह समान जातीय होता है, विजातीय नहीं । द्रव्य की सत्ता का ऋति-कम नहीं होता, मौलिक गुणों का नाश नहीं होता।

विकास या नई जाति उत्पन्न होने का अर्थ है कि स्थितियों में परिवर्तन हो, वह हो सकता है। किन्तु तिर्यञ्च पशु, पच्ची या जल-जन्तु आदि से मनुष्य जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

प्राणियों की मौलिक जातियां ध हैं। वे क्रम-विकास से उत्पन्न नहीं, स्वतन्त्र हैं। पांच जातियां योग्यता की दृष्टि से क्रमशः विकसित हैं। किन्तु पूर्व योग्यता से उत्तर योग्यता सृष्ट या विकसित हुई ऐसा नहीं। पंचेन्द्रिय प्राणी की देह से पंचेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होता है। वह पंचेन्द्रिय ज्ञान का विकास पिता से न्यून या ऋषिक पा सकता है। पर यह नहीं हो सकता कि वह किसी चतुरिन्द्रिय से उत्पन्न हो जाए या किसी चतुरिन्द्रिय को उत्पन्न कर दे। सजातीय से उत्पन्न होना और सजातीय को उत्पन्न करना, यह गर्मज-प्राणियों की निश्चित गर्यादा है।

विकासवाद जाति-विकास नहीं, किन्तु जाति-विषयांस मानता है। उसके अनुसार इस विश्व में कुछ-ज-कुछ विशुद्ध से तस पदार्थ ही चारों और भरे पड़े थे। जिनकी गति और उष्णता में क्रमशः कभी होते हुए बाद में उनमें हो सबै अहीं और हमारी इस पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार जैसे जैसे

हमारी यह पृथ्वी ठंटी होने सगी, वैसे-वैसे इस पर वायु कसादि की उत्पत्ति हुई और उसके बाद बनस्पति की उत्पत्ति हुई। उद्भिद्-राज्य हुआ। उससे बीच राज्य हुआ। जीव-राज्य का विकास कम इस प्रकार माना जाता है—पहले सरीस्रिप हुए, फिर पञ्ची, पशु, बन्दर और मनुष्य हुए।

डार्विन के इस बिलम्बित "क्रम-विकास- प्रसर्पणवाद" को विख्यात प्राची तत्त्ववेत्ता "डी॰ ब्राइस" ने सान्ध्य—प्रिमरोज (इस पेड़ का थोड़ा सा चारा हालैण्ड से लाया जाकर अन्य देशों की मिट्टी में लगाया गया। इससे अक-स्मात् दो नई श्रेणियों का उदय हुआ ) के उदाहरण से असिद्ध ठहरा कर 'प्लुत सञ्चारवाद' को मान्य ठहराया है, जिसका अर्थ है कि एक जाति से दूसरी उपजाति का जन्म आकस्मिक होता है, क्रमिक नहीं।

विज्ञान का सुष्टि-कम असत् से सत् ( उत्पाद्वाद या अहैतुकवाद ) है । यह विश्व कव, क्यो और कैसे उत्पन्न हुआ ! इसका आनुमानिक करूपनाओं के अतिरिक्त कोई निश्चित प्रमाण नहीं भिलता का विंन ने सिर्फ शारीरिक विवर्तन के आधार पर कम-विकास का सिद्धान्त स्थिर किया । शारीरिक विवर्तन में वर्ण-भेद, संहनन-भेद ", संस्थान-भेद, लम्बाई-चौड़ाई का तार-तम्य, ऐसे ऐसे और भी सूहम-स्थूल भेद हो सकते हैं "। ये पहले भी हुआ करते थे और आज भी होते हैं । ये देश, काल, परिस्थित के भेद से किसी विशेष प्रयोग के बारा भी ! १७६१ ई॰ में भेड़ों के मुख्ड में अकस्मात् एक नई जाति उत्पन्न हो गई । उन्हें आजकल "अनेकन" भेड़ कहा जाता है। यह जाति, मर्यादा के अनुकृत्स परिवर्तन है जो यदा तदा, यत् किंचित् सामग्री से हुआ करता है। प्रायोगिक परिवर्तन के नित नए उदाहरण विज्ञान जगत् प्रस्तुत करता ही रहता है।

श्रमिनन जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त एक जाति में श्रमेक व्यक्ति प्राप्त भिन्नताश्रों की वहुलता के श्राधार पर स्वीकृत हुआ है। उत्पत्ति-स्थान श्रीर कुल-कोटि की भिन्नता से प्रत्येक जाति में मेद---बाहुल्य होता है...उन श्रवान्तर मेदों के श्राधार पर मौलिक जाति की सुष्टि नहीं होती। एक जाति उससे मौलिक मेद बाली जाति को जन्म देने में समर्थ नहीं होती। जो जीव जिस जाति में जन्म होता है, वह उसी जाति में प्राप्त गुणों का विकास कर सकता है। जाति के विभाजक नियमों का अतिक्रमण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो जीव स्वार्जित कर्म-पुद्गलों की प्रेरणा से जिस जाति में जन्म सेता है, खसी( जाति ) के आधार पर उसके शरीर, संहनन, संस्थान शान आदि का निर्णय किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

बाहरी स्थितियों का प्राणियों पर प्रभाव होता है। किन्तु उनकी आनुवंशिकता में वे परिवर्तन नहीं ला सकतीं। प्रो॰ डालिंगटन के अनुसार—"जीवों की बाहरी परिस्थितियां प्रत्यन्त रूप से उनके विकास कम को पूर्णतया निश्चित नहीं करतीं। इससे यह सावित हुआ कि मार्क्स ने अपने और दूरगामी हार्विन के मतों में जो समानान्तरता पाई थी, वह बहुत स्थायी और दूरगामी नहीं थी। विभिन्न स्वाभावों वाले मानव-प्राणियों के शरीर में बाह्य और आन्तरिक भौतिक प्रभेद मौजूद होते हैं। उसके भीतर के भौतिक प्रभेद के आधार को ही आनुवंशिक या जन्मजात कहा जाता है। इस भौतिक आन्तरिक प्रभेद के आधारों का मेद ही व्यक्तियों, जातियों और वगों के भेदों का कारण होता है। ये सब मेद बाहरी अवयवों में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम हैं। इन्हें जीवधारी देह के पहलुओं के सिवाय कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। आनुवंशिकता के इस असर को अच्छे भोजन, शिला अथवा सरकार के किसी भी कार्य से चाहे वह कितना ही उदार या कर क्यों न हो, सुधार या उन्नत करना कठिन है।

अनुवंशिकता के प्रभाव की इस नए आविष्कार के बाद 'जेनेटिक्स का विज्ञान' कहा गया १७।

हमें दो अंणी के प्राणी विखाई देते हैं। एक अंणी के गर्भज हैं, जो माता-पिता के शोणित, रज और शुक्त-विन्दु के मेल से उत्पन्न होते हैं। इसरी अंणी के सम्मूर्चिक्षम हैं, जो गर्भाधान के बिना स्व-अनुकूल सामग्री के सान्तिध्य मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं।

एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय के जीव सम्मूर्चिक्षम और तिर्वञ्च जाति के ही होते हैं। पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्चिक्षम और गर्मज दोनों प्रकार के होते हैं। इन दौनों (सम्मूर्चिक्षम और गर्मज पंचेन्द्रिय) की वो जातियां हैं—

(१) तिर्यञ्चं (२) मनुष्य। (मनुष्य के मल, मृत्र, लहू ऋादि ऋशुचि स्थान में उत्पन्न होने वाले पंचेन्द्रिय जीव सम्मूच्छिम मनुष्य कहलाते हैं १८)

तिर्यञ्च जाति की मुख्य दशाएं तीन हैं :---

- (१) जलचर-मत्स्य म्रादि।
- (२)स्थलचर—गाय, भैंस ऋादि।
- (क) उरपरिसुप-रेंगने वाले प्राणी-सांप आदि।
- (ख) मुजपरिसूप—मुजा के बल पर चलने वाले प्राणी—नेवला श्रादि इसीकी उपशाखाएं हैं।
  - (३) खेचर-पन्नी।

सम्मूर्च्छिम जीवों का जाति-विभाग गर्भ-च्युत्कान्त जीवों के जाति-विभाग जैसा सुस्पष्ट श्रीर संबद्ध नहीं होता।

त्राकृति परिवर्तन और अवयवों की न्यूनाधिकता के आधार पर जाति '
विकास की जो कल्पना है, वह औपचारिक है, तात्त्विक नहीं। सेव के वृत्त्व की लगभग २ हजार जातियां मानी जाती हैं। भिन्न-भिन्न देश की मिड़ी में बोया हुआ बीज भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधों के रूप में परिणत होता है। उनके फुलों और फलों में वर्ण, गन्ध, रस आदि का अन्तर भी आ जाता है। 'कलम' के द्वारा भी वृत्तों में आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार तिर्यञ्च और मनुष्य के शरीर पर भी विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ता है। शीत प्रधान देश में मनुष्य का रंग श्वेत होता है, एष्ण-प्रधान देश में श्याम। यह परिवर्तन मौलिक नहीं है। वैशानिक प्रयोगों के द्वारा औपचारिक परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तृत किये गए हैं। मौलिक परिवर्तन प्रयोगसिद्ध नहीं है। इसलिए जातिगत औपचारिक परिवर्तन के आधार पर क्रम-विकास की धारणा अधिक मूल्यवान नहीं वन सकती।

# शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा क्रम

पारिपार्श्विक वातावरण या बाहरी स्थितियों के कारण जैसे विकास या प्रगति होती है, वैसे ही उसके बदलने पर ह्वास या पूर्व गति भी होती है।

इस दिशा में सब से आश्चर्यजनक प्रयोग हैं— म्यूनिख की जन्तुशाला के बाइरेक्टर श्री हिंज हैक के, जिन्होंने विकासवाद की गाड़ी ही आगे से पीछे

की स्रोर दकेल दी है स्रोर ऐसे घोड़े पैदा किये हैं, जैसे कि पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व होते थे ! प्रागैतिहासिक युग के इन घोड़ों को इतिहासकार 'टरपन' कहते हैं <sup>१९</sup>।

इससे जाना जाता है कि शरीर, संहनन, संस्थान और रंग का परिवर्तन होता है। उससे एक जाति के अनेक रूप बन जाते हैं, किन्तु मूलभूत जाति नहीं बदलती।

दो जाति के प्राणियों के संगम से तीसरी एक नई जाति पैदा होती है। उस मिश्र जाति में दोनों के स्वभाव मिलते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक मेद वाली उपजाति है। आत्मिक शानकृत जैसे ऐन्द्रियक और मानसिक शक्ति का भेद उनमें नहीं होता। जातिभेद का मूल कारण है—आत्मिक विकास इन्द्रियां, स्पष्ट भाषा और मन, इनका परिवर्तन मिश्रण और काल-क्रम से नहीं होता। एक स्त्री के गर्भ में 'गर्भ-प्रतिबिम्ब' पैदा होता है, जिसके रूप भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं राम्बाइति-भेद की समस्या जाति भेद में मौलिक नहीं है।

#### प्रभाव के निमित्त

एक प्राणी पर माता-पिता का, श्रासपास के वातावरण का, देश-काल की सीमा का, खान-पान का, ब्रहों-उपब्रहों का श्रनुकूल-प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके जो निमित्त हैं उन पर जैन-दृष्टि का क्या निर्शय है—यह थोड़ में जानना है।

प्रभावित स्थितियों को वर्गीकृत कर हम दो मान लें—शरीर और बुद्धि।
वे सारे निमित्त इन दोनों को प्रभावित करते हैं।

प्रत्येक प्राणी आरमा और शरीर का संयुक्त एक रूप होता है। प्रत्येक प्राणीं को आरिमक शक्ति का विकास और उसकी अभिव्यक्ति के निमित्तभूत शारीरिक साधन उपलब्ध होते हैं।

त्रातमा सूत्म शरीर का प्रवर्तक है, सूत्त्म शरीर स्थूल शरीर का । बाहरी स्थितियां स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, स्थूल शरीर सूत्त्म शरीर को श्लीर सूत्त्म शरीर को लिस्यों को ।

शरीर पौद्गलिक होते हैं—सूद्म शरीर सूद्म वर्गणात्रों का संगठन होता है और स्थूल शरीर स्थूल वर्गणात्रों का।

- (१) आनुवंशिक समानता का कारण है वर्गणा का साम्य। जन्म के आरम्म काल में जीव जो आहार लेता है, वह उन्नके जीवन का मूल आधार होता है। वे वर्गणाएं मातृ-पितृ सात्म्य होती हैं, इसिलए माता और पिता का उस पर प्रभाव होता है। सन्तान के शरीर में मांस, रक्त और मस्तुलुंग (मेजा) ये तीन आंग माता के और हाड़, मज्जा और केश-दादी-रोम-नख—ये तीन आंग पिता के होते हैं विशेष वर्गणाओं का साम्य होने पर भी आन्तरिक योग्यता समान नहीं होती। इसिलए माता-पिता से पुत्र की विच, स्वभाव, योग्यता मिन्न भी होती हैं। यही कारण है कि माता-पिता के गुण दोषों का सन्तान के स्वास्थ्य पर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना अदि पर नहीं पड़ता।
- (२) वातावरण भी पौद्गलिक होता है। पुद्गल-पुद्गल पर असर डालते हैं। शरीर, भाषा और मन की वर्गणाओं के अनुकूल वातावरण की वर्गणाएं होती हैं, उन पर उनका अनुकूल प्रभाव होता है और प्रतिकूल दशा में प्रतिकृत । आरिमक शक्ति विशेष जायत हो तो इसमें अपवाद भी हो सकता है। मानसिक शक्ति वर्गणाओं में परिवर्तन ला सकती हैं। कहा भी है—

"चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति । तस्माधितं सर्वथा रच्चणीयं, चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाराम्" ॥

- —यह घातु-बद्ध शरीर चित्त के श्रधीन है। स्वस्थ चित्त में बुद्धि की स्फुरणा होती है। इसलिए चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। चित्त नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसका तःत्ययं यह है कि पवित्र और बलवान् मन पवित्र वर्गणाओं को अहण करता है, इसलिए बुरी वर्गणाएं शरीर पर भी बुरा असर नहीं डाल सकतीं। गांधीजी भी कहते थे— 'विकारी मन ही रोग का केन्द्र बनता है, यह भी सबंधा निरपवाद नहीं है।
- (१) खान-पान और श्रीषधि का असर भी भिन्न-भिन्न प्राणियों पर भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इसका कारण भी छनके शरीर की भिन्न-भिन्न वर्गयाएं हैं। वर्गणाओं के वर्ग, गन्ध, रस और स्पर्श में श्रनन्त प्रकार का वैचित्र्य और तरतमभाव होता है। एक ही रस का दो ज्यक्ति दो प्रकार का अनुभव करते हैं। यह छनका बुद्धि-दीष या अनुभव-शक्ति का दोष नहीं

किन्तु इस भेद का आधार उनकी विभिन्न वर्गणाएं हैं। अलग-अलग परिस्थिति में एक ही व्यक्ति की इस भेद का शिकार होना पड़ता है।

खान-पान, श्रीषधि आदि का शरीर के अवयवों पर असर होता है। शरीर के अवयव इन्द्रिय-मन-भाषा के साधन होते हैं, इसलिए जीव की प्रवृत्ति के में भी परस्पर कारण बनते हैं। ये बाहरी वर्गणाएं आन्तरिक योग्यता को सुधार या बिगाड़ नहीं सकतों, और न बढ़ा-घटा भी सकतीं। किन्तु जीव की आन्तरिक योग्यता की साधनभूत आन्तरिक वर्गणाओं में सुधार या बिगाड़ ला सकती हैं। यह स्थिति दोनों प्रकार की वर्गणाओं के बलाबल पर निर्भर है।

(४) मह-उपमह से जो रिश्मयां निकलती हैं, उनका भी शारीरिक वर्गणाओं के अनुसार अनुकृत या प्रतिकृत प्रभाव होता है। विभिन्न रंगों के शिशों द्वारा सूर्य-रिश्मयों को एकत्रित कर शरीर पर डाला जाए तो स्वास्थ्य या गन पर उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। संगठित दशा में हमें तत्काल उनका असर मालूम पड़ता है। असंगठित दशा और स्हम रूप में उनका जो असर हमारे ऊपर होता है, उसे हम पकड़ नहीं नकते।

ज्योतिर्विद्या में उल्का की आरे योग-विद्या में विविध रंगों की प्रतिक्रिया भी उनकी रश्मियों के प्रभाव से होती है।

यह बाहरी श्रसर है। श्रापनी श्रान्तियक वृत्तियों का भी श्रपने पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान या मानसिक एकाग्रता से जंचलता की कमी होती है, श्रास्म-शक्ति का विकास होता है। मन की जंचलता से जो शक्ति बिखर जाती है, वह ध्यान से केन्द्रित होती है। इसीलिए श्रात्म-विकास में मन-गुप्ति, वचन-गुप्ति श्रीर काय-गुप्ति का बड़ा महत्त्व है।

मानसिक श्रनिष्ट-चिन्तन से प्रतिकृत वर्गणाएं यहीत होती हैं, उनका स्वास्थ्य पर हानिजनक प्रभाव होता है। प्रमन्न दशा में अनुकृत वर्गणाएँ अनुकृत प्रभाव डालती है।

क्रोध आदि वर्गणाओं की भी ऐसी ही स्थिति है। ये वर्गणाएं समूचे लोक में भरी पड़ी हैं। इनकी बनावट अलग-अलग दंग की होती है। और उसके अनुसार ही में निमित्त बनती हैं। कर्मवाद

कर्स आत्मा का आन्तरिक वानावरण परिस्थिति कर्म की पौद्रगलिकता आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ? बन्ध के हेतु बन्ध बन्ध की प्रक्रिया कर्म कौन बांधता है ? कर्म बन्ध कैसे ? पुण्य बन्ध का हेतु कर्म का नाना रूपों में दर्शन फल-विपाक **ख**दय उदय के दो रूप अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हेतु इसरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हेतु कर्म के उदय से क्या होता है ? फल की प्रक्रिया पुण्य-पाप मिश्रण नहीं होता कोरा पुण्य धर्म और पुण्य उदीरणा योग्य-कर्म उदीरणा का हेतु-पुरुषार्थ पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है।

वेदना काल-निर्णय निर्जारा आत्मा स्वतंत्र है या कर्म के अधीन कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया अनादि का अन्त कैसे ? लेश्या कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की रेखाएं। क्षयोगशम "मलावृतमणेर्ग्यक्तिर्यथानैकविषेक्यते । कर्मावृतात्मनस्तद्वत्, योग्यता विविधा न किम्॥"

--तत्त्वार्य-श्लोक वार्तिक-१६१

"स्रात्मा तदन्यसंयोगात्, संसारी तद्वियोगतः।

स एव मुक्त एती च, तत् स्वाभाव्यात्तयो स्तथा ॥" - योगविन्दु

भागत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत की विभक्ति, विचित्रता । श्रीर साधन तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या श्रन्तर को सहेतक माना है । उस हेत को वेदान्ती 'श्रविद्या,' बौद्ध 'वासना' सांख्य 'क्लेश' ऋौर न्याय-वैशेषिक 'श्रद्धप्ट' तथा जैन 'कर्म' कहते हैं । कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत आगे बढ़ जाने हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अहच्ट आतमा का गुखा है। अरुक्रे-बुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार पहता है, वह अष्टष्ट है। जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के माथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है । कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाएं। सांख्य कर्म को प्रकृति का विकार मानता है । श्रव्ह्यी-बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत-संस्कार से ही कमों के फल मिलते हैं। बौद्धी ने चित्तगत वासंमा को कर्म माना है। यही कार्य कारण-भाव के रूप में सख-दु:ख का हेत बनती है। जैन-दर्शन कर्म को स्वतन्त्र तत्त्व मानता है। कर्म अनन्त परमासुत्री के स्कन्ध हैं। वे समुचे लोक में जीवातमा की ऋच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं, यह उनकी बध्यमान (बंध) अवस्था है। बन्धने के बाद उनका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद उनसे सख-दःख रूप तथा श्रावरण रूप फल मिलता है, वह उदयमान ( उदय ) अवस्था है। अन्य दर्शनों में कमों की क्रियमाण, संचित और प्रारम्थ-ये तीन ऋवस्थाएं बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः बन्ध, सत् और ज्दय की समानार्थक हैं...वन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश—ये चार प्रकार, उदीरणा—कर्म का शीघ फल मिलना, उद्वर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक की बृद्धि होना, अपवर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक में कमी होना, संक्रमण—कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक इसरे के रूप में बदलना, आदि आदि अवस्थाएं जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं।

बन्ध के कारण क्या है ! बन्धे हुए कमों का फल निश्चित होता है या अनिश्चित ! कर्म जिस रूप में बन्धते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता है या अन्यथा ! धर्म करने वाला दुःखी और अधर्म करने वाला सुखी कैसे ! आदि-आदि विषयों पर जैन अन्यकारों ने खूब विस्तृत विवेचन किया है । इन सबको लिया जाए तो दूसरा अन्य बन जाए । इसीलिए यहाँ इन सब असंगों में न जाकर कुछ विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा । आत्मा का आन्तरिक वातावरण

पदार्थ के अवसंयुक्त रूप में शक्ति का तारतम्य नहीं होता। दूसरे पदार्थ से संयुक्त होने पर ही उसकी शक्ति न्यून या अधिक बनती है। दूसरा पदार्थ शक्ति का बाधक होता है, वह न्यून हो जाती है। बाधा हटती है, वह प्रगट हो जाती है। संयोग-दशा में यह हास-विकास का क्रम चलता ही रहता है। असंयोग-दशा में पदार्थ का सहज रूप प्रगट हो जाता है, फिर उसमें हास या विकास कुछ भी नहीं होता।

आत्मा की आन्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कर्म है। कर्म के संयोग से वह (आन्तरिक योग्यता) आबृत होती है या विकृत होती है। कर्म के विलय (असंयोग) से उसका स्वभावोदय होता है। बाहरी स्थित आन्तरिक स्थित को उत्तेजित कर आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है, सीधा नहीं। शुद्ध या कर्म-मुक्त आत्मा पर बाहरी परिस्थिति का कोई भी असर नहीं होता। अशुद्ध या कर्म-बद्ध आत्मा पर ही उसका प्रभाव होता है। वह भी अशुद्ध की मात्रा के अनुपात से। शुद्ध की मात्रा बढ़ती है, बाहरी बातावरण का असर कम होता है, शुद्ध की मात्रा कम होती है, बाहरी बातावरण का जाता है। परिस्थित ही प्रधान होती तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ पर समान असर होता, किन्तु ऐसा नहीं होता है। परिस्थित इनेक है, कारक नहीं।

विजातीय सम्बन्ध विचारणा की दृष्टि से आत्मा के साथ सर्वाधिक घनिष्ट सम्बन्ध कमें पुद्गलों का है। समीपवर्ती का जो प्रमाव पड़ता है, वह दूरवर्ती का नहीं पड़ता। परिस्थित दूरवर्ती घटना है। वह कमें की उपेक्षा कर आत्मा को प्रमावित नहीं कर सकती। उसकी पहुँच कमें संघटना तक ही है। उससे कमें संघटना प्रमावित होती है फिर उससे आत्मा। जो परिस्थित कमें संस्थान को प्रमावित न कर सके, उसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता।

बाहरी परिस्थिति सामृहिक होती है। कमें को वैथक्तिक परिस्थिति कहा जा सकता है। यही कमें की सत्ता का स्वयंभू-प्रमाण है। परिस्थिति

काल, च्रेत्र, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति और कर्म की सह-स्थिति का नाम ही परिस्थिति है।

काल से ही सब कुछ होता है, यह एकान्त दृष्टि मिथ्या है। चेत्र ,, ,, ,, 33 35 स्वभाव से " 55 " 53 पुरुषार्थ से " ,, ,, नियति .. .. 33 99 काल से भी कुछ बनता है, यह सापेश्व-दृष्टि सख है। चेत्र (स्थान) से भी कुछ बनता है, यह सापेच दिष्ट सत्य स्वभाव से भी प्रवार्थ से भी 94 93 " नियति .. .. 23 55 22 कर्म 53 35 23 53 वर्तमान के जैन मानस में काल-मर्यादा, चेन्न-मर्यादा, स्त्रभाव-मर्यादा,

वर्तमान के जैन मानस में काल-मर्यादा, च्रेत्र-मर्यादा, स्वभाव-मर्यादा, पुरुषायं मर्यादा और नियति-मर्यादा का जैसा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त-दर्शन है, वेसा कर्म-मर्यादा का नहीं रहा है। जो कुछ होता है, वह कर्म से ही होता है—ऐसा घोष साधारण हो गया है। यह एकान्तवाद सच नहीं है। आत्म-गुण का विकास कर्म से नहीं होता, कर्म के विलय से होता है।

परिस्थितिबाद के एकान्त-आग्रह के प्रति जैन-दृष्टि यह है—रोग देश-काल की स्थिति से ही पैदा नहीं होता, किन्तु देश-काल की स्थिति से कर्म की उत्तेजना (उदीरणा) होती है और उत्तेजित कर्म-पुद्गल रोग पैदा करते हैं। इस प्रकार जितनी भी बाहरी परिस्थितियां हैं, वे सब कर्म-पुद्गलों में उत्तेजना लाती हैं। उत्तेजित कर्म-पुद्गल आत्मा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन पदार्थ का स्थभाव सिद्ध धर्म है। वह संयोग-कृत होता है, तब विभाव-रूप होता है। दूसरे के संयोग से नहीं होता. तब उनकी परिणित स्वामाविक हो जाती है।

## कर्म की पौद्गलिकता

अपन्य दर्शन कर्म को जहाँ संस्कार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन-दर्शन उसे पौद्गलिक मानता है। 'जिस वस्तु का जो गुण होता है, वह उसका विधातक नहीं बनता।' आत्मा का गुण उसके लिए आवरण पारतन्थ्य और दुःख का हेतु कैसे बने ?

कर्म जीवारमा के त्रावरण, पारतन्त्र्य श्रीर दुःखीं का हेतु है-गुर्खा का विघातक है। इसलिए वह श्रात्मा का गुण नहीं हो मकता।

बेड़ी से मनुष्य बन्धता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोग्रोफाम से वेमान बनता है। ये सब पौद्गिलिक वस्तुएं हैं। ठीक इमी प्रकार कमें के संयोग से भी आत्मा की ये दशाएं बनती हैं। इसिलए वह भी पौद्गिलिक है। ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामर्थ्य वाली वस्तुएं हैं। कमें आत्मा के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्य वाले सुद्म स्कन्ध हैं। इसीलिए उनकी अपेचा कर्म-प्रमागुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रभाव पड़ता है।

शरीर पीद्गलिक है, उसका कारण कर्म है। इसलिए वह भी पीद्गलिक है। पीद्गलिक कार्य का समवायी कारण पीद्गलिक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा।

त्राहार त्रादि श्रनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार श्रादि से दुःखानुभूति होती है। श्राहार और शस्त्र पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दुःख के हेभूद्वंत कर्म भी पौद्गलिक हैं।

बन्ध की अपेक्षा जीव और पुरुगल अमिन्न हैं-एकमेक हैं। लक्षण की अपेता वे भिन्न हैं। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन, जीव अमूर्त है श्रीर पुदगल मृर्त ।

इन्द्रिय के विषय स्पर्श क्यादि मूर्त हैं। उनको भीगने वाली इन्द्रियां मूर्च हैं। उनसे होने वाला सुख-दुःख मूर्च है। इसलिए उनके कारण-भूत कर्म भी मर्त है "!

मूर्त ही मूर्त को स्पर्श करता है। मूर्त ही मूर्त से बंधता है। ऋमूर्त जीव मूर्त कमों को अनकाश देता है। वह उन कमों से अनकाश-रूप हो जाता है न

गीता, उपनिषद् आदि में अच्छे-बुरे कायों को जैसे कर्म कहा है, वैसे जैन-दर्शन में कर्म-शब्द किया का वाचक नहीं है। उसके अनुसार वह ( कर्म-शब्द ) अग्रतमा पर लगे हुए सूहम पौद्गलिक पदार्थ का वाचक है।

श्रात्मा की प्रत्येक सुहम श्रीर स्थूल मानसिक, वाचिक श्रीर कायिक प्रवृत्ति के द्वारा उसका ऋाकर्षण होता है। इसके बाद स्वीकरण ( ऋात्मीकरण-प्रदेशबन्ध-जीव और कर्म-परमाग्राश्रों का एकी भाव ) होता है।

कर्म के हेतुत्रों को भाव-कर्म या मल और कर्म-पुद्गलों को द्रव्य-कर्म या रज कहा जाता है। इनमें निमित्त-नैमित्तिक भाव है। भाव-कर्म से द्रव्य-कर्म का संग्रह और द्रवय-कर्म के उदय से भाव कर्म तीन होता है ै।

# आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?

श्रात्मा श्रमूर्च है, तब उसका मूर्च कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? यह भी कोई जटिल समस्या नहीं है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और जीवात्मा को अनादि माना है। वह अनादिकाल से ही कर्मबद्ध और विकारी है। कर्मबद्ध आत्माएं कथंचित् मूर्त हैं अर्थात् निरुचय दृष्टि के ऋनुसार स्वरूपतः ऋमूर्त होते हुए भी वे संगार दशा में मूर्त होती हैं १°। जीव दो प्रकार के हैं—रूपी और ऋरूपी ११। मुक्त जीव ऋरूपी हैं और संसारी जीव रूपी।

कर्मपुक्त आत्मा के फिर कभी कर्म का बन्ध नहीं होता। कर्मबद्ध आत्मा

## जैन दर्शन के मौलिक तर्रेव

के ही कर्म बन्धते हैं—जन दोनों का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे ) रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आरहा है।

श्वमूर्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का श्वसर होता है, वह श्वमूर्त के साथ मूर्त का सम्बन्ध हुए विना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी श्वमूर्त श्वास्मा के साथ मूर्त का सम्बन्ध होने में कोई श्वापत्ति नहीं श्वाती। बन्ध के हेतु १ व

कर्म-सम्बन्ध के अनुकृल आतमा की परिणति या योग्यता ही बन्ध का हेतु है। बन्ध के हेतुओं का निरूपण अनेक रूपों में हुआ है।

गौतम ने पूळा १३ — भगवन् ! जीव कांचा मोहनीय कर्म बांधता है ! भगवान — गौतम ! बांधता है !

गीतम-भगवन् । वह किन कारणों से बांधता है !

भगवान्-गीतम ! उसके दो हेतु हैं (१) प्रमाद, (२) योग ।

गौतम-भगवन् । प्रमाद किससे उत्पन्न होता है !

भगवान्-योग से।

गीतम-योग किससे उत्पन्न होता है 2

भगवान्-वीयं से।

गौतम-वीर्य किससे उत्पन्न होता है !

भगवान्-शरीर से।

गौतम--शरीर किससे उत्पन्न होता है ?

भगवान्-जीव से।

तात्वर्य यह है कि जीव शरीर का निर्माता है। क्रियात्मक वीर्य का साधन शरीर है। शरीरधारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा कर्म (कांसा-मोहनीय) का बन्ध करता है। स्थानांग अर्थ और प्रशापना में कर्मबन्ध के क्रोध, मान, माया और लोम—ये चार कारण बतलाए हैं अप।

बन्ध

"णरिथ बन्धे व मोक्खे वा ग्रीवं सन्नं निवेसए।

ऋरिथ बन्धे व मोक्खे वा एवं सन्नं निवेसए॥ —सूत्र॰ २१॥

मासंदिक-पुत्र ने पूछा—"भगवन्। भाव बन्ध कितनी प्रकार का है ?"

भगवान् ने कहा-"नाकंदिक-पुत्र । मात-बन्ध दो प्रकार का है: -(१) मूल-प्रकृति-बन्ध (२) उत्तर-प्रकृति-बन्ध "६"

बन्ध आतमा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अवस्था है। वह चत्रूप है:---(१) प्रकृति (२) स्थिति (३) अनुभाग (४) प्रदेश १७।

्वन्ध का अर्थ है—आत्मा और कर्म का संयोग और कर्म का निर्माण— व्यवस्थाकरण १८। ग्रहण के समय कर्म-पुद्गल अविभक्त होते हैं। ग्रहण के पश्चात् वे आत्म-प्रदेशों के साथ एकीभृत होते हैं। यह प्रदेश-बन्ध (या एकीभाव की व्यवस्था) है।

इसके साथ-साथ वे कर्म-परमाणु कार्य-भेद के अनुसार आठ वर्गों में बंट जाते हैं। इसका नाम प्रकृति-बन्ध (स्वमाव-व्यवस्था) है। कर्म की मूल प्रकृतियां (स्वभाव) आठ हैं—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) बेदनीय (४) मोहनीय (५) आयुष्य (६) नाम (७) गोत्र (८) अन्तराय १९।

#### संचित-विभाग:--

| (१) ज्ञानावरण | (क) देशज्ञानावरण          | ( ख ) सर्वज्ञानावरण  |
|---------------|---------------------------|----------------------|
| (२) दशंनावरण  | (क) देश दर्शनावरण         | (स) सर्व दर्शनावरण   |
| (३) वेदनीय    | (क) सात-वेदनीय            | (ख) ग्रसात-वेदनीय    |
| (४) मोहनीय    | (क) दशंन-मोहनीय           | ( ख) चारित्र-मोहनीय  |
| (५) ऋायुष्य   | (क) ऋदायु                 | ( ख ) भवायु          |
| (६) नाम       | (क) शुभ-नाम               | ( ख ) श्रशुभ-नाम     |
| (७) गोत्र     | (क) उच्च-गोव              | (ख) नीच-गोत्र        |
| (८) भ्रन्तराय | (क) प्रत्युत्पन्न-विनार्श | 1                    |
|               | ( =                       | 🛚 ) पिहित आगामीपय २० |

#### विस्तृत-विभाग:---

- ?--शानावरण--शान को आवृत्त करने वाले कर्म पुद्गल।
- (१) आभिनिवोधिक ज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म-पुद्गल।

- (२) श्रुत-क्रानावरण--शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से होने वाले ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म-पुद्गल।

  - (Y) मनः पर्याय-ज्ञानावरण—दूसरी के गन की पर्यायों को साज्ञात् जानने वाले ज्ञान की आवृत्त करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - (५) केवल ज्ञानावरण—सर्व द्रव्य और पर्यायों को साच्चात् जानने वाले ज्ञान को आयुत करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - २--- दर्शनावरण--सामान्य बोध को आवृत करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - (१) चत्तु दर्शनावरण—चत्तु के द्वारा होने वाले दर्शन (सामान्य ग्रहण) का आवरण।
  - (२) अन्न दर्शनावरण चन्नु के सिवाय शेष इन्द्रिय और मन से होने वाले दर्शन (सामान्य ग्रहण) का आवरण!
  - (३) श्रवधि-दर्शनावरण--- मूर्तद्रव्यों के साह्वात् दर्शन (सामान्य प्रहण) का श्रावरण।
  - ( Y ) केवल-दर्शनावरण —सर्व-द्रव्य-पर्यायों के साल्वात् दर्शन (सामान्य ग्रहण्) का त्रावरण।
  - (५) निद्रा-सामान्य नींट (सोया हुन्त्रा व्यक्ति मुख से जाग जाए, वह नींद)
  - (६) निद्रानिद्रा-धोर नींद (सीया हुआ। व्यक्ति कठिनाई से जागे, वह नींद)
  - (७) प्रचला—खड़े या वैठे हुए जो नींद आये।
  - ( ५ ) प्रचला-प्रचला-चलते-फिरते जो नींद आए।
  - (६) स्त्यानर्षि—(स्लान-गृद्धि) संकल्प किये हुए कार्य की नींद में कर डाले, वैसी प्रगादतम नींद।
  - ३-वेदनीय-श्रनुभूति के निमित्त कर्म-पुदगल: -
  - (१) सात वेदनीय सुखानुभूति का निमित्त-
    - (क) मनोश शब्द, (ख) मनोज़ रूप, (ग) मनोज़ गरध, (घ) मनोज़ रस,

```
-- (क) मनोश स्पर्श, (च) सुखित मन, (क) सुखित वाणी, (ज) सुखित काम।
```

- (२) असात वेदनीय-दुःखानुभृति के निमित्त कर्म पुद्गल।
- (क) अपनीस शब्द, (ख) अपनीस रूप, (ग) अपनीस गन्ध, (घ) अपनीस रस, (ङ) अपनीस स्पर्श, (च) दुःखित मन, (छ) दुःखित वाणी, (ज) दुःखित काय।

#### मीइनीय—आत्मा को मृद् बनाने वाले कर्म-पुद्गल ।

- (क) दर्शन मोहनीय-सम्यक्-दृष्टि को विकृत करने वाले कर्म-पुर्गल।
- (१) सम्य<del>दः</del>ब-बेदनीय---ग्रीपशमिक श्रीर सायिक सम्यक्-्रष्टि के प्रतिबन्धक कर्म पुद्गल।
- (२) मिथ्यात्व वेरनीय---पम्यक्-दृष्टि (ज्ञायीपश्मिक) के प्रतिबन्धक कर्म-पुर्गल।
- (३) मिश्र वेदनीय--तत्त्व-श्रद्धा की दोलायमान दशा उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
- ( ख ) चारित्र मोहनीय चरित्र विकार उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
- (१) कषाय-वेदनीय--राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।

श्चनन्तानुबन्धी क्रोध-पत्थर की रेखा (स्थिरतम)

मान-पत्थर का खम्भा ( दृदतम )

श्रनन्तानुबन्धी माया-चांत की जड़ ( कहतम )

,, लोभ कृमि-रेशम (गाइतम रंग)

श्रप्रवाख्यान कोध-मिट्टी की रेखा

- , मान-हाइ का खम्मा
- ,, माया-मेंद्रे का सींग
- ,, लोभ—कीचड़

,,

संज्वलन कोध--जल-रेखा ( ऋस्थिर-तात्कालिक )

मान-सता का खम्भा ( सचीला )

, माग्रा—जिलते बांस की जम्ल (स्वल्यतम वक्र)

- (२) नो-कषाय-वेदनीय-कषाय को उत्तेजित करने वाले कर्म-पुद्गल-
  - १--हास्य-सकारण या अकारण (बाहरी कारण के बिना भी ) इंसी-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - २—रित—सकारण या अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति राग-जल्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ३--- अरित -- सकारण या अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति होष-छत्पन्न करने वाले या संयम में अक्चि-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ४—शोक—सकारण या अकारण शोक-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ५-भय-सकारण या ऋकारण भय-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ६—जुगुप्ता—सकारण या अकारण घृणा-ज्यम्त्र करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - ७ —स्त्री-वेद —पुरुष के साथ भोग की अभिलाषा-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।
  - प्-पुरुष-वेद-स्त्री के साथ भोग की श्रमिलावा-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुरुगल।
  - E नपुंतक नेद रती-पुरुष दोनों के साथ भीग की अभिलाधा-जत्पन्न करने वाले कर्म-पुद्गल।

### ५--- ऋायु--जीवन के निमित्त कर्म-पुद्गल--

- (१) नरकायु ---नरक-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (२) तिर्यञ्चायु तिर्येच-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (३) मनुष्यायु-मनुष्य-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- ( ४ ) देवायु-देव-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- ६ नाम जीवन की विविध सामग्री की उपलब्धि के हेतुभूत कर्म-पुद्गल
  - (१) गति-नाम-जन्म-सम्बन्धी विविधता की उपलब्ध के निमित्त कर्म-पुर्गल।
  - (क) निरय गति नाम-नारक जीवन दुःसमय दशा की स्पलिय के निमित्त कर्म पुद्रवस्ता।

- (स) तिर्वेच मित नाम पशु, पश्ची आदि के जीवन ( तुःल-महुल दशा ) की उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्रगल।
- (म) मनुष्य-गति नाम---मनुष्य-जीवन (सुख-बुःख मिश्रित दशा) की उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (प) देव-गति नाम---देव-जीवन (तुक्षमय दशा) की उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (२) जाति-नाम-इन्द्रिय-रचना के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) एकेन्द्रिय-जाति-नाम-स्पर्शन, (त्वग्) इन्द्रिय की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) द्वीन्द्रिय-जाति-नाम-स्पर्शन श्रीर जिह्ना-इन दो इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) त्रीन्द्रिय-जाति नाम-स्पर्शन जिङ्बा और नाक-इन तीन इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ) चतुरिन्द्रिय-जाति-नाम-स्पर्शन, जिह्ना, नाक, और चतु-इन चार इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ङ) पंचेन्द्रिय जाति नाम-स्पर्शन, जिह्बा, नाक चत्तु और कान-इन पांच इन्द्रियों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (३) शरीर-नाम-शरीर-प्राप्ति के लिए निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) श्रीदारिक-शरीर-नाम-स्यूल शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) वैक्रिय-शरीर-नाम—विविध क्रिया कर सकने वाले कामरूपी शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) आहारक-शरीर-नाम--आहारक-लब्धिजन्य शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ) तैजस्-शरीर-नाम----तेज, पाक तथा तेजस् व शीत लेश्या का निर्गमन कर सकने वाले शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) कार्मचा-शरीर-नाम-कर्म समूह या कर्म विकारमय शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।

- ( Y ) शरीर-स्रंगोपांग-नाम-शरीर के अवयवीं और प्रत्यवयवीं की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (क) भौदारिक-शरीर श्रंगोपांग-नाम-शौदारिक शरीर के श्रवयवीं आँव प्रत्यवयवों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ख) वैकिय-शरीर-श्चंगोपांग-नाम-चैकिय शरीर के श्रवयवों और प्रत्यवयवों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) आहारक-शरीर आंगोपांग नाम--- आहारक शरीर के अवयवों और प्रत्यवयवों की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- ( घ ) तैजस् और कार्मण शरीर अत्यन्त सूदम होते हैं, इसलिए इनके अवयव नहीं होते।
- (५) शरीर-बन्धन-नाम-पहले ब्रहण किये हुए अप्रीर वर्तमान में ब्रहण किए जाने वाले शरीर-पुद्गलों के पारस्परिक सम्बन्ध का हेतुभूत कर्म।
- (क) श्रीदारिक-शरीर-बन्धन-नाम-इस शरीर के पूर्व-पश्चाद ग्रहीत पुद्गली का आपस में सम्बन्ध जोड़ने वाला कमें।
- (ख) वैक्रिय-शरीर-बन्धन-नाम ऊपरवत्।
- (ग) श्राहारक ,, ,, ,, -- ,,
- (घ) तैजम ,, ,, ,, ,,

कर्म प्रन्थ में शरीर-बन्धन नाम-कर्म के पनदह मेद किये गए हैं---

- (१) श्रीदारिक श्रीदारिक वन्धन नाम।
- (२) श्रीदारिक तैजस् ,, ,,
- (३) ,, कार्मण ,, ,,
- ( ४ ) वैकिय वैकिय ,, ,,
- ( ५ ) ,, तैजस ,, ,,
- (६) ,, कार्मण ,, ,,
- (७) ब्राहारक ब्राहारक ,, ,,
- (८) ,, तैजस ,, ,,
- (ε) ,, कार्मण बन्धन नाम।

- (१०) भीदारिक तैजस कार्मण बन्धन नाम ।
  - (११) वैकिय , , , , , ,
- (१२) आहारक ,, ,, ,,
  - (१३) तैजस तैजस् ,, ,,
  - (१४) तैजस कार्मण ,,
  - (१५) कामेंच कार्मण ",

श्रीदारिक, बैकिय श्रीर श्राहारक—ये तीन शरीर परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए इनके पुद्गलों का श्रापस में सम्बन्ध नहीं होता।

- (६) शरीर संघातन नाम २१ शरीर के गृहीत और गृह्यमाण पुर्गलों की विधीचत व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुर्गल।
- (क) स्रीदारिक-शरीर-संघातन-नाम—इस शरीर के गृहीत स्रीर गृह्ममाण पुर्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुर्गल।
- (ख) वैकिय-शरीर-संघातन-नाम—इस शरीर के ग्रहीत और ग्रह्ममाण पुद्गलों की यथीचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ग) स्नाहारक-शरीर-संघातन नाम-इस शरीर के गृहीत और गृह्ममाण पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (घ.) तैजस-शरीर संघातन नाम--इस शरीर के गृहीत स्त्रीर गृह्यमाण पुद्गलों की यथोचित व्यवस्था या संघात के निमित्त कर्म-पुद्गल।
- (ङ) कार्मण-शरीर-संघातन नाम-इस शरीर के ग्रहीत और ग्रह्ममागा पुद्गलीं की यथीचित व्यवस्था या संघातन के निमित्त कर्म-पुद्गल।
  - ७—सहनन-नाम—इसके उदय का 'हिड्डियों की व्यवस्था' पर प्रभाव होता है इसके हेतुभूत कर्म पुदगल ११।
- (क) वज्रश्वभ-नाराच-सहनन नाम—इस संहनन के हेतुमूत कर्म-पुद्गल वज्र-कील, श्रूषभ-वेष्टन-पद्द, नाराच-मर्कट-बन्ध—दोनों और आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हों, वैसी आकृति, आंटी लगाए हुये हो वैसी आकृति, बन्दर कां बचा जैसे अपनी मां की खासी से चिषका हुआ हो बैसी आकृति, जिसमें सन्धि की दोनों हुबुयां आपस में आंटी लगाए हुये हों, उन पर सीसरी हुबुी

का वेष्टन हो, चौयी हड्डी की कील उन तीनों को मेद कर रही हुई हो-ऐसे सुदृद्दम अस्थि-बन्धन का नाम 'वज-ऋषम नाराच संहनन' है।

- (ख) ऋषभनाराच-संहनन-नाम—इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल, "ऋषमनाराच संहनन" में हिंदुयों की ऋांटी और वेष्टन होता है, कीस नहीं होती। यह दृद्दर है।
- (ग) नाराच-संहनन नाम-इस संहनन के हेतुमूत कर्म-पुद्गल। 'नाराच-संहनन' में केवल हार्दुयों की आंटी होती है, वेष्टन और कील नहीं होती।
- (घ) अर्थनाराच-संहनन नाम—इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल। 'अर्थनाराच संहनन' में हड्डी का एक छोर मर्कट-बन्ध से बंधा हुआ और सूसरा छोर कील से मिदा हुआ होता है।
- (ङ) की लिका--संहनन-नाम-इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुद्गल। 'की लिका संहनन, में हिंदुयां केवल कील से खड़ी हुई होती हैं।
- (च) सेवार्त-संहनन नाम—इस संहनन के हेतुभूत कर्म-पुर्गल। 'सेवार्त संहनन' में केवल हिंदुयां ही आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
  - चंस्थान-नाम─इसके उदय का शरीर की ऋाकृति-रचना पर प्रमाब होता
     है इसके हेतुभूत कर्म पुद्गल।
  - (१) समचतुरस्र-संस्थान—इसके हेतुभूत कर्म पुद्गल। पालथी मार कर बैठे हुये व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं। वह 'सम चतुरस्र संस्थान' है।
  - (२) न्यप्रोध-परिमंडल-संस्थान-नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल । नाभि से ऊपर के अवयव पूर्ण और नीचे के अवयव प्रमाणहीन होते हैं, वह 'न्यप्रोध-परिमंडल संस्थान' है।
  - (३) सादि-संस्थान नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल। नामि से ऊपर के श्रवयव प्रमाण-हीन और नीचे के श्रवयव पूर्व होते हैं, वह सादि-संस्थान' है।
  - ( ४ ) वामन संस्थान नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुद्गल । 'वामन-संस्थान'----बीना ।
- ( प्र ) कुन्य संस्थान नाम-इसके देतुभूत कर्म-पुद्गता । 'कुन्य संस्थान'-

| (६) हुंड-संस्थान-नाम-इतके हेतुभूत कर्म-पुर्गता। सब अवयव बेदब        |
|---------------------------------------------------------------------|
| या प्रमाणशह्य होते हैं, यह हुंड-संस्थान है।                         |
| €—वर्ण नाम—इस कर्म के उदय का शरीर के रंग पर प्रभाव पड़ता है—        |
| (क) कृष्ण-वर्ण-नाम-इस कर्म के छदय से शरीर का रंग काला ही जाता है    |
| (ख) नील-वर्धा-नाम                                                   |
| (ग) सोहित वर्ष-नाम " " " " " " " " " " " " " " " " " "              |
| (घ) हारिद्र-वर्ण नाम                                                |
| (क) श्वेत-वर्ण-नाम ,, ,, ,, ,, ,, ,, सफेद ,, ,, ,,                  |
| १०गन्ध नामइस कर्म के उदय का शरीर के गन्ध पर प्रभाव पड़ता है।        |
| (क) सुरमि-गन्ध-नाम-इस कर्म के खदय से शरीर सुगन्धवासित होता है।      |
| (ख) दुरिम-गन्ध-नाम-इस कमें के उदयं से शरीर दुर्गन्धवासित होता है।   |
| ११-रस नाम-इस कर्म के उदय का शरीर के रस पर समाव पहता है।             |
| (क) तिक्त-रस नाम-इस कर्म के जदय से शरीर का रस तिक होता है।          |
| (ख) कटु रस नाम- " " " " " " " " कहुन्ना होता है।                    |
| (ग) कषाय-रत-नाम,, ,, ,, ,, ,, ,, कसैला होता है।                     |
| (घ) म्राम्ल-रस-नाम, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,             |
| (क) मधुर-रस-नाम- ,, ,, ,, ,, ,, ,, मीठा ,, ,,                       |
| १२ - स्पर्य-नाम-इस कर्म के उदय का शरीर के स्पर्ध पर प्रभाव पहता है। |
| (क) कर्कश-स्पर्श-नाम-इस कर्म के उदय से शरीर कठोर होता है।           |
| (ख) मृदु " " — " " " " " कोमल " "                                   |
| (ग) गुद " " — " " " " मारी " "                                      |
| (घ) सधु " " — " " " " " इस्का " "                                   |
| ( <b>₹</b> ) स्निख्य ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,         |
| (百) 表電 " " " " " " " 表観 " "                                         |
| (इ) शीव » "— » » » » তভা » »                                        |
| (ज) उष्ण " "— " " " " " ग ग ग ग ग ग गरम "                           |
| ( ११ ) अगुस्तामु नाम-इस कर्म के उत्तय से शरीर न सम्हल सके वैसा मारी |
| भी नहीं होता और हवा में चढ़ जाए वैसा हल्का भी मही हीता।             |

- (१४) उपघात, नाम-इस कर्म के उदय से विकृत बने हुए अपने ही अवयवीं से जीव क्लेश पाता है। (अथवा) इसके उदय से जीव आत्म-इत्या - करता है।
- (१५) पराधात-नाम—इसके जदय से जीव प्रतिपत्ती और अतिवासी द्वारा अपराज्य होता है।
- (१६) ब्रानुपूर्वी नाम<sup>२ इ</sup> विश्वेणि-स्थित जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (क) नरक-म्रानुपूर्वी-नाम-विश्रेणि स्थित नरक-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (ख) तिर्यच-स्रानुपूर्वी-नाम विश्वे शि-स्थित तिर्यंच-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का देतुभूत कर्म।
- (ग) मनुष्य-स्त्रानुपूर्वी-नाम---विश्लेणि-स्थित मनुष्य-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (घ) देव-आनुपूर्वी-नाम---विश्वेणि-स्थित देव-सम्यन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म।
- (१७) ज्युवास-नाम-इसके जदय से जीव श्वास-ज्युवास लेता है।
- (१८) स्रातप नाम<sup>२४</sup>—इसके उदय से शरीर में से उच्छा प्रकाश निकलता है।
- (१६) उद्योत-नाम<sup>२५</sup>—इमके उदय से शरीर में सेशीत-प्रकाश निकलता है।
- (२०) विहायोगिति नाम<sup>२६</sup>—इसके उदय का जीव की चाल पर प्रभाव पड़ता है।
- (क) प्रशस्त विहायोगित नाम—इसके उदय से जीव की चाल श्रेष्ठ होती है।
- (ख) श्रमशस्त विहायोगित नाम—इसके उदय से जीव की चाल खराब होती है।
- (२१) त्रस नाम-इसके उदय से जीव चर (इच्छापूर्वक गति करने वाले)

- (२२) स्थावर नाम-इसके चदय से जीव स्थिर (इच्छा पूर्वक गति न करने वाले ) होते हैं।
- (२३) सूहम नाम—इस कर्म के खदय से जीव को सूहम (ऋतीन्द्रिय) शरीर मिलता है २७।
- ( २४ ) बादर नाम-इस कर्म के उदय से जीव को स्थूल शरीर मिलता है १ ।
- ( २५ ) पर्याप्त-नाम-इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं।
- (२६) ऋपर्याप्त-नाम—इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्यानहीं करते हैं।
- (२७) साधारण-शरीर-नाम—इसके उदय से अनन्त जीवों को एक शरीर मिलता है।
- (२८) प्रत्येक-शरीर-नाम—इसके उदय से प्रत्येक जीव को अपना स्वतन्त्र शरीर मिलता है।
- ( २६ ) स्थिर-नाम-इसके उदय से शरीर के अवयव स्थिर होते हैं।
- (३०) ऋस्थिर-नाम--इसके उदय से शरीर के ऋवयव ऋस्थिर होते हैं।
- (३१) शुभ नाम-इसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं।
- (३२) अशुभ-नाम—इसके उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होते हैं रें
- (३३) मुभग-नाम—इसके उदय से किसी प्रकार का उपकार किए बिना व सम्बन्ध के बिना भी जीव दूसरों को प्रिय लगता है।
- (३४) दुर्भग नाम-इसके उदय से उपकारक व सम्बन्धी भी ऋषिय लगते हैं।
- ( ३५ ) सुस्वर-नाम इसके उदय से जीव का स्वर धीतिकारक होता है।
- ( ३६ ) दुःस्वर नाम-इसके उदय से जीव का स्वर अधीतिकारक होता है।
- (३७) आदेय-नाम-इसके उदय से जीव का बचन मान्य होता है।
- (३८) ऋनादेय-नाम-इसके उदय से जीव का बचन युक्तिपूर्ण होते हुए भी मान्य नहीं होता।
- (३६) यशकीर्ति-नाम-यश और कीर्ति के हेतुभूत कर्म-पुद्गल।
- ( ४० ) अयशकीर्तिनाम-अयश और अकीर्ति के हेतुभूत कर्म-पुद्यल।
- (४१) निर्माण-नाम---अवयवों के व्यवस्थित निर्माण के हेतुभूत कर्म-पुद्राल ।
- ( ४२ ) तीर्थंकर-नाम-तीर्थंकर पर की प्राप्ति का निमित्त भूत कर्म ।

৩---নাস---

```
(१) एक गोत्र-इसके उदय से सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है।
```

```
(क) जाति-वच-गोश-मातृपद्मीय सम्मान।
```

### (२) नीच गोद-इसके चदय से असम्मान व अप्रतिष्ठा मिलती है।

```
(क) जाति नीच गोत्र--मातपश्चीय श्रसम्मान ।
```

## इसके उदय का क्रियात्मक शक्ति पर प्रभाव होता है।

(क) दान-श्रन्तराय—इसके उदय से सामग्री की पूर्णता कोने पर भी दान नहीं दिया जा सकता।

# ( ख ) लाम अन्तराय-इसके उदय से लाम नहीं होता।

- (ग) मीग अन्तराय-इसके उदय से मीग नहीं होता।
- ( घ ) उपमोग अन्तराय--इसके उदय से ध्वमोग नहीं होता।
- (क) वीर्य अन्तराय-इसके छदय से सामध्ये का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

|          | कम की                                 | कमं की उत्तर-प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति |                     |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|          | क्में की प्रकृतियां                   | जघन्य-स्थिति                           | उत्कृष्ट-स्थिति     |
| -        | अग्नाज्ञरकीय                          | अन्तर मृहत                             | ३० कीटा कीटि सागर   |
| ٠.       | निद्रापंचक                            | एक सागर के हु में माग में पत्न का      | ३० कोटा कोटि सागर   |
|          |                                       | असंस्यातवी माग कम।                     |                     |
| >        | दर्शन-सतुष्क                          | अन्तर्-मुहूर्त                         | ३० कोटा कोटि सागर   |
| 9        | सात-वेदनीय ( ईयांपिथक, सम्पराय )      | २ समय                                  | २ समय               |
| ص ک      | असात-बेदनीय                           | एक सागर के हैं में मांग में            |                     |
|          |                                       | पर्स्य का असंख्यातवां भाग कम।          | ३० कीटा क्रीटि सागर |
| 9        | सम्प्रकृत्व-वेदनीय                    | अन्तर्-मृहत                            | कुल अधिक ६६ सागर से |
| រ        | मिध्यात्न-वेदनीय                      | एक सागर में पर्न्य का असंख्यातवां भाग  | ७० कौटा कीटि सागर   |
|          |                                       | ## -                                   |                     |
| 4        | मस्यक्त्य-मिध्यात्त्व वेदनीय          | अन्तर मुहुत्त                          | अन्तर् महर्म        |
| ש ש      | कष्णयन्दादशक (अनन्तानुबन्ध, अप्रत्या- | एक सागर के हैं वें भाग में             | ४० कोटा कोटि सागर   |
| <b>~</b> | स्यान. मोध. मान. माया, लीम )          | पह्य का असंख्यातमां माग कम             |                     |
| 6        |                                       | र मास                                  | ४० कीटा कीटि सागर   |

| ४० कोटा कोटि सागर<br>४० कोटा कोटि सागर<br>४० कोटा कोटि सागर<br>१५ कोटा कोटि सागर          | १० कोटा कोटि सागर<br>२० कोटा कोटि सागर                        | १० कोटा कोटि सागर                                   | ३३ सागर कोड पूर्व का तीसरा भाग    | अधिक।<br>३ पल्य और कोड पूर्व का तीसरा माग | अधिक।<br>२० कोटा कोटि सागर                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ मास<br>अर्द-मास<br>अन्तर् सृहर्ष<br>एक सागर के ैं भाग में पल्य का<br>असंख्यातवी साग कम। | ट वर्ष<br>एक सागर के डै माग में पल्य का<br>ऋमंख्यातवां भाग कम | एक सागर के है भाग में पत्य का<br>असंस्थातमा भाग कम। | १० हजारवर्षे अन्तर्-सुहूर्ते अधिक | अन्तर् मुहून                              | हजार सागर के डे वें भाग में पल्य का<br>असंख्यातको माग कम।                                  |
|                                                                                           | पुरुष-वेद<br>नर्पुंसक वेद, अरति, मय, शोक, दुर्गुछ।            | हास्य, रति<br>हे                                    | नरायकायुष, देवायुष                | तिर्वञ्चायुष, मनुष्यायुष                  | नैरियक्तातिनाम, नरकानुषूत्रीनाम,<br>वैक्रयिक चतुष्क ( शरीर, श्रांगोपांग, बंधन,<br>संधातन ) |
| m' > 3' w' m' m' m'                                                                       | ອ ດ′ .<br>ສະ ≻ .                                              |                                                     | mo,                               | Ų                                         | ٠ ج                                                                                        |

| w/ | ५६ तियंञ्च गतिनाम तिर्थञ्चानुषुर्वीनाम    | यथा नर्षेसक वेद ।                |                      |  |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| T. | मनुष्य गतिनाम, मनुष्यानुषुषी नाम          | एक सागर के 🚡 माग में पत्य का     | १५ कोटा कोटि सागर    |  |
|    |                                           | असंस्थातवा माग कम।               |                      |  |
| 43 | देन-गति-नाम, देवानुषूर्वीनाम              | हमार सागर है भाग में पल्य का     | १० कोटा कोटि सागर    |  |
|    |                                           | असंस्थातनां माग कम।              |                      |  |
| 89 | एकेन्द्रिय, जातिनाम, पंचेन्द्रिय          | एक सागर के है भाग में पत्य       | २० कीटा कीटि सागर    |  |
|    | जातिनाम, श्रौदारिक चतुष्क                 | का असंख्यातनां माग कम            |                      |  |
|    | ( श्रदीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन )        |                                  |                      |  |
|    | तैजस, कामंच दोनों कालिक                   |                                  |                      |  |
|    | ( शरीर, बन्धन, संघातन )                   |                                  |                      |  |
| ヺ  | ब्रीन्दिय, त्रीन्दिय, चतुरिन्दिय, जातिनाम | एक सागर के ड्रीए भाग में पल्य का | १८ कोटा कोटि सागर    |  |
|    |                                           | असंख्यातवां माग कम।              |                      |  |
| ນໍ | आहारक चतुष्क, तीर्यकर नाम                 | अन्तः कोटा कोटि सागर             | अन्तः कोटि कोटि सागर |  |
| ũ  | वक्रम्यवभनाराच-खंदनन नाम                  | हैं।स्थवत्                       |                      |  |
|    | समचतुरख-संस्थान नाम                       |                                  |                      |  |
| 2  | भूषमनाराच-संहनन नाम                       | एक सागर के हैं, वें भाग में पत्य |                      |  |
|    | स्यागेष परिमण्डल संस्थान नाम              | का आसंख्यातमा माग कम             | १२ कोटा कोटि सागर    |  |

| माराच संहनन नाम<br>सादिसंत्यान नाम   | एक सागर के उँद्ध भाग में पहच<br>का असंख्यातनां भाग कम    | १४ कीटा कीटि नागर  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ऋदंनाराच संहनन नाम                   | एक सागर के ईंद्र भाग में पर्ल्य                          | १६ कौटा कीटि सागर  |
|                                      | का असंख्यातवां माग कम                                    |                    |
|                                      | तीन विकलेन्द्रियवत्                                      | ३ विकले न्द्रियवत् |
|                                      |                                                          |                    |
|                                      | नर्पसक-वेदवत्                                            | नपुंसक-बेदवत्      |
|                                      |                                                          |                    |
| ह्रवेतवर्षा नाम, मधुर-तनाम           | हास्यवत्                                                 |                    |
| पीत-वर्षां-नाम, <b>काम्स-</b> नत-नाम | पूक सागर के हुँट में भाग में पह्य का                     | १२॥ कोटा कोटि सागर |
| रक वर्षे-नाम, कषाय-रस-नाम            | रक सागर के इट्वें भाग में पर्ल्य का<br>अवस्वातवी भाग कम। | १५ कोटा कोटि सागर  |
|                                      | एक सागर के ड्रंट में माग में पल्य का                     | १७॥ कोटा कोटि सागर |
|                                      | असंस्थातमा भाग कम।                                       |                    |

| नएं सक-वेदबत | ह स्यिवत | नपंसक-बेदबत                     | ,                               | नप्तक-नेदमत्                  | र्म स्यवस                       |                                    | नपु सक नेदबत्                       |                                                       | ड विकस्तिन्द्रपथत                 |                                 | अप्रस्व-चेदवत                          | •                               |                           | हास्यवर्ग<br>स                |                      | १० कोटा कोटि सागर | नपंसक-मेरमत् | ३० कोटा कोटि सागर |  |
|--------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| नपंसक-वेदवत् | हास्यवत् | नप्सक-वेदबत्                    |                                 | नपुसक-बेबबत्                  | हास्यवत                         |                                    | अपंसक चेदवत                         |                                                       | नीन विकलिन्दियकन                  |                                 | अपंसक-बेटबत                            |                                 |                           | हास्यवर्त                     | e                    | अस् सहत           | नण सक नेदचत् | अन्तर्-गृहुन      |  |
|              |          | दुरमिगन्य, अप्रशस्त विद्वायोगति | कक्श-स्पर्धनाम, गुरू-स्पर्धमान, | शीत-स्पर्शनाम, रूख्-स्पर्शनाम | मृद्ध-स्पर्शनाम, लाषु-स्पर्धनाम | स्निम्ध-स्पर्धानाम, उष्ण-स्पर्शनाम | (परापात नाम, उच्ह्यास नाम, जातप नाम | < खवात नाम, ऋगुरु लाबु नाम, निमाख नाम,<br>( खवधात नाम | द्यहम नाम, अपवीति नाम, साधारक नाम | त्रसनाम, बादर-नाम, प्रत्येक-नाम | पर्याप्त-नाम, स्याबर-नाम, ऋस्पिर नाम   | अधुम-नाम, दुर्भग-नाम, दुःखर-नाम | अनादेय-नाम, अयशः कीरिनाम। | स्थिर-नाम, सुम-नाम, शुमग-नाम, | सुस्वर-नाम, आदेव-नाम | ••                |              | अन्तराय पनक       |  |
| 0.0          |          | 100                             | °~                              |                               | ***                             |                                    | 2                                   |                                                       | 7                                 | 1                               | ************************************** | -                               | 3                         | ,<br>,                        | 5                    |                   |              | Ų                 |  |

इनमें चार कोटि की पुद्गल वर्गणाएं चेतना और आत्म-शक्ति की आवा-रक, विकारक और प्रतिरोधक है। चेतना के दो रूप हैं (१) ज्ञान-जानना वस्तु स्वरूप का विमर्थण (२) दर्शन—साद्यात् करना—वस्तु का स्वरूप प्रहृणां ज्ञान और दर्शन के आवारक पुद्गल क्रमशः 'ज्ञानावरण' और 'दर्शनावरण' कहलाते हैं। आत्मा को विकृत बनाने वाले पुद्गलों की संज्ञा 'मोहनीय' है। आत्म-शक्ति का प्रतिरोध करने वाले पुद्गल अन्तराय कहलाते हैं। ये चार धाति कर्म हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु—ये चार अधाति कर्म हैं। ये शुम-अशुम पौद्गलिक दशा के निमित्त हैं।

चार कोट की वर्गणाएं जीवन-निर्माण और अनुभूतिकारक है। जीवन का अर्थ है आरमा और शरीर का सहमाव। (१) शुभ-अशुभ शरीर का निर्माण करने वाली कर्म-वर्गणाएं नाम (२) शुभ-अशुभ जीवन को बनाए रखने वाली कर्म-वर्गणाएं 'आयुष्य' (३) व्यक्ति को सम्माननीय और असम्माननीय बनाने वाली कर्म-वर्गणाएं 'गोत्र' (४) सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाली कर्म-वर्गणाएं 'विदनीय' कहलाती हैं। तीसरी व्यवस्था काल मर्यादा की है। प्रत्येक कर्म आरमा के साथ निश्चित समय तक ही रह सकता है। स्थित पकने पर वह आरमा से अलग जा पड़ता है। यह स्थित बन्ध है। चौथी अवस्था फल-दान शक्ति की है। इसके अनुसार उन पुद्गलों में रस की तीजता और मन्दता का निर्माण होता है। यह अनुभाव बन्ध है।

वन्ध के चारों प्रकार एक साथ ही होते हैं। कर्म की व्यवस्था के ये चारों
प्रधान अंग है। आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों के आश्लेष या एकीमान की
हिष्ट से 'प्रदेश बन्ध' सबसे पहला है। इसके हीते ही उनमें स्वभाव निर्माण,
काल-मर्यादा और फलशक्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अमुकअमुक स्वभाव, स्थिति और रस शक्ति वाला पुद्गल-समूह अमुक-अमुक परिमाण में बंट जाता है—यह परिमाण-विभाग भी प्रदेश बन्ध है। बन्ध के वर्गी
करण का मूल बिन्दु स्वभाव निर्माण है। स्थिति और रस का निर्माण उसके
साथ-साथ हो जाता है। परिमाण-विभाग इनका अन्तिम विभाग है।
बन्ध की प्रक्रिया

आतमा में अनन्त बीर्य (सामध्ये) होता है। उसे लहिय-वीर्य कहा जाता है।

यह शुद्ध आरिमक सामर्थ्य है। इसका बाह्य जगत् में कोई प्रयोग नहीं होता। आरमा का बहिर्-जगत् के साथ जो सम्बन्ध है, उसका माध्यम शरीर है। वह पुद्गल परमाग्रुओं का संगठित पुंज है। आरमा और शरीर—इन दोनों के संयोग से जो सामध्य पैदा होती है, उसे करण-बीर्य या किमात्मक शिक्त कहा जाता है। शरीरधारी जीव में यह सतत बनी रहती है। इसके द्वारा जीव में भावनात्मक या चैतन्य-प्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता रहता है। कम्पन अचेतन वस्तुओं में भी होता है। किन्तु वह स्वामाविक होता है। उनमें चैतन्य-प्रेरित कम्पन नहीं होता। चेतन में कम्पन का प्रेरक गृद्ध चैतन्य होता है। इसलिए इसके द्वारा विशेष स्थित का निर्माण होता है। शरीर की आन्तरिक वर्गणा द्वारा निर्मित कम्पन में वाहरी पीद्गलिक धाराएं मिलकर आपनी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती हैं।

क्रियात्मक-शक्ति-जनित कम्पन के द्वारा आतमा और कर्म-परमातुआं का संयोग होता है। इस प्रक्रिया को आध्नव कहा जाता है।

श्चारमा के माथ'संयुक्त कर्म योग्य पग्मागु कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं— इस प्रक्रिया को बन्ध कहा जाता है।

स्रात्मा स्रोर कर्म परमासुस्रों का फिर वियोग होता है—इस प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है।

बन्ध, श्वास्तव श्रीर निर्जरा के बीच की स्थिति है। श्रास्तव के द्वारा बाहरी पीद्गिलिक धाराएं शरीर में श्राती हैं। निर्जरा के द्वारा वे फिर शरीर के बाहर चली जाती हैं। कर्म-परमागुश्रों के शरीर में श्राने श्रीर फिर से चले जाने के बीच की दशा को संदोप में बन्ध कहा जाता है।

शुभ और अशुभ परिणाम आतमा की क्रियात्मक शक्ति के प्रवाह हैं। ये अजस रहते हैं। दोनों एक साथ नहीं। दोनों में से एक अवश्य रहता है।

कर्म-शास्त्र की भाषा में शरीर-नाम-कर्म के उदय काल में चंचलत। रहती है। उसके द्वारा कर्म-परमासुद्धों का आकर्षण होता है। शुम परिणति के समय शुभ और अशुम परिणति के समय अशुम कर्म-परमासुद्धों का आकर्षण होता है 3°)

## कर्म कौन बांधता है ?

अकर्म के कर्म का बन्ध नहीं होता। पूर्व कर्म से बंधा हुआ जीव ही नए कर्मों का बन्ध करता है 30 ।

मोह-कमें के उदय से जीव राग-द्वेष में परिणत होता है तव वह अशुम कमों का बन्ध करता है <sup>32</sup>।

मोह-रहित प्रवृति करते समय शरीर नाम-कर्म के उदय से जीव शुभ कर्म का बन्ध करता है <sup>33</sup> !

नए, बन्धन का हेतु पूर्व बन्धन न हो तो अवद (मुक्त) जीव भी कर्म से बन्धे बिना नहीं रह सकता। इस दृष्टि से यह सही है कि यंथा हुआ ही बंधता है, नए सिरे से नहीं।

गौतम ने पूछा-- "भगवन ! दुःखो जीव दुःख से स्पृष्ट होता है या ऋदुःग्वी दुःख से स्पृष्ट होता है " १"

भगवान् ने कहा—गीतम ! दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है, ऋदुःखी दुःख से स्पृष्ट नहीं होता । दुःख का स्पर्श, पर्यादान (ग्रंहण) उदीरणा, बेदना और निर्जरा दुखी जीव करता है, ऋदुखी जीव नहीं करता 3.4 ।

गौतम ने पूछा-भगवन ! कमें कीन वांधता है ? संयत, असंयत अथवा संयतासंयत 3 ६ ?

भगवान् ने कहा—गीतम ! असंयत, संयतासंयत श्रीर संयत—ये सब कर्म बन्ध करते हैं। दशवें गुण-स्थान के अधिकारी पुण्य और पाप दोनों का बन्ध करते हैं श्रीर स्थारहवें से तरहवें गुणस्थान के अधिकारी केवल पुण्य का बन्ध करते हैं।

# कर्म-बन्ध कैसे ?

गौतम-- "भगवन् ! जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है ?"

भगवान "गौतम ! ज्ञानावरण के तीत्र उदय से दर्शनावरण का तीत्र उदय होता है। दर्शनावरण के तीत्र उदय से दर्शन-मोह का तीत्र उदय होता है। दर्शन-मोह के तीत्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के उदय हो जीव के आद प्रकार के कमीं का बन्ध होता है ? "। कर्म-बन्ध का मुख्य हेतु कथाय है। संन्तेप में कथाय के दो मेद हैं—राग और द्वेष । विस्तार में उसके चार भेद हैं—कोध, मान, माया, लोम । इनके तारतम्य की चार रेखाएँ हैं—(१) अनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्याख्यान (३) प्रत्याख्यान और (४) संज्वलन ।

## पुण्य बन्ध का हेतु

पुण्य-बन्ध का हेतु शुभ-योग (शरीर, वाणी और मन का शुभ व्यापार)
है। कई स्राचार्य मन्द-कथाय से पुष्य-बन्ध होना मानते हैं । किन्तु स्राचार्य मिच्छु इसे मान्य नहीं करते। उनके मतानुसार मन्द-कथाय से पुष्य का स्राकर्पण नहीं होता। किन्तु कथाय की मन्दता से होने वाले शुभ-योग के समय नाम-कर्म के द्वारा उनका स्नाकर्पण होता है।

श्राचार्य श्रमृतचन्द्र के श्रनुसार शुभोषयोग एक श्रपराध है व । सम्यक् दर्शन, सम्यक् श्रान श्रीर सम्यक् चारित—ये तीनों मुक्ति के हेतु हैं। इनके द्वारा कर्म का बन्ध नहीं होता। श्रात्मा का निश्चय (सम्यक्-दर्शन) श्रात्मा का बोध (सम्यक् शान) श्रीर श्रात्मा में रमण् (सम्यक्-चारित्र)—ये बन्धन के निमित्त नहीं हो सकते।

जिस श्रंश में ये तीनों हैं, उस श्रंश में मुक्ति है। श्रीर जिस श्रंश में कथाय या नाम-कर्म का उदय है, उस श्रंश में बंधन है।

"सम्यक्त और चारित्र से देव गति के आयुष्य का बन्धन होता हैं"—ऐसे मकरण जो हैं, वे सापेच हैं। इनका आशय यह है कि सम्यक्त और चारित्र की अवस्था में जो आयुष्य बन्धता है, वह देव-गति का ही बन्धता है। इसका आशय "सम्यक्त या चारित्र से देव-गति का आयुष्य बन्धता है"—यह नहीं है।

पाप कर्म का विकर्षण (निर्जरण) श्रीर पुरुषकर्म का श्राकर्षण—ये दोनों विरोधी कार्य हैं। एक ही कारण से निष्यन्त होते तो इनमें विरोध श्राता। पर ऐसा नहीं होता। पाप कर्म के विकर्षण का कारण श्रात्मा की पवित्रता (कर्म-शास्त्र की भाषा में श्रुभयोग' का वह श्रंश, जो पूर्वार्जित पाप-कर्म के विलय से पवित्र बनता है) है। पुरुष-कर्म के श्राकर्षण का कारण श्रात्मिक चेचलता। (कर्म-शास्त्र की भाषा में श्रुभ योग' का वह श्रंश जो नाम-कर्म

के उदय से चंचल बनता है)। आत्मा की पिवजता और चंचलता— इन दोनों की संयुक्त संशा शुभ-योग है। यह दो कारणों की संयुक्त निष्पत्ति है। इसिलए इससे दो कार्य (पाप-कर्म का विकर्षण और पुष्य-कर्म का आकर्षण निष्यन्त होते हैं। वास्तव में यह व्यावहारिक निरूपण है। पाप-कर्म का विकर्षण आत्मा की पिवजता से होता है और पुष्य-कर्म का आकर्षण होता है, वह आत्म-चंचलता-जनित अनिवार्यता है। जब तक आत्मा चंचल होता है, तब तक कर्म परमाखुओं का आकर्षण कभी नहीं ककता। चंचलता के साथ आत्मा की पिवजता (अमोह या वितरागमाव) का योग होता है तो पुण्य के परमाखुओं का और उसके साथ आत्मा की अपविजता (मोह) का योग होता है तो पाप के परमाखुओं का आकर्षण होता है। यह आकर्षण चंचलता का अनिवार्य परिखाम है। चंचलता कते ही उनका आकर्षण कर जाता है। आत्मा पूर्ण अनासव हो जाता है।

### कर्म का नाना रूपों में दर्शन

बद्ध श्रात्मा के द्वारा श्राठ प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं यहीत होती हैं ४°। उनमें कार्मण वर्गणां के जो पुद्गल हैं, वे कर्म बनने के योग्य (कर्म-प्रायोग्य) होते हैं। उनके तीन लच्चण हैं—(१) श्रानन्त-प्रदेशी-स्कन्धत्व (२) चतुःस्पर्शित्व, (३) सत् श्रासत्-परिणाम—प्रहण योग्यत्व४९।

(१) संख्यात-असंख्यात—प्रदेशी स्कन्ध कमं रूप में परिणत नहीं हो सकते। (२) दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ स्पर्श वाले पृद्गल स्कन्ध-कमं रूप में परिणत नहीं हो सकते। (३) आतमा की सत् असत् प्रवृत्ति (ग्रुम-अग्रुम आसव) के बिना सहज प्रवृत्ति से प्रहण किये जाने वाले पृद्गल-स्कन्ध कमं-रूप में परिणत नहीं हो सकते। कमं-प्रायोग्य पृद्गल ही आतमा की सत्-असत् प्रवृत्ति द्वारा ग्रहीत होकर कमं बनते हैं। कमं की पहली अवस्था बन्ध है और अन्तिम अवस्था है बेदना। कमं के विसम्बन्ध की अवस्था निर्जरा है। किन्तु वह कमं की नहीं होती, अकमं की होती है। बेदना कमं की होती है और निर्वत्त अकमं की ४०। इसिहाए व्यवहार में कमं की अन्तिम दशा निर्जरा और निर्वत्त्व में वह बेदना मानी गई है। बन्ध और

वेदना या निर्जरा के बीच भी उनकी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। कर्म की सारी दशाएं अनेक रूपों में वर्शित हुई हैं।

प्रशापना के अनुसार कर्म की दशाएं—(१) बद्ध (२) स्पृष्ट (३) बद्ध-स्पर्श-स्पृष्ट (४) संचित (५) चित (६) उपचित (७) आपाक-प्राप्त (८) कल-प्राप्त (१०) उदय-

स्थानांग के अनुसार कर्म की दशाएं—-(१) चय (२) उपचय (३) बन्ध (४) उदीरणा (५) बेदना (६) निर्जरा \*\*।

भगवती के अनुसार कर्म की दशाएं—(१) भेद (२) चय (३) उपचय (४) उदीरणा (५) वेदना (६) निर्जरा (७) अपवर्तन (८) संक्रमण (६) नियति (१०) निकाचना  $^{4}$ ।

- (१) जीव की राग-द्वेषात्मक परिणति से-कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल 'बद्ध' कहलाते हैं।
- (२) स्रात्म-प्रदेशों के साथ संश्लेष पाथे हुए कर्म-पुद्गल 'स्पृप्ट' कहलाते हैं।
- (३) श्चात्म-प्रदेशों के साथ-साथ हद्रुरूप में बन्धे हुए तथा गाद स्पर्श से उन्हें छूए हुए ( स्रावेष्टित परिवेष्टित किये हुए ) कर्म-पुद्गल 'बद्ध-स्पृष्ट' कहलाते हैं।

कर्म-प्रायोग्य पुद्गलों का कर्म-रूप में परिवर्तन, आत्मा के साथ उनका मिलन और आत्मा के साथ एकीभाव—ये तीनों बन्धकालीन अवस्थाएं हैं।

- (४) कर्म का वाधा-काल या पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक वह फल देने योग्य नहीं बनता। अवाधा-काल बन्ध और उदय का आन्तरिक काल है। अवाधा-काल पूर्ण होने के पश्चात् फल देने योग्य निपेक बनते हैं। वह 'संचित' अवस्था है।
- (५) कमों की प्रदेश-हानि और रस-बृद्धि के रूप में रचना होती है, वह 'चित' अवस्था है।
- (६) संक्रमण के द्वारा जो कर्म का उपचय होता है, वह 'उपचित' अवस्था है।

ये तीनों बन्धन की उत्तरकालीन अवस्थाएं हैं।

(१) आपाक-प्राप्त (थोड़ा पका हुआ) (२) विपाक-प्राप्त—(पूरा पका हुआ) (३) फल-प्राप्त (फल देने में समर्थ)—ये तीनों उदय-सम्बद्ध हैं। इनके बाद वह कर्म उदय-प्राप्त होता है।

#### फल विपाक

एक समय की बात है, भगवान् राजयह के गुगाशील नामक चैत्य में समवस्त थे। उस समय कालोदायी अपगार भगवान् के पास आये, बन्दना नमस्कार कर बोले—''भगवन्। जीवों के किए हुए पाप-कर्मों का परिपाक पापकारी होता है ४ ६ १

भगवान्—''कालोदायी ! होता है।'' कालोदायी—''भगवन् ! यह कैसे होता है ?''

भगवान्—"कालांदायी! जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ, स्थालीपाक-शुद्ध (परिपक्ष), अठारह प्रकार के व्यञ्जनों से परिपूर्ण विषयुक्त भोजन करता है, वह (भोजन) आपातभद्र (खात समय अच्छा) होता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है, त्यों-त्यों उसमें दुर्गन्ध पैदा होती है—वह परिखाम-भद्र नहीं होता। कालोदायी! इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन शल्य (अठारह प्रकार के पाप-कर्म) आपातभद्र और परिणाम विरस होते हैं। कालोदायी! यूंपाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते हैं।

कालोदायी—''भगवन्। जीवों के किए हुए कल्याण-कमों का परिपाक कल्याणकारी होता है १''

भगवान्—"कालोदायी ! होता है।" कालोदायी—"भगवन्। कैसे होता है ?"

भगवान्—"कालोदायी। जैसे कोई पुरुष मनोञ्च, स्थालीपाक शुद्ध (परि-पक्व), श्रठारह प्रकार के व्यजनों से परिपूर्ण, श्रौषध-मिश्रित भोजन करता है, वह श्रापात मद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यों ज्यों उसका परिषमन होता है, त्यों-त्यों उसमें सुरूपता, सुवर्णता श्रौर सुखानुभूति उत्यन्न होती है—वह परिणाम-भद्र होता है। कालोदायी! इसी प्रकार प्राणातिपात-विरति यावत् मिथ्या दशंन-शस्य-विरति जापातभद्र नहीं लगती किन्तु परिखाम भद्र होती है। कालोदायी ! यूं कल्याच-कर्म कल्याचा-विपाक वाले होते हैं।" उदय

जदय का ऋषं है—काल-मर्यादा का परिवर्तन । वस्तु की पहली ऋषस्या की काल मर्यादा पूरी होती है—यह उसका अनुदय है, दूसरी की काल मर्यादा का आरम्भ होता है—वह उसका उदय है। बन्धे हुए कर्स-पुद्गल अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निपेक। (कर्म पुद्गलों की एक काल में उदय होने योग्य रचना-विशेष) प्रगट होने लगते हैं, वह उदय हैं \* ।

## उदय के दो रूप

कर्म का उदय दो प्रकार का होता है। (१) प्राप्त-काल कर्म का उदय (२) अप्राप्त-काल कर्म का उदय। कर्म का बन्ध होते ही उसमें विपाक-प्रदर्शन की शक्ति नहीं हो जाती। वह निश्चित अवधि के पश्चात् ही पैदा होती है। कर्म की यह अवस्था अवधि कहलाती है। उन समय कर्म का अवस्थान मात्र होता है किन्तु उनका कर्तृ त्व प्रगट नहीं होता। इसलिए वह कर्म का अवस्थान-काल है। अवधि का अर्थ है--अन्तर। यन्ध और उदय के अन्तर का जो काल है, वह अवधिकाल है ४८।

अवाधा-काल के द्वारा कर्म स्थिति के दो भाग हो जाते हैं। (१) अवस्थान-काल (२) अनुभव-काल या निपंक-काल ४९। अवाधा-काल के समय कोरा अवस्थान होता है, अनुभव नहीं। अनुभव अवाधा-काल पूरा होने पर होता है। जितना अवाधा-काल होता है, उतना अनुभव-काल से अवस्थान-काल अधिक होता है। अवाधा-काल को छोड़कर विचार किया जाए तो अवस्थान और निपंक या अनुभव—ये दोनों सम-काल मर्यादा वाले होते हैं। चिरकाल और तीव अनुभाग वाले कर्म तपस्था के द्वारा विफल वना थोड़े समय में भोग लिए जाते हैं। आत्मा शीघ उज्ज्वल वन जाती है।

काल-मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या मीग प्रारच्य होता है। वह प्राप्त-काल उदय है। यदि स्वामाविक वद्धति से ही कर्म उदय में आए तो आकस्मिक-घटनाओं की सम्मावना तथा तपस्या की प्रयोजकता ही नष्ट हो जाती है। किन्तु अपवर्तना के द्वारा कर्म की स्वरीरणा या अप्राप्त-काल स्थय होता है। इसिलए आकस्मिक घटनाएं भी कर्म-सिद्धान्त के प्रतिसन्देह पैदा नहीं करतीं। तपस्या की सफलता का भी यही हेतु है।

सहेतुक श्रीर निहेतुक उदय :--

कर्म का परिपाक श्रीर उदय अपने श्राप भी होता है और दूसरों के द्वारा भी, सहेतुक भी होता है और निहेंतुक भी। कोई बाहरी कारण नहीं मिला, क्रोध-बेदनीय-पुद्गलों के तीव विपाक से अपने श्राप कोच श्रा गया—यह उनका निहेंतुक उदय है पा। इसी प्रकार हास्य, पा भय, वेद (विकार) श्रीर कषाय पा के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है पा। अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हेतु

गति हेतुक-उदय---नरक गति में श्रासात (श्रासुख) का उदय ती श्र होता है। यह गति-हेतुक विपाक-उदय है।

स्थिति-हेतुक-उदय-सर्वोत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व-मोह का तीव उदय

भवहेतुक उदय—दर्शनावरण (जिसके उदय से नींद आती है) सबके होता है, फिर भी नींद मनुष्य और तिर्येच दोनों को आती है, देव और नरक को नहीं आती। यह भव (जन्म) हेतुक-विपाक-उदय है। गंति-स्थिति और भव के निमित्त से कई कमों का अपने आप विपाक-उदय हो आता है। दूसरों द्वारा हृदय में आने वाले कर्म के हेतु

पुद्गल-हेतुक-उदय — किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगी, असात का उदय हो आया—यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असात-वेदनीय का पुद्गल-हेतुक विपाक-उदय है।

किसी ने गाली दी, क्रोध आ गया, यह क्रोध-वेदनीय-पुद्गलों का सहेतुक विषाक-उदय है।

पुद्गल-परिणाम के द्वारा होने बाला उदय—भोजन किया, वह पचा नहीं ऋजीर्थ हो गया | इससे रोग पैदा हुआ, यह ऋखात-वेदनीय का विपाक-छदय है | मदिरा पी, अन्माद ह्या गया—ज्ञानावरण का विपाक-उदय हुन्ना । यह पुद्रगल परिणमन हेतुक विपाक-उदय है ।

इस प्रकार अनेक हेतुओं से कमों का निपाक-छदय होता है "" अगर वे हेतु नहीं मिलते हैं तो छन कमों का निपाक-रूप में छदय नहीं होता। छदय का एक इसरा प्रकार और है। वह है---प्रदेश-उदय। इसमें कर्म-फल का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। यह कर्म-नेदन की अस्पष्टानुभूति वाली दशा है। जो कर्म-बन्ध होता है, वह अवश्य भोगा जाता है।

गीतम ने पृक्षा-भगवन् ! किये हुए पाप कर्म भीगे विना नहीं खूटते, क्या यह सच है !

भगवान्—हाँ, गौतम १ यह सच है। गौतम—कैसे भगवन् १

भगवान्—गीतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाए हैं—प्रदेश-कर्म पर और अनुभाग-कर्म पर। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमतः (अवश्य ही भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं वे अनुभाग (विपाक) रूप में कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते पर।

# कर्म के उदय से क्या होता है ?

- (१) ज्ञानावरण के उदय से जीव ज्ञातव्य विषय को नहीं जानता, जिज्ञासु होने पर भी नहीं जानता। जानकर भी नहीं जानता—पहले जानकर फिर नहीं जानता। उसका श्वान आवृत्त हो जाता है। इसके अनुभाव दस हैं—श्रीत्रावरण, श्रीत्र-विज्ञानावरण, नेत्रावरण, नेत्र-विज्ञानावरण, श्राणावरण, ध्राण-विज्ञानावरण, रसावरण, रस-विज्ञानावरण, स्पर्श-विज्ञानावरण।
- (२) दर्शनावरण के उदय से जीव द्रष्टव्य-विषय को नहीं देखता, दिहचु (देखने का इच्छुक) होने पर भी नहीं देखता। उसका दर्शन आच्छुन्न हो जाता है। इनके अनुभाव नी हैं—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानिद्रा, चच्चु-दर्शनावरण, अचचु-दर्शनावरण, अविध-दर्शनावरण, केवल-दर्शनावरण।
  - े (३) क- ताब बेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख की अनुभूति

करता है। इसके अनुभाव आठ हैं---भनोह शब्द, मनोह रूप, मनोह सन्ध, मनोह रस, मनोह स्पर्श, मनः-मुखता, वारू-मुखता, काय-मुखता।

- . (स) ऋसात वेदनीय कर्म के उदय से जीव तुःख की अनुभूति करता है। इसके अनुमाव आठ हैं—अमनोज शब्द, अमनोज रूप, अमनोज रस, अमनोज गन्ध, अमनोज स्पर्श, मनोतुःखता, वाक्-दुःखता, काय-दुःखता।
- (४) मोह-कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि श्रीर चारित्रहीन बनता है। इसके श्रनुमाब पांच हैं—सम्यक्त्व बेदनीय, मिथ्यात्व-बेदनीय, सम्यग्-मिथ्यात्व-बेदनीय, कथाय-बेदनीय, नोकपाय-बेदनीय।
- (५) आयु-कर्म के उदय से जीव अमृक समय तक अमुक प्रकार का जीवन जीता है। इसके अनुभाव चार हैं—नैरियकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, देवायु।
- (६) क—शुभनाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक उत्कर्ष पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं—इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गन्ध, इप्ट रस, इप्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इप्ट लावण्य, इष्ट यशःकीतिं, इष्ट उत्थान— कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम; इष्ट स्वरता, कान्त स्वरता, प्रिय स्वरता, मनोज्ञ स्वरता।
- ख—ग्रशुभ नाम-कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक अपकर्ष पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं—अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गन्ध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट-लावस्य, अनिष्ट यशोःकीर्ति, अनिष्ट उत्थान—कर्म, वल, नीर्य, पुरुषकार, पराक्रम; अनिष्ट स्वरता, हीन स्वरता, दीन स्वरता। अमनोश्च स्वरता।
- (७) क— एश्व-गोत्र-कर्म के उदय से जीव विशिष्ट बनता है। इसके सनुमाव स्नाठ हैं—जाति-विशिष्टता, कुल विशिष्टता, वल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, तपो विशिष्टता, भृत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता, ऐरवर्ष विशिष्टता।
- ख---नीच गोत्र-कर्म के उदय से जीव हीन बनता है। इसके अनुभाव आठ हैं---जाति-विहीनता, कुल-विहीनता, वल-विहीनता, रूप-विहीनता, तपो विहीनता, शुत-विहीनता, लाभ-विहीनता, ऐश्वर्य विहीनता।
  - (二) अन्तराय कर्म के चदय से वर्तमान स्टब्ब ब्रस्तु का विमाज और सभ्य

# जैन दर्शन के मौलिक तरंब

बस्तु के आगामी-पथ का अवरोध होता है। इसके अनुभाव पांच है—दाना-न्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपमोगान्तराय, बीर्यान्तराय।

## फल की प्रक्रिया

कर्म जड़--श्रचेतन है। तब वह जीव को नियमित फल केसे दे सकता है !
यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रग्रेता गीतम ऋषि के 'ईश्वर' के अध्युपगम का हेत्र
बना। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बताया, जिसका
उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने
के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समकता। कर्म-परमाणुओं में जीवात्मा के
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम होता है पट। वह द्रव्य पढ़, चेत्र, काल,
भाव, भव, गित के, स्थिति, पुद्गल--परिमाण आदि उदयानुकूल सामग्री से
विपाक प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के संस्कारों को विकृत करता है, उससे
उनका फलोपभोंग होता है। सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपने आप
फल भोगता है, कर्म-परमाणु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विष
और अमृत, अपध्य और पथ्य भोजन को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी
आत्मा का संयोग पा उनकी वैसी परिण्यति हो जाती है। उनका परिपाक होते
ही खाने वाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है। विज्ञान के चेत्र में
परमाणु की विचित्र शक्ति और उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अध्ययन
के बाद कर्मों की फलदान शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता।

### पुण्य-पाप

मानसिक, वाचिक और काविक किया से आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है। उससे कर्म-परमाशु आत्मा की ओर खिंचते हैं।

किया शुभ होती है तो शुभकर्म-परमासु और वह अशुभ होती है तो अशुभकर्म-परमासु आत्मा से आ चिपकते हैं। पुण्य और पाप दोनों विजातीय तस्व हैं। इसलिए ये दोनों आत्मा की परतन्त्रता के हेत हैं। आचार्यों ने पुण्य कर्म की सोने और पाप-कर्म की लोहे की बेड़ी से दुलना की है वर ।

स्वतन्त्रता के इच्छुक मुमुन्तु के लिए वे दोनों हेव हैं। मोश्च का हेतु रत-भवी (सम्वक्-ज्ञान, सम्वक्-दर्शन, सम्बक्-चारित्र) हैं जो व्यक्ति इस तस्य को . नहीं जानता वही पुण्य को उपादेय श्रीर पाप को देय मानता है। निश्चय दिष्ट से थे दोनों हेय हैं ६३।

पुश्य की हैयता के बारे में जैन-परम्परा एक मत है। उसकी उपादेयता में विचार-भेद भी है। कई आचार्य उसे मोच का परम्पर-हेतु मान क्वचित् उपादेय भी मानते हैं भा कई आचार्य उसे मोच का परम्पर हेतु मानते हुए भी उपादेय नहीं मानते।

श्राचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य श्रीर पाप का श्राकर्षण करनेवाली विचार धारा को पर समय माना है <sup>६७</sup>।

योगीन्दु कहते हैं—''पुण्य से वैभव, वैभव से ऋहंकार, ऋहंकार से खुद्धि-नाश और बुद्धि-नाश से पाप होता है।" इसलिए हमें वह नहीं चाहिए ६६।

टोकाकार के अनुसार यह कम उन्हीं के लिए है, जो पुण्य की आकांका (निदान) पूर्वक तप तपने वाले हैं। आतम शुद्धि के लिए तप तपने वालों के अविदित पुण्य का आकर्षण होता है है । उनके लिए यह कम नहीं है—वह उन्हें बुद्धि-विनाश की ओर नहीं ले जाता है ।

पुरय काम्य नहीं है। योगीन्दु के शब्दों में—''व पुण्य किस काम के, जो राज्य देकर जीव की दुःख परम्परा की आर दकेल दे। आत्म-दर्शन की खोज में लगा हुआ ब्यक्ति मर जाए—यह अध्या है, किन्तु आत्म-दर्शन से विमुख होकर पुण्य चाहे—वह अध्या नहीं है ६९।"

स्रात्म-साधना के स्रेत्र में पुण्य की सीधी उपादेयता नहीं है, इस दिष्ट से पूर्ण सामञ्जस्य है।

### मिश्रण नहीं होता

पुर्य और पाप के परमाशुक्रां के आकर्षण-हेतु अलग-अलग हैं। एक ही हेतु से दोनों के परमाशुक्रों का आकर्षण नहीं होता। आत्मा के परिणाम या तो शुभ होते हैं या अशुभ। किन्तु शुभ और अशुभ दोनों एक साथ नहीं होते।

#### कोरा पुण्य

कई आचार्य पाप कर्म का विकर्षण किए बिना ही पुण्य कर्म का आकर्षण होना मानते हैं। किन्तु यही चिन्त्रनीय है। प्रवृत्ति मान्न में आकर्षण और विकर्षस दोनों होते हैं। श्वेताम्वर आगमों में इसका पूर्ण समर्थन मिलता है।
गौतम ने पूछा—भगवन्। अमण को वंदन करने से क्या लाम होता हैं!
भगवान्—गौतम। अमण को वंदन करने वाला नीच-गोत्र-कर्म को
खपाता है और उद्य-गोत्र-कर्म का बन्ध करता है " । यहाँ एक शुभ प्रवृत्ति से
पाप कर्म का च्य और पुण्य कर्म का बन्ध—इन दोनों कार्यों की निष्यत्ति मानी
गई है तर्क-हिष्ट से भी यह मान्यता अधिक संगत लगती है।

## धर्म और पुण्य

जैन दर्शन में धर्म और पुरय-ये दो पृथक तत्त्व हैं। शाब्दिक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के ऋषं में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्व-मीमांसा में ये कभी एक नहीं होते ७१। धर्म आत्मा की राग द्वेपहीन परिस्ति है (शुभ परिमाम है) श्रीर पुरुष शुभकर्ममय पुरुगल है "। इसरे शब्दी में -- अर्म श्रात्मा की पर्याय है " अौर पुर्य अजीव (पुद्गल ) की पर्याय है " । दूसरी बात धर्म (निर्जरारूप, यहाँ सम्बर की ऋषेचा नहीं है) सिकाया है और पुण्य उसका फल है " कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुल्य नहीं होता। तीसरी बात धर्म न्नारम-गुद्धि—न्नारम-मुक्ति का साधन है<sup>७६</sup>, न्नीर पुण्य न्नारमा के लिए बन्धन है "। अधर्म और पाप की भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपत्ती हैं। जैसे सत्प्रवृत्तिरूप धर्म के विना पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्म के बिना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती "। पुण्य-गाप फल है, जीव की ऋच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुद्गल हैं तथा ये दोनों धर्म और ऋधर्म के लच्चण हैं--गमक हैं १ । लच्चण लद्य के बिना ऋकेला पैदा नहीं होता। जीव की किया दो भागों में विभक्त होती है-धर्म ऋधर्म, सत् अथवा असत् <sup>८०</sup>। अधर्म से आत्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का बन्ध होता है। धर्म से आत्म-छुद्धि होती है और उसके साथ-साथ पुण्य का बन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकती। पुण्य-पाप कर्म का महण होना या न होना आतमा के आध्य-बसाय-परिणाम पर निर्भर हैं १ । शुभयोग तपस्या-धर्म है और वही शुभयोग ्पुण्य का श्रास्त्र है <sup>८३</sup>। अनुकम्पा, समा, सराग-संयम, अस्प-परिप्रह, योग-

ऋखुता झादि-झादि पुण्य-बन्ध के हेतु हैं <sup>2</sup>। ये सत्प्रकृत्ति रूप होने के कारण धर्म हैं।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुममावयुक्त जीव को पुरय और अशुममावयुक्त जीव को पाप कहा है पा अहिंसा आदि वर्ती का पालन करना शुमोपयोग है। इसमें प्रवृत जीव के शुम कर्म का जो बन्ध होता है, वह पुण्य है। अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुमोपयोग प्रवृत्त जीव को ही पुर्यस्य कहा गया है।

इसलिए अभुक प्रवृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है, यह मानना संगत नहीं। कहीं-कहीं पुण्य हेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है "। यह कारण में कार्य का उपचार, विवद्या की विचित्रता अथवा सापेच (गीण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण है। तात्पर्य में जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिरूप धर्म अवश्य होता है। इसी वात को पूर्ववतीं आचायों ने इस रूप में समकाया है कि "अर्थ और काम—ये पुण्य के फल हैं। इनके लिए दौढ़-धूप मन करो " अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो। क्योंकि उसके विना ये भी मिलने वाले नहीं हैं।" अधर्म का फल दुर्गति है। धर्म का मुख्य फल आत्म-शुद्धि—मोच्च है। किन्तु मोच्च न मिलने तक गौण फल के रूप में पुण्य का बन्ध भी होता रहता है, और उससे अनिवार्यतया अर्थ, काम आदि-आदि पौद्गलिक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है "। इसीलिए यह प्रसिद्ध सुक्ति है—"सुखं हि जगतामेकं काम्यं धर्मेण लभ्यते।"

महाभारत के ऋन्त में भी यही लिखा है।

"अरे मुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तब तुम धराका आचरण क्यों नहीं करते हो ८८ १"

योगसूत्र के अनुसार भी पुष्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही फिलत होता है। जैसे—धर्म और अधर्म— वे क्लेशमूल हैं '। इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं — जाति, आयु और भोग। ये दो प्रकार के हैं — "सुखद और दुःखद। जिनका हेतु पुष्य होता है, वे सुखद और जिनका हेतु पाप होता है, वे दुःखद होते हैं।" इससे फिलत

यही होता है कि महर्षि पर्तजित ने भी पुण्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है। जैन विचारों के साथ उन्हें तीलें तो कोई अन्तर नहीं आता।

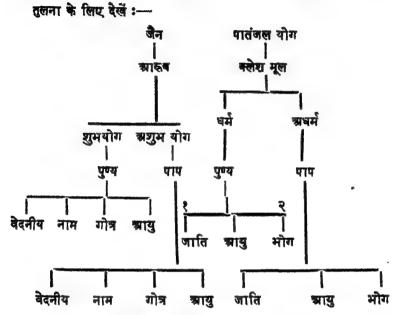

कुन्वकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दृष्टि की अपेक्षा प्रतिक्रमण (श्वातमालोचन), प्राय-श्चित्त को पुरस्यवन्ध का हेतु होने के कारण विश्व कहा है "।

श्राचार्य मिन्नु ने कहा है—"पुण्य की इच्छा करने से पाप का बन्ध होता है ''।" आगम कहते हैं—"इहलोक, परलोक, पूजा-श्लाघा आदि के लिए धर्म मत करो, केवल आत्म-शुद्धि के लिए करो ''।" यही बात वेदान्त के आचार्यों ने कही है कि "मोचार्यों को काम्य और निषिद्ध कर्म में प्रबुत्त नहीं होना चाहिए ''।" क्योंकि आत्म-साधक का लच्य मोच होता है और पुण्य संसार-भ्रमण के हेतु हैं। मगवान् महावीर ने कहा है—"पुण्य और पाप—इन दोनों के च्या से मुक्ति मिलती है ''।" "जीव शुम और अशुम कमों के हारा संसार में परिभ्रमण करता है ''।" गीता भी यहाँ कहती है—"बुद्धिमान्

१ — जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति के साथ उसकी तुलना होती है। १ — भीग-वेदनीय।

सुक्त और दुष्कृत दोनों को खोड़ देता है १ । " "आक्षव संसार का हेत है और संवर मोख का, जैनी दृष्टि का बस यही सार है १ । " अमयदेवस्रि ने स्थानांग की टीका में आक्षव, बन्ध, पुण्य और पाप को संसार भ्रमण के हेतु कहा है १ । आचार्य भिद्ध ने इसे यों समकाया है कि "पुण्य से भोग मिलते हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है, वह मोगों की इच्छा करता है १ । भोग की इच्छा से संसार बढता है।

इसका निगमन यों होना चाहिए कि अयोगी-अवस्था (पूर्ण-समाधि-दशा)
से पूर्व सत्प्रवृत्ति के साथ पुण्य-बन्ध अनिवार्य रूप से होता है। फिर भी पुण्य
की इस्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का
सहय होना चाहिए—मोच्च—आत्म-विकास। भारतीय दर्शनों का वही चरम
सहय है। लौकिक अध्युद्ध धर्म का आनुसंगिक फल है—धर्म के साथ अपने
आप फलने वाला है। यह शाश्वितिक या चरम सहय नहीं है। इसी सिद्धान्त
को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आच्चेप करते हैं कि उन्होंने
लौकिक अध्युद्ध की नितान्त उपेच्चा की, पर सही अर्थ में बात यह नहीं है।
अपर की पंतियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक दृत्तियों में
रहने वाले अध्युद्ध की सर्वथा उपेच्चा कर ही कैसे सकते हैं। हा फिरभी
भारतीय एकान्त-भौतिकता से बहुत बचे हैं। उन्होंने प्रेय और श्रेय को एक
नहीं माना १००। अध्युद्ध को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवादियों ने
युग को कितना जटिल बना दिया, इसे कीन अनुमन नहीं करता।

उदीरणा योग्य कर्म

गौतम ने पृद्धा—भगवन ! जीव उदीर्ग (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है। अनुदीर्ग (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है ? अनुदीर्ग, किन्त उदीरणा-भन्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरणा करता है ? अथवा उदयानन्तर पश्चात् कृत (कर्म पुद्गलों) की उदीरणा करता है ?

भगवान् ने कहा—गीतम ! जीव चदीरर्ण की चदीया नहीं करता, अनु-दीर्ण की चदीरणा नहीं करता, अनुदीर्ण, किन्तु चदीरणा-भच्य की चदीरणा करता है। चदयानन्तर पश्चात्-कृतं कर्म की चदीरणा नहीं करता १०१।

१- ज़रीरित ( जदीर्ण-जदीरमा किये हुए ) कर्म-फुर्गक्री की फिर-से

उदीरणा करे तो उस ( उदीरणा ) की कहीं भी परिस्तमासि नहीं होती । इसलिए उदीर्श की उदीरणा का निषेत्र किया गया है।

२—जिन कर्म-पुद्गलों की उदीरखा सुद्द मिन्य में होने वाली है, अथवा जिनकी उदीरणा नहीं ही होने वाली है, उन अनुदीयुं कर्म पुद्गलों की भी उदीरणा नहीं हो सकती।

३ — जो कर्म-पुद्गल उदय में ऋ। चुके ( उदयानन्तर पश्चात् कृत ), वे सामर्थ्यहीन बन गए, इसलिए उनकी भी उदीरणा नहीं होती।

४—जो कर्म-पुद्गल वर्तमान में उदीरणा-योग्य (ऋनुदीर्ण-उदीरणा-मञ्य) है, उन्हींकी उदीरणा होती है। उदीरणा का हेतु पुरुषार्थ

कमं के काल-प्राप्त-उदय (स्वाभाविक उदय) में नए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। बन्ध-स्थिति पूरी होती है, कर्म-पुद्गल अपने आप उदय में आ जाते हैं। उदीरणा द्वारा उन्हें स्थिति-ह्यय से पहले उदय में लाया जाता है। इसलिए इसमें विशेष प्रयत्न या पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।

गौतम ने पूछा—''भगवन् ! अनुदीर्ग, उदीरणा-भव्य (कर्म पुद्गलों) की जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुद्यकार और पराक्रम के दारा होती है अथवा अनुत्थान, अकर्म, अवल, अवीर्य, अपुद्यकार और अपराक्रम के दारा है

भगवान् ने कहा—"गीतम। जीव उत्थान आदि के द्वारा अनुदीर्था, उदीरखा भन्य (कर्म-पुद्गलों) की उदीरका करता है, किन्तु अनुत्थान आदि के द्वारा उदीरखा नहीं करता १०९।"

यह भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है। पुरुषार्थ द्वारा कर्म में परिवर्तन किया जा सकता है, यह स्पष्ट है।

धदीरक पुरुषार्थ के दो रूप :--

कर्म की जरीरणा 'करण' के द्वारा होती है। करण का कर्य है 'बोग'। बोग के तीन प्रकार हैं--(१) शारीरिक व्यावार (२) वाचिक व्यावार (३) मानसिक व्यापार। जलान कादि इन्हों के प्रकार हैं, बोग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। आखन-चतुष्टय-रहित योग शुभ और आखन-चतुष्टय सहित योग अशुभ । शुभ योग तपस्या है। सत् प्रवृत्ति है। वह उदीरणा का हेतु है। कोध, मान, माया, और लोभ की प्रवृत्ति अशुभ योग है। उससे भी उदीरणा होती है 103।

# पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है

वर्तमान की दृष्टि से पुरुषार्थं अवन्ध्य कभी नहीं होता। असीत की दृष्टि से उसका महत्त्व है भी और नहों भी। वर्तमान का पुरुषार्थ असीत के पुरुषार्थ से दुर्वल होता है तो वह असीत के पुरुषार्थ को अन्यथा नहीं कर सकता। वर्तमान का पुरुषार्थ असीत के पुरुषार्थ से प्रवल होता है तो वह असीत के पुरुषार्थ को अन्यथा भी कर सकता है।

कर्म की बन्धन और उदय—ये दो ही अवस्थाएं होती तो कर्मों का बन्ध होता और वेदना के बाद वे निवीर्य हो आतमा से अलग हो जाते। परिवर्तन को कोई अवकाश नहीं मिलता। कर्म की अवस्थाएं इन दो के अतिरिक्त और भी हैं—

- (१) अपवर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का अल्पीकरण (स्थिति-घात) और रस का मन्दीकरण (रस-घात) होता है।
- (२) उद्वर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का दीर्घीकरण और रस का तीब्री-करण होता है।
- (३) उदीरणा के द्वारा लम्बे समय के बाद तीव भाव से उदय में ऋाने वाले कर्म तत्काल और मन्द-भाव से उदय में ऋा जाते हैं।
- (४) एक कर्म शुभ होता है और उसका विषाक भी शुभ होता है।
  एक कर्म शुभ होता है, उसका विषाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है, उसका विषाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विषाक भी अशुभ होता है १०४। जो कर्म शुभ रूप में ही बंधता है और शुभ रूप में ही उदित होता है, वह शुभ और शुभ-विषाक वाला होता है। जो कर्म शुभ रूप में वन्धता है और अशुभ रूप में उदित होता है, वह शुभ और अशुभ विषाक वाला होता है। जो कर्म अशुभ रूप में बन्धता है और शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ-विषाक काला होता है। जो

कर्म अशुभ रूप में बन्धता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, वह अशुभ और अशुभ-विपाक वाला होता है। कर्म के बन्ध और उदय में जो यह अन्तर आता है, उसका कारण संक्रमण (बन्धमान कर्म में कर्मान्तर का प्रवेश) है।

जिस अध्यवसाय से जीव कर्म-अकृति का बन्ध करता है, उसकी तीयता के कारण वह पूर्व-बद्ध सजातीय प्रकृति के दिलकों को वध्यमान प्रकृति के दिलकों के साथ संक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है—वह संक्रमण है।

संक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति-संक्रम (२) स्थिति संक्रम (३) अनुभाव-संक्रम (४) प्रदेश-संक्रम १०५।

प्रकृति संक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति (कर्म स्वभाव) वर्तमान में बंधने वाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, ऋतुमान और प्रदेश का परिवर्तन होता है।

ये चारों—( ऋषवर्तन, उदवर्तन, उदीरणा और संक्रमण) उदयावितका ( उदय चण) ये बहिर्मृत कर्म-पुद्गलों के ही होते हैं। उदयावितका में प्रविष्ट कर्म-पुद्गल के उदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऋनुदित कर्म के उदय में परिवर्तन होता है। पुरुषार्थ के सिद्धान्त का यही ध्रुव आधार है। यदि यह नहीं होता तो कोरा नियतिवाद ही होता।

#### वेदना

गीतम —भगवन् ! ऋन् । यूथिक कहते हैं — सब जीव एवम्भूत बेदना (जैसे कर्म बाधा वैसे ही ) भोगते हैं — यह कैसे है !

मगवान्—गौतम ! श्रान्ययूधिक जा एकान्त कहते हैं, वह मिथ्या है। मैं यूं कहता हूँ —कई जीव एवम्भूत-वेदना भोगते हैं और कई श्रान्-एवम्भूत वेदना भी भोगते हैं।

गौतम-भगवत् । यह कैसे १

भगवान-गीतम ! जो जीव किथे हुए कमों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवम्भूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कमों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं वे अन्-एवम्भूत वेदना भोगते हैं १०६।

#### काल-निर्णय

उस काल और उस समय की बात है—भगवान् राजग्रह के (ईशान-कोग्रांवतीं) गुणशीलक नाम के चैत्य (व्यन्तरायतन) में समवस्त हुए। परिषद् एक जित हुई। भगवान् ने धर्म-देशना की। परिषद् चली गई।

उस समय भगवान् के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति गौतम को अद्धा, संशय या कुत्इल उत्पन्न हुआ। वे भगवान् के पास आए। वन्दना-नमस्कार कर न ऋति दूर और न ऋति निकट बैठकर विनयपूर्वक बोले—भगवन् । नैरियक जीव कितने प्रकार के पुद्गलों का भेद और उदीरणा करते हैं ?

भगवान् ने कहा—गीतम ! नैरियक जीव कर्म-द्रव्य-वर्गणा (कर्म-पुद्गल सजातीय समूह ) की अपेचा अग्रु और बाह्य (स्ट्म अीर स्यूल ) इन दो प्रकार के पुद्गलों का भेद और उदीरणा करते हैं। इसी प्रकार भेद, चय, उपचय, वेदना, निर्जरा, अपवर्तन, संक्रमण, निधत्ति और निकाचन करते हैं " "।

गौतम-भगवन् ! नैरियक जीव तैजस और कार्मण (कर्म समूह) पुद्गलों का प्रहण अतीत काल में करते हैं ! प्रत्युत्पन्न काल में ! या अनागत (भिविष्य) काल में !

भगवान्—गीतम ! नैरियक तैजस और कार्मण पुर्गलों का ग्रहण अतीत काल में नहीं करते, वर्तमान काल में करते हैं, अनागत काल में भी नहीं करते !

गीतम—भगवन् ! नैरियक जीव अतीत में ग्रहण किए हुए तैजस और कार्मण पुद्गलों की उदीरखा करते हैं ! प्रत्युत्यन्न में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों की ! या ग्रहण समय पुरस्कृत (वर्तमान से ऋगले समय में ग्रहण किये जाने वाले ) पुद्गलों की !

भगवान्—गौतम ! वे अतीत काल में प्रहण किए हुए पुद्गलों की खरीरणा करते हैं, न प्रत्युत्पन्न काल में प्रहण किये जाने वाले पुद्गलों की खरीरणा करते हैं और न प्रहण समय पुरस्कृत पुद्गलों की भी । इसी प्रकार वेदना और निर्जरा भी अतीत काल में यहीत पुद्गलों की होती है । निर्जश

संयम का श्रांतिम परिखाम वियोग है। श्रात्मा और परमाशु — वे दोनों मिन्न हैं। वियोग में श्रात्मा श्रात्मा है और परमाशु परमाशु । इनका संयोग होता है, श्रात्मा रूपी कहलाती है और परमाशु कर्म।

कर्म-प्रायोग्य परमाखु आतमा से चिपट कर्म वन जाते हैं। उस पर श्रपना प्रभाव डालने के बाद वे अकर्म वन जाते हैं, अकर्म वनते ही वे आतमा से विलग हो जाते हैं। इस विलगाव की दशा का नाम है—निर्जरा।

निर्जरा कमों की होती है—यह औपचारिक सल है। वस्तु-सल यह है कि कमों की वेदना—अनुभृति होती है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा अकर्म की होती है। वेदना के बाद कर्म-परमासुन्नों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर निर्जरा होती है १०८।

कोई फल डाली पर पक कर टूटता है, और किसी फल को प्रयक्त से पकाया जाता है। पकते दोनों हैं, किन्तु पकने की प्रक्रिया दोनों की भिन्न है। जो सहज गित से पकता है, उसका पाक-काल लम्बा होता है और जो प्रयक्त से पकता है, उसका पाक काल खोटा हो जाता है। कर्म का परिपाक भी ठीक इसी प्रकार होता है। निश्चित काल-मर्यादा से जो कर्म परिपाक होता है, उसकी निर्जरा को विपाकी निर्जरा कहा जाता है। यह अहेतुक निर्जरा है। इसके लिए कोई नया प्रयक्त नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका हेतु न धर्म होता है और न अधर्म।

निश्चित काल-मर्यादा से पहले शुभ-योग के व्यापार से कर्म का परिपाक होकर जो निर्जरा होती है, उसे श्रविपाकी निर्जरा कहा जाता है। यह तहेतुक निर्जरा है। इसका हेतु शुभ-प्रयक्ष है। वह वर्म है। धर्म-हेतुक निर्जरा नव-तत्त्वों में सातवा तत्त्व है। मोच्च इसीका उत्कृष्ट रूप है। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विस्तय) जो है, वही मोच्च है। कर्म का श्रपूर्ण विस्तय निर्जरा है। दोनों में मात्रा मेद है, स्वरूप मेद नहीं। निर्जरा का श्रय है—शात्मा का विकास या स्वमावोदय "०"। श्रमेदोपचार की दृष्टि से स्वमावोदय के साधनी को भी निर्जरा कहा जाता है ""। इसके बारह प्रकार इसी दृष्टि के श्राधार पर किये गये हैं ""। इसके सकाम और श्रकाम—इन दो मेदों का

आधार भी यही हिष्ट है " । वस्तुतः सकाम और अकाम तप होता है, निर्जरा नहीं। निर्जरा आत्म-शुद्धि है। उसमें मात्रा का तारतम्य होता है, किन्तु स्वरूप का भेद नहीं होता।

आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्म की मुख्य दो अवस्थाएं हैं—वन्ध और उदय । दूसरे शब्दों में प्रहण और फल । "कर्म प्रहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में परतन्त्र '''। जैसे कोई व्यक्ति हुन्न पर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है— इच्छानुसार चढ़ता है। प्रमादवश गिर जाए तो वह गिरने में स्वतंत्र नहीं है।" इच्छा से गिरना नहीं चाहता, फिरमी गिर जाता है, इसिलेचे गिरने में परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है और उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फलस्वरूप होने वाले अजीर्ण से नहीं बच सकता । कर्म-फल भोगने में जीव स्वतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है। कहीं-कहीं जीव उसमें स्वतन्त्र भी होते हैं। जीव और कर्म का संघर्ष चलता रहता है '''। जीव के काल आदि लब्धियों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों की बहुलता होती है, तब जीव उनसे दव जाता है। इसलिए यह मानना होता है कि कहीं जीव कर्म के अधीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन '''।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—(१) निकाचित—जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता। (२) दलिक—जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है।

सीपक्रम-जो कर्म उपचार साध्य होता है। निरूपक्रम-जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता।

निकाचित कमेंदिय की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दलिक की अपेक्षा दोनों वातें हैं—जहाँ जीव उसकी अन्यया करने के लिए कोई प्रयक्त नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव प्रवल धृति, मनोबल, श्ररीरबल आदि सामग्री की सहायता से सत्प्रयत्न करता है, वहाँ कर्म उसके अधीन होता है। उदयकाल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ डालना, उसकी स्थित और रस को मन्द कर देना, यह सब इसी स्थित में हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्था करने का कीई अर्थ ही नहीं

रहता। पहले बन्धे दुए कमों की स्थिति और फल-राक्ति नध्ट कर, उन्हें शीध तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है। पातंजलयोग माध्य में भी अदृष्ट-जन्म-वेदनीय कमें की तीन गतियां बताई हैं "१६। उनमें "कई कमें बिना फल दिये ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।" एक गति यह है। इसीको जैन-दृष्टि में उदीरणा कहा है।

## कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया

कर्म-परमाशुत्रों के विकर्षण के साथ-साथ बूसरे कर्म-परमाशुत्रों का आकर्षण होता रहता है। किन्तु इससे मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं आती।

कर्म-सम्बन्ध के प्रधान साधन दो हैं—कथाय और योग। कथाय प्रवक्त होता है, तब कर्म-परमाशु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं और तीन फल देते हैं। कथाय के मन्द होते ही उनकी स्थिति कम और फल-शक्ति मन्द हो जाती है।

ज्यों-ज्यों कथाय मन्द होता है, त्यों त्यों निर्जरा ऋधिक होती है और पुण्य का बन्ध शिथिल होता जाता है। बीतराग के सिर्फ दो समय की स्थिति का बन्ध होता है। पहले चण में कर्म-परमाशु उसके साथ सम्बन्ध करते हैं, दूसरे चण में भोग लिए जाते हैं और तीसरे चण में वे उनसे बिह्न ह जाते हैं।

चौदहवीं भूमिका में मन, वाणी और शरीर की सारी प्रक्रियाएं रक जाती हैं। वहाँ केवल पूर्व-संचित कर्म का निर्जरण होता है, नये कर्म का बन्ध नहीं होता। अवन्ध-दशा में आतमा शेष कर्मों को खपा मुक्त हो जाता है।

कुछ व्यक्ति अल्प और अल्पतर और कुछ एक महत् और महत्तर कर्म-तंचय को लिए हुए जन्म लेते हैं। उनकी साधना का कम और काल भी उसीके अनुका होता है १९७। जैसे—अल्पकर्म-प्रत्ययात्—अल्प तप, अल्प वेदना, दीर्घ प्रवच्या (साधना-काल) – भरत चकवतीवत्।

श्रहपतर कर्म-प्रत्ययात्—श्रहण तप, श्रहण वेदना, श्रहणतर प्रवच्या-मक्देवावत्।

महत्कर्म प्रत्यवात्—घोर तप, घोर देवना, अस्य प्रश्चया-गजसुकुमारवत्।

महत्तरकर्म-प्रत्ययात्—घोरतर तथ, घोरतर वेदना, दीर्घतर प्रवच्या— सनत्कुमारवत् १९८। अनादि का अन्त कैसे ?

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादि-कालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ सममने जैसा है । अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध रखता है । व्यक्ति-विशेष पर यह लागू नहीं भी होता । प्रागमाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है । स्वर्थ और मृत्तिका का, भी, और दूध का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे पृथक होते हैं । ऐसे ही आत्मा और कर्म के अनादि-सम्बन्ध का अन्त होता है । यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाह की अमेखा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं । आत्मा से जितने कर्म पुद्गल विपटते हैं, वे सब अवधि सहित होते हैं । कोई भी एकं कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ चुलमिलकर नहीं रहता । आत्मा मोखोचित सामग्री पा, अनास्त्र बन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह दक जाता है, संचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आत्मा मुक्त बन आती है । लेक्ट्या

लेखा का अर्थ है—पुद्गल द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जीव का अध्यवसाय—परिणाम, विचार । आत्मा चेतन है, जहस्वरूप से सर्वथा पृथक् है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़द्रव्य (पुद्गल ) के साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसीलिए जड़ इत्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए विना नहीं रहता । जिन पुद्गलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेख्या कहलाते हैं । द्रव्य-लेख्याएं पीद्गलिक हैं, इसिलए इनमें वर्ख, गन्ध, रस और स्पर्ण होते हैं । लेख्याओं का नामकरण द्रव्य-लेखाओं के रंग के आधार पर हुआ है, जैसे कृष्य-लेखा, नील लेख्या आदि-आदि । पहली तीन लेख्याएं अपशस्त लेखाएं हैं । इनके वर्ख आदि चारों गुज अधुम होते हैं । उत्तरवर्ती तीन लेख्याओं के वर्ष आदि चारों शुम होते हैं , इसिलए वे प्रशस्त होती हैं । खान-पान, स्थान और वाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर और मन पर अध्य होता है, बहु आपः सर्वतम्बत-सी वात है । जीसा सम्न वैसा मन'

इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के साथ भाव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेश्या के प्रहक्त का क्या कारण है। यदि भाव-लेश्या की उसका कारण माने तो उसका अर्थ होता है--भाव-लेश्या के अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या। ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाव-लेश्या यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होने वाले जातमा के परिसाम की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपराम, सब या खयोपशम से १२०। श्रीदियक भाव-लेज्याएं बुरी (श्रप्रशस्त ) होती हैं और भीपशमिक, चायिक या चयीपशमिक लेश्याएं भली (प्रशस्त ) होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत -ये तीन अपशस्त और तेज, पद्म एवं शक्त-ये तीन प्रशस्त लेश्याएं है। प्रजापना में कहाहै-"तन्त्री बुगाइ गानिनिन्नी, तन्त्री सगाइ गामिणिक्रो" १ २ १ - अर्थात पडली तीन लेल्याएं बुरे अध्यवसायवाली हैं. इसलिए वे दुर्गति की हेतु हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याएं असे अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगति की हेत हैं। उत्तराध्ययन में इनको अधर्म लेरया और धर्म-लेश्या भी कहा है-- "किएडा नीला काऊ, तिरिक वि एयाकी श्रहम्मलेसाओ ।····तेक पम्हा सुक्काए, तिरिक वि एयाओ धम्म लेसाओ "१२२ कृष्ण, नील और कामोत-ने तीन अधर्म क्षेत्रवाएं हैं और तेजः, वस एवं शुक्त-

ये तीन धर्म-लेश्याएं हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आत्मा के मले और दुरे अध्यवसाय (माव-लेश्या) होने का मूल कारण मीह का अभाव (पूर्व या अपूर्ण) या माव है। इच्छ आदि पुद्गल द्रव्य मले दुरे अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि माल काले, नीले आदि पुद्गलों से ही आत्मा के परिणाम दुरे-मले नहीं बनते। परिमाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती। मोह का भाव अभाव तथा द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती। मोह का भाव अभाव तथा द्रव्य-लेश्या कि स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जानने के लिए देखो यन्त्र।

| लेश्या | वर्ण                           | रस                                  | गन्ध        | स्पर्श      |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| कृष्ण  | काजल के समान                   | नीम से श्रनन्त                      | मृत सर्प की | गाय की      |
|        | काला                           | गु <b>ण</b> कटु                     | गन्ध से     | जीभ से      |
| नील    | नीलम के समान                   | सोंठ से ऋनन्त                       | अनन्त गुण   | श्रनन्त गुण |
|        | नीला                           | गुण तीस्ण                           | अनिष्ट गंध  | कर्कश       |
| कापोत  | कवृतर के गले के<br>समान रंग    | कच्चे आम के रस<br>से अनन्तगुण तिक्त |             |             |
| तेजस्  | हिंगुल-सिन्दूर के<br>समान रक्त | पके आम के रत से<br>अनेन्त गुण मधुर  |             |             |
| पद्म   | हंल्दी के समान                 | मधु से ऋनन्त                        | सुरभि-कुसम  | नवनीत-      |
|        | थीला                           | गुण मिष्ट                           | की गन्ध से  | मक्खन से    |
| शुक्ल  | शंख के समान                    | मिसरी से अनन्त                      | श्रनन्त गुण | त्रनन्त गुण |
|        | सफेद                           | गुण मिष्ट                           | इष्ट गन्ध   | सुकुमार     |

लेश्याकी विशेष जानकारी के लिए प्रशापना का १७ वां पद स्त्रीर उत्तराध्ययन का ३४ वां श्राध्ययन द्रष्टव्य है। जैनेतर अन्थों में मी कमं की विशुद्धि या वर्ण के आधार पर जीवों को कई श्रवस्थाएं वतलाई हैं। तुलना के लिए देखो महामारत पर्व १२-२८६। पात अल्योग में विणित कमें की कृष्ण शुक्र-कृष्ण, शुक्र और अशुक्र-सकृष्ण— वे कार जातियां माव-

लेश्या की श्रेणी में आती हैं १२३। सांख्यवर्शन १२४ तथा श्वेताश्यतरोपनिषद् में रजः, सत्त्व और तमोगुण को लोहित, शुक्र और कृष्ण कहा गया है १२५। यह द्रव्य-लेश्या का रूप है। रजोगुण मन को मोहरंजित करता है, इसिलए वह लोहित है। सत्त्व गुण से मन मलरहित होता है, इसिलए वह शुक्र है। तमो गुण शान को आवृत करता है, इसिलए वह कृष्ण है। कर्म के संयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हास की रेसाए

इस निश्नमें जो कुछ है, वह होता रहता है। 'होना' वस्तु का स्वभाव है। 'नहीं होना' ऐसा जो है, वह वस्तु ही नहीं है। वस्तुए तीन प्रकार की हैं-

- (१) अचेतन और अमूर्त-धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
- (२) " " मूर्त-पुद्गल।
- (३) चतन ऋीर ऋमूर्त-जीव।

पहली प्रकार की वस्तुओं का होना—परिणामतः स्वाभाविक ही होता है श्रीर वह सतत् प्रवहमानं रहता है।

पुद्गल में स्वाभाविक परिण्यमन के ऋतिरिक्त जीव-इत प्रायोगिक परिण्यमन भी होता है। उसे ऋजीवादय-निष्यन्न कहा जाता है १२६। शरीर और उसके प्रयोग में परिणत पुद्गल वर्ण, गन्ध, रस ऋौर स्पर्श—ये ऋजीवादय-निष्यन्न हैं। यह जितना दृश्य संसार है, वह सब या तो जीकत् शरीर है या जीव-मुक्त शरीर। जीव में स्वाभाविक और पुद्गलकृत प्रायोगिक परिणमन होता है।

स्वाभाविक परिणमन अजीव और जीव दोनों में ममस्य होता है। पुद्गल में जीवकृत परिवर्तन होता है, वह केवल उसके संस्थान आकार का होता है। वह चंतनाशील नहीं, इसलिए इससे उसके विकास हास, उन्नित-अवनित का कम नहीं बनता। पुद्गलकृत जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-हास, आरोह-पतन का कम अवलम्बित रहता है। इसी प्रकार उससे नानाविध अवस्थाएं और अनुभृतियां बनती हैं। वह दार्शनिक चिन्तन का एक मौलिक विषय बन जाता है। जैन दर्शन ने इस आध्यात्मिक परिवर्तन की चार भेणियां निर्धारित की हैं— (१) औदिषक (२) औषशिमक (३) द्वायिक (४) द्वायीपशिमक। बाहरी पुद्गलों के संयोग-वियोग से असंख्य-अनन्त अवस्थाएं बनती हैं। पर वे जीव पर आन्तरिक असर नहीं डालतीं, इसलिए छनकी मीमांसा अतिक-शास्त्र या शरीर-शास्त्र तक ही सीमित रह जाती हैं। यह मीमांसा आत्मा द्वारा स्वीकृत किये गये कर्म-पुद्गलों के संयोग-वियोग की है। जीव-संयुक्त कर्म-परमासुक्रों के परिपाक या छदय से जीव में ये अवस्थाएं होती हैं:—

गति-नरक, तिर्वेच, मनुष्य व देव।

ं काय-रिध्वीकाय, अपृकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पतिकाय, अस काय।

कपाय-कोध, मान, माया, लोभ।

वेद-स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

लेश्या — कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्क आदि-आदि १२७।

कर्मनियोग के तीन रूप हैं—उपराम, स्वय (सर्व-विलय) और स्वयोपराम (अंश-विलय)। उपराम केवल 'मोह' का ही होता है। उससे (औपरामिक) सम्यक-दर्शन व चरित्र—दो अवस्थाएं बनती हैं १३८।

च्यं सभी कमों का होता है। चायिकभाव आतमा का स्वभाव है। आवरण, वेदना, मोह, आयु, शरीर, गोत्र और अन्तराय—ये कमें कृत वैभाविक अवस्थाएं हैं। इनका च्यं होने पर आतमा का स्वभावोदय होता है। फिर आतमा निरावरण, अवेदन, निर्माह, निरायु, अशरीर, अगोत्र और निरन्तराय हो जाता है १२९। हानात्मक चेतना के आवारक पुद्गलों के अंश-विलय से होने वाले आतिमक विकास का कम इस प्रकार है—इन्द्रिय-शान—मानस शान—गीद्गालिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष शान।

परिभाषा के शब्दों में इनकी प्रारम्भिक अमेदात्मक-दशा को दर्शन, उत्तरवर्शी या विश्लेषणात्मक दशा को ज्ञान कहा जाता है। वे सम्यक् दृष्टि के ही तो इन्हें ज्ञान और मिथ्या-दृष्टि के हों तो अज्ञान कहा जाता है।

मोह के ऋंश-निलय से सम्यक् भद्धा और सम्यक्-भाचार का ससीम विकास होता है। अन्तराय के भ्रांश-विलय ते भारम-वीर्य का सीमित सर्य होता है १३०। क्षयोगशम

भाठ कर्मों में शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय,-ये चार कर्म घाती 🕻 और रोष चार अघाती। घाती कर्म आत्म-गुणों की साह्यात घात करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्ति का सीवा असर जीव के शान आदि गुखों पर होता है, गुन्ध-विकास रकता है। अधाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पीदगलिक द्रव्यों से होता है। इनकी अनुभाग-शक्ति का जीव के गुखों पर सीघा असर नहीं होता! अधाती कर्मों का या तो उदय होता है या श्वय-सर्वधा अभाव। इनके उदय से जीव का यौद्गलिक द्रव्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है। इन्हीं के उदय से आतमा 'अमूर्तोंऽपि मूर्त इव' रहती है। इनके स्वय से जीव का पौद्ग-लिक द्रव्य से तदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध ट्रट जाता है। श्रीर इनका स्थ मुक्त-अवस्था के पहले क्षण में होता है। घाती कमों के उदय से जीव के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीर्य-शक्ति का विकास रुका रहता है। मिर भी उक्त गुर्गी का सर्वावरण नहीं होता। जहाँ इनका ) घातिक कर्मी का ) उदय होता है, वहाँ अभाव भी। यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्णतया दक जाए तो जीव और अजीव में कोई अन्तर न रहे। इसी आशय से नन्दी में कहा है:-"पूर्ण ज्ञान का अनन्तवां माग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाए। मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद श्रीर सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती है। यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाए।" घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं-देशघाती श्रीर सर्वघाती । जिस कर्म-प्रकृति से श्रांशिक गुणों की घात होती है, वह देश-घाती और जो पूर्ण गुर्शों की घात करे, वह सर्वघाती। देशघाती कर्म के स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं-देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक । सर्वघाती स्पर्धकों का जदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए श्रात्म-गुल का यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्वधाती स्पर्धकों का अभाव होना आव-श्यक है, चाहे वह चयरूप हो या उपशमरूप । जहाँ सर्वधाती स्पर्धकों में कुछ का स्य श्रीर कुछ का उपश्म रहता है श्रीर देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, उस कर्म-ग्रवस्था की खरीपशम कहते हैं। खरीपशम में विपाकीदय नहीं होता, उसका ऋभिप्राय यही है कि सर्वधाती स्पर्धकों का विपाकीदय नहीं रहता। देश-घाती स्पर्धकों का विपाकीदय गुणों के प्रगट होने में बाधा नहीं डालता। इसिलिए पहाँ उसकी ऋपेद्धा नहीं की गई। स्वयोपशम की कुछेक रूपान्तर के साथ तीन व्याख्याएं हमारे सामने ऋाती हैं—(१) घाती कमें का विपाकोदय नहीं होना स्वयोपशम है—इससे मुख्यतया कमें की अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। (२) उदय में आये हुए घाती कमें का स्वय होना, उपशम होना—विपाक रूप से उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना स्वयोपशम है। इसमें प्रधानतया स्वयोपशम-दशा में होने बाले कमींदय का स्वरूप स्पष्ट होता है। (१) सर्वधाती स्पर्धकों का स्वय होना। सत्तारूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय रहना स्वयोपशम है। इससे प्राधान्यतः स्वयोपशम के कार्य—आवारक-शिक के नियमन का बोध होता है।

सारांश सब का यही है कि — जिस कर्म-दशा में च्रय, उपशम श्रीर उदंय — ये तीनों वार्ते मिलें, वह च्रयोपशम है। श्रथवा घाती कर्मों का जो श्रांशिक श्रभाव है — च्रययुक्त उपशम है, वह च्रयोपशम है। च्रयोपशम में उदय रहता श्रवश्य है किन्तु उसका च्रयोपशम के फल पर कोई श्रसर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशा को च्रय-उपशम इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया है।

जातियाद मनुष्य-जाति की एकता कर्म-विपाक कृत उन्नता-नीचता जाति और गोत्रकर्म तत्त्व-दर्षिट से जाति की असारता जाति-गर्व का निषध जाति-मद का परिणाम जाति परिवर्तनशील है पुरुष त्रिवर्ग चतुर्वर्ग

चृणा पाप से करो पापी से नहीं ?

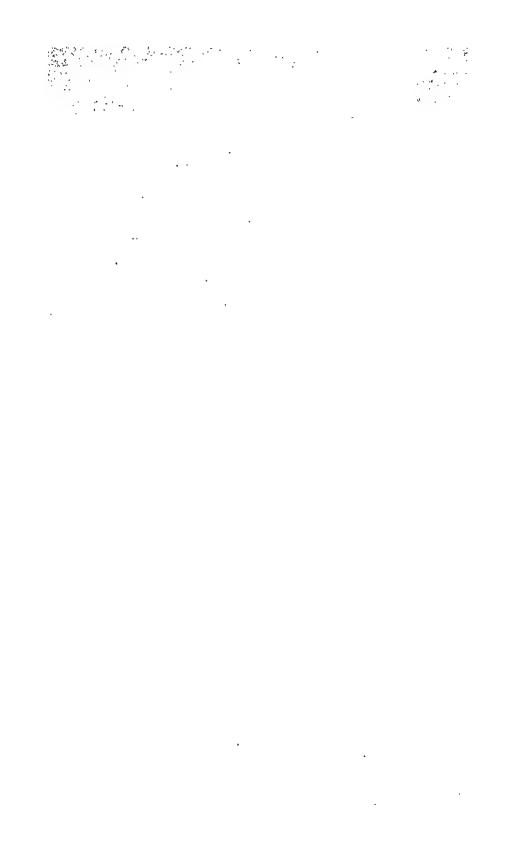

#### जातिवाद

अहं मंतीति थंमिज्जा, तं जातिमएण वा कुलमएण वा।

(स्था० १०।७-१०)

जो ज्यक्ति जाति और कुल का गर्व करता है, अपने आपको सबसे अंचा मानता है, वह स्तब्ध हो जाता है।

लिंगं देहाभितं हच्टं, देह एवात्मनो भवः । न मुच्यते भवात्तस्मात्, ते वे लिगकृताब्रहाः ॥ जातिदेंहाभिता हच्टा, देह एवात्मनो भवः । न सच्यते भवात्तस्मात् , ते वे जातिकृताब्रहाः ॥

(समाधि० ८७-८८)

ा जाति सामाजिक व्यवस्था है। वह तास्विक वस्तु नहीं है। जो जाति का बाद लिए, हुए, है, वह मुक्त नहीं हो सकता।

श्रद्ध और ब्राह्मस में रंग और आकृति का मेर नहीं जान पड़ता। दोनी की गर्भाधान विधि और जन्म-पद्धति भी एक है। गाय और भैंस में जैसे जाति-कृत मेद है, वैसे श्रद्ध और ब्राह्मण में नहीं है। इसलिए मनुष्य-मनुष्य के बीच जो जाति-कृत भेद है, वह परिकल्पित है। मनुष्य जाति की एकता

मनुष्य जाति एक है। भगवान ऋषमदेव राजा नहीं बने, तब तक वह एक ही रही। वे राजा बने, तब वह दो भागों में बंट गई---जो व्यक्ति राजाभित बने, वे स्तिय कहलाए और शेष शुद्ध।

कर्म-खेत्र की क्रोर मनुष्य-जाति की प्रगति हो रही थी। क्रांग्न की स्त्यसि ने समें एक नया परिचल्केद जोड़ दिया। क्रांग्न ने वैश्य-वर्ग को जनम दिया। लोहार, शिल्पी क्रीर विनिमय की दिशा खुली। बनुष्य-जाति के तीन भाग वन गए। भगवान् साधु बने। मरत सकततीं बना। स्तने स्वाध्यायशील-मण्डल स्थापित किया। स्तक सदस्य बाह्य कहलाए। मनुष्य-जाति के बाद माग हो क्रए हैं। युग-परिवर्तन के साथ-साथ इन चार वर्षों के संयोग से अनेक उपवर्श व जातियों बन गई' ।

वैदिक विचार के अनुसार चार वर्ण सुष्टि-विधानसिद्ध हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार ये नैसर्गिक नहीं हैं। इनका वर्गीकरण किया-भेद की भित्ति पर हुआ है है।

जैनाचार्य जाति को विधान-सिद्ध बनाने की और मुके, वह वैदिक प्रभुत्व के बाताबरण से पैदा होने वाली समन्वय मुखी स्थिति का परिणाम है पा उसी समय जैन-परम्परा में स्पृश्य प-अस्पृश्य जैसे विमाग और जाति के शुद्धीकरण आदि तस्वों के बीज बीये गए ।

जातिवाद के खएडन में भी जैन बिद्धान् बड़ी तीत्र गति से चले । पर समय की महिमा समिकए—आज वह जैन-समाज पर खाया हुआ है। कर्म-विपाक कृत उच्चता-नीचता

गोत्र के दो भेद हैं—उच और नीच। पूज्य, सामान्य तथा विशिष्ट स्यक्ति का नीत्र उच और अपूज्य, असमान्य तथा अवशिष्ट व्यक्ति का गोत्र नीच होता है। 'गोत्र' शब्द का यह स्यापक अर्थ है। यह गोत्र कमें से संस्थितिक है। साधारणतया गोत्र का अर्थ होता है—'वंश, कुल और जाति ै।

निर्धन, कुरूप और बुद्धिहीन व्यक्ति भी अभुक कुल या चालि में स्थम्म होने के कारण बड़ा माना जाए, सरकार और सम्मान पाए, यह जाति या कुल-प्रतिष्ठा है। इसी का नाम है—एक्च गोत्र। शीच गोत्र इसका प्रतिपद्ध है। मनुष्य एक्च गोत्री और बीच बोली दोनों प्रकार के होते हैं है है।

#### जाति और गोत्रकर्म

' गोत्रकर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तर्क छपस्थित करते हैं कि 'गोत्र कर्म के उच्च और नीच-पे दो मेद शास्त्रों में बताए हैं' तब जैन को जातिवाद का समर्थक क्यों नहीं माना जाए ? छनका तर्क गोत्र-कर्म के स्वरूप को न समक्षने का परिणाम है "। गोत्र-कर्म न तो लोक-प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म (आचारपरम्परा) गत जाति से वह कि कित्र सम्बन्ध रखता है। हां, कर्म (आचारपरम्परा) गत जाति से वह कि कित्र सम्बन्धित है ", उसी कारण यह विषय सन्दिन्ध बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात आदि अन्तों में कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्य से दोनों को-गोत और गोत्रकर्म को एक समक्ष लिया हो। कुक्स भी हो यह धारणा ठीक नहीं है।

'गोत्र शब्द' की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गई है १8। उनमें अधिकांश का तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव मानवीय, पूजनीय एवं सत्कारयोग्य तथा अमाननीय, अपूजनीय एवं असत्कारयोग्य वने, वह गोत्रकर्म है। कहीं-कहीं उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोत्र-कर्म का फल बसलावा गया है, किन्तु यहाँ एक-नीच कुल का अर्थ आदाण वा शहर का कुल नहीं। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह एक कुल है और जो प्रतिष्ठा-हीन है, वह नीच कुल १४। समृद्धि की अपेक्षा भी जैनसूत्रों में कुल के एक-नीच-ये दो मेर बताये गए हैं भा पुरानी व्याख्याओं में जो सच्च कुल के नाम शिनाये हैं, वे भाज श्रुप्तप्राय है। इन तथ्यों की देखते हुए वह नहीं कहा जा सकता कि गोश-कर्म मनुष्य-कल्पित जाति का आभारी है, उस पर आभित है। यदि ऐसा माना जाए तो देव. नारक और तिर्यञ्चों के गोत्र-कर्म की क्या ध्याख्या होगी. उनमें वह जाति-भेद की करूरना है ही नहीं। हम इतने दर क्यों जाएं, जिन देशों में वर्श-व्यवस्था या जन्मगत उत्तन्तीच का मेद-माव नहीं है, वहाँ गीज-कर्म की परिभाषा क्या होगी । गोत्र-कर्म संसार के प्राणीमात्र के साथ संगा हुआ है। उसकी दृष्टि में मारतीय और अमारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग में गोष-कर्न का फड़ क्या है, इसकी जामकारी अधिक छएनुस कोबी । 

जीवात्मा के पीद्गलिक सुल-दुःल के निमित्तभृत चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोत्र, और आयुष्य। इनमें से प्रत्येक के दो-दो मेद होते हैं—सात वेदनीय-असात वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, चलगोत्र नीचगोत्र, शुभन्त्रायु-अशुभन्त्रायु। मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुलद मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना सातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल ठीक इसके विपरीत है। शुभ-आयु कर्म का फल है— सुलपूर्ण लम्बी आयु और अशुभ-आयु कर्म का फल है—--- ओड़ी आयु तथा दुःलमय लम्बी आयु। शुभ और अशुभ नाम होना कमशः शुभ और अशुभ नाम कर्म का फल है। जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, वप-विशिष्टता, अत-विशिष्टता, लाम-विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता—ये आठ जल गोत्र-कर्म के फल हैं। नीच-गोत्र कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं।

गोत्र-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समृह से नहीं। एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों या 'नीचगोत्र' की ही हों, यह भी कोई नियम नहीं। एक व्यक्ति रूप और वल से रिहत है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा है और रूप तथा वल से नीच-गोत्रकर्म। एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय और असात वेदनीय का उच्च होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच-गोत्र का भी। इस सारी स्थिति के अध्ययन के पश्चात् 'गोत्रकर्म' और 'लोक-प्रचलित जातियां' सर्वथा पृथक् हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता।

श्रव हमें गोत्र-कर्स के फलों में गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी दृष्टि से विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनों का अर्थ व्यवहार सिद्ध जाति और कुल से जोड़ा गया है फिर भी वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि वह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या बोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरसामात्र है।

फिर एक बार ससी बात की दुहराना होगा कि जातिमेद तिर्फ मनुष्यों में है और योत्र-कर्म का सम्बन्ध प्राणीमात्र से है। इसलिए ससके फलक्य, में मिलनेवाले जाित और कुल ऐसे होने चाहिए, जो माबीमात्र से सम्बन्ध रखें।
इस दृष्टि से देखा जाए तो जाित का अर्थ होता है—उत्पत्ति-स्थान और
कुल का अर्थ होता है—एक योिन में उत्पन्न होने वाले अनेक वर्ग । ये
(जाितयां और कुल) उतने ही व्यापक हैं जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनुष्य
का उत्पत्ति-स्थान, बड़ा भारी स्वस्थ और पुष्ट होता है, इसरे का बहुत करण
और दुर्वल । इसका फलित यह होता है—जाित की अपेचा 'उच्चगोत्र'—
विशिष्ट जन्म-स्थान, जाित की अपेचा 'नीच-गोत्र'—निकृष्ट जन्म-स्थान ।
जन्म-स्थान का अर्थ होता है—मातृपच या मातृस्थानीय पच । कुल की भी
यही बात है । सिफं इतना अन्तर है कि कुल में पितृपच की विशेषता
होती है । जाित में उत्पत्ति-स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक
अर्थ की वर्ष (जायन्ते जन्तवोऽस्थामिति जाितः वर्ण 'मातृसमृत्या जाितः कर',
'जाित गुणवन्मातृकत्वम् वर्ण', 'कुल गुणवत्पितृकत्वम् वर्ण — इनमें जाित और
कुल की जो व्याख्याएं की हैं—ने सब जाित और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से
जोडती हैं।

#### तत्त्व-दृष्टि से जाति की असारता

कर्म-विपाक की दृष्टि से अर्थ का महत्त्व है, वहाँ आध्यातिमक दृष्टि से वह अनर्थ का मूल है। यही बात जाति की है। ब्राह्मण, चित्रम, वैश्य, चाण्डाल, बोक्सल, ऐशिक (मांस-भोजी), वैशिक (कलाजीबी) और शुद्ध—इनमें से किसी भी जाति के व्यक्ति हों, जो हिंसा और परिव्रह से बंधे हुए हैं, वे दुःख से मुक्ति नहीं पा सकते रें।

हरिकेशबल मुनि ने ब्राह्मण्कुमारी से कहा—जो व्यक्ति कीध, मान, वध, मृषा, अदत्त श्रौर परिव्रह से घिरे हुए हैं, वे ब्राह्मण-जाति श्रौर निया से हीन हैं श्रौर वे पापकारी चेत्र हैं वे ।

ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मचारी है ३५।

नदार्षि जयघोष निजयघोष की यज्ञस्थली में गए। दोनों में चर्चा चली। जातिवाद का प्रश्न आया। मगवान् महाबीर की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए मुनि बोले—"जो निसंग और निश्चोक है और आर्थ-वासी में रमता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तमें हुए सोने के समान निर्मेल है, राग, हैप

स्रीर मय से अतीत है उसे बाह्मण कहते हैं, जो तपस्वी चीणकाय, जितेन्द्रिय, रक्त स्रीर मांस से स्वपचित सुन्नत स्रीर शान्त है, उसे बाह्मण कहते हैं। जो कीध, लोभ, भय स्रीर हास्य-वश स्रास्त्य नहीं बोलता, उसे बाह्मण कहते हैं। जो सनीव या निर्जीव थोड़ा या बहुत स्रदत नहीं लेता, उसे बाह्मण कहते हैं। जो स्वर्गीय, मानवीय स्रीर पाशविक किसी भी प्रकार का श्रव्रह्मचर्य सेवन नहीं करता, उसे बाह्मण कहते हैं।

जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल उससे ऊपर रहता है। उसी प्रकार जो काम-भोगों से ऊपर रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अस्वाद-वृत्ति, निःस्पृहभाव से भिल्ला लेने वाले, घर और परिग्रह से रहित और यहस्थ से अनासक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो बन्धनों की छोड़कर फिर से उनमें आ सक नहीं होता, उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

ब्राह्मण, चित्रय, वेश्य श्रीर शृद्ध—ये कार्य से होते हैं १९। तत्त्व-रुज्या व्यक्ति को ऊंचा या नीचा उसके श्राचरण ही बनाते हैं। कार्य-विभाग से मनुष्य का अंगी-विभाग होता है, वह उच्चता व नीचता का मानवण्ड नहीं है।

#### जाति गर्व का निषेध

यह जीव नाना गोत्र वाली जातियों में आवर्त करता है। कभी देव बन जाता है, कभी नैरियक, कभी अधुर काय में चला जाता है, कभी चित्रय तो कभी चाण्डाल, और वोक्स भी। कभी कीड़ा और खुगृनू तो कभी कृंथू और चीटी बन जाता है। जय तक संसार नहीं कटता, तब तक यह चलता ही रहता है। अच्छे बुरे कमों के अनुसार अच्छी-बुरी भूमिकाओं का संयोग मिलता ही रहता है ३८। इसलिए उत्तम-पुद्गल, (उत्तम-आत्मा) तस्व-द्रष्टा और साधना-रील पुरुष जाति-मद न करे ३९।

यह जीव ऋनेक बार उच्च गोत्र में और ऋनेक बार नीच गोत्र में जन्म से चुका है। पर यह कभी भी न बढ़ा बना और न छोटा। इसिस्त्रये जाति-भद नहीं करना चाहिए। जो कभी नीच गोत्र में घाता है, वह कभी उच्च गोत्र में भी चला जाता है और उच्च गोत्री नीच गोत्री बन जाता है। यूं जानकर भी

भवा कोई कार्या गोकवादी या मानवादी होगा ! वह प्राची कनेक पोलियोँ में जन्म लेता रहा है तब मला वह कहाँ एख होगा।

जन्म-कुलों की विविधता और परिवर्तनशीसता जान पंकित आदमी सरकाराई कुल पा उरकर्ष न लाए और सरकारदीन कुल पा अपकर्ष नहीं लाए। वह सोचे कि सरकार और असरकार अपने अधित कमों के विपाक हैं। सक् प्राणी सुख चाहते हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का कप्ट न दें 201

एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊ व नीच अवस्थाएं भीग केता है। इसीलिए उच्चता का अभिमान करना उचित नहीं है 3%।

जो साथक जाति आदि का नद करता है, इस्परों को परखाई की मांति तुच्छ समसता है, वह आइंकारी पुरुष सर्वेद्र-मार्ग का अनुगामी नहीं है। वह वस्तुत: मूर्ख है, पण्डित नहीं है <sup>32</sup>।

ब्राह्मण, स्वित्रय, उप्रपुत्र और लिच्छ्यं - इन विशिष्ट अभिमानास्यद कुलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति दीक्षित होकर अपने उच्च गोल का अभिमान नहीं करता! वही सर्वज्ञ-मार्ग का अनुगामी है। जो मिच्छ परदस-भोजी होता है, मिच्चा से जीवन-यापन करता है, वह मला किस बात का अभिमान करें।

अभिमान से कुछ बनता नहीं, विगड़ता है। जाति और कुल मनुष्यों को त्राण नहीं दे सकते। दुर्गति से बचाने वाले दो ही तस्व हैं। वे हैं—विद्या और आचरण (चरित्र)।

जी साधक साधना के चेत्र में पेर रखकर भी ग्रहस्थ-कर्म का आसेवन करता है, जाबि आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं वम सकता ""।

साधना का प्रयोजन मोस्न है। वह आगोत्र है। उसे सर्व-गोत्रापगंब (जाति गोत्र के सारे बन्धनों से झूटे हुए) महर्षि ही पा सकते हैं \*\*।

जाति-सम्पन्न (जाति-अंष्ठ ) कीन ! बड़े कुल में पैवा होने मात्र से कोई पुरुष कुलीन नहीं होता । जिसका शील ऊंचा है, वही कुलीन है "।

जो पुरुष पेशल (निष्ट-भाषी) है, सूदम (सूदम-दशीं या सूदम-भाषी) है, ऋतुकार (संपमशीख) या ऋतुचार (वड़ों की शिक्षा के अनुसार बरतने काला) है, तकाल (अक्षाह्मा सुनकर भी क्षित-कृष्टि की अक्षुट्य रखने वाला) है, मध्यस्य (निन्दा और स्तुति में सम) हैं, ज्ञमंमा-प्रावृत (अकोधी और अमायी) है, वही जाति-सम्पन्न है <sup>3 द</sup>ृ जाति-सद का परिणाम

मगवान् ने तेरह किया-स्थान (कर्म-बन्ध के कारण) नतलाए हैं, उनमें नीषां किया स्थान 'मान-प्रत्ययिक' है। कोई पुरुष जाति, कुल नल, रूप, तप, श्रुत, लाम, पेश्वर्य और प्रजा के मद अथना किसी दूसरे मद-स्थान से उन्मत्त होकर दूसरों की अनहेलना, निन्दा और गईणा करता है, उनसे घृणा करता है, उनसे घृणा करता है, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित करता है—यह दीन है, मैं जाति, कुल, नल आदि गुणों से विशिष्ट हूँ—इस प्रकार गर्व करता है, वह अभिमानी पुरुष मरकर गर्भ, जन्म और मौत के प्रवाह में निरन्तर चक्कर लगाता है। ज्ञुण भर भी उसे दुःख से मुक्ति नहीं मिल सकती उन्हें।

## जाति परिवर्तनशील है

जातियां सामयिक होती हैं। उनके नाम और उनके प्रति होने वाला प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का माव बदलता रहता है। जैन-आगमी में जिन जाति, कुल और गोत्रों का उल्लेख है, उनका अधिकांश आज उपलब्ध भी नहीं है।

- (१) अयंग्ण्य (२) कलन्द (३) वैदेह (४) वैदिक (५) हरित (६) चुंचुंण—ये इन्ह प्रकार के मनुष्य जाति-आर्थ या १४य जाति वाले हैं ३८।
- (१) उम (२) मोग (३) राजन्य (४) इच्चाकु (५) ज्ञात (६) कीरव— वे खंह प्रकार के ममुख्य कुलार्य है ३९।
- (१) काश्यप (२) गीतम (३) बत्स (४) कुत्स (५) कीशिक (६) मण्डव (७) विशिष्ट-ये सात मूल गोत्र हैं। इन सातों में से प्रत्येक के सात-सात ग्रवान्तर मेद हैं ४०।

वर्तमाम में हजारों नई जातियां वन गई हैं १ रनकी यह परिवर्तनशीलता ही इनकी ऋतात्विकता का स्वयं सिद्ध प्रमाख है।

## पुरुष त्रिवर्ग

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—(१) उत्तम (२) मध्यम (१) जघन्य। उत्तम पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं—(१) वर्ष पुरुष ( तीर्थकर, सर्थक्र) (२) मोग-पुरुष (कामर्ती) (३) कर्म-पुरुष (बायुरेव)। मध्यम पुरुष बीन प्रकार के होते हैं---(१) छप (२) सोग (३) राजम्ब।

जघन्य पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं—(१) दास (२) श्रुतक (कर्मकर)(३) भागीदार।

इस प्रकार अनेक टिष्टकोण हैं। ये सब सापेख हैं। बहुल-माग में इत सारे प्रकरणों को सामयिक व्यवस्था का चित्रवा कहना ही अधिक संगत होगा <sup>४९</sup>।

### चतुर्वर्ग

(१) एक व्यक्ति जाति-सम्मन्न (शुद्ध मातृक) होता है, कुल सम्मन्न (शुद्ध पितृक) नहीं होता, (२) एक व्यक्ति कुल-सम्मन्न होता है, जाति-सम्मन्न नहीं होता, (३) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से सम्मन्न होता है और (४) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही सम्मन्न नहीं होता ४²।

जाति और कुल-भेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ-प्रधान कुटुम्ब-ध्यवस्था भी हो सकती है। जिस कुटुम्ब के संचालन का भार स्त्रियों ने बहन किया, उनके वर्ग 'जाति' कहलाए और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुटुम्बों के 'वर्ग' कुल कहलाए।

सन्तान पर पिता-भाता के ऋषित गुकों का असर होता है। इस हिष्ट से जाति और कुल का विचार बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

कुल के पीछे उंच-नीच ", मध्यम उदम ", ( उन्नत ), ऋन्त ", मान्त, तुष्छ, दिद्र, मिलुक, कृपन, आक्य, दीस ( प्रसिद्ध ), बहुअन-अपरिभृत आदि विशेषण लगते हैं, वे निरर्थंक नहीं हैं। वे व्यक्ति की पौद्गलिक स्थिति के अंकन में सहयोगी बनते हैं। दिख्य की कुछ जातियों में आज मी मानु-प्रधान कुटुस्व हैं।

टाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिबाद की जर्जा बड़े जग्न रूपसे जल रही है। इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रायः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसके मूल में दो प्रकार की विजारवाराएं हैं---एक ब्राह्मक-परम्परा की, इसरी अभाग-परम्परा की। पहली परम्परा में जावि को तात्विक मानकर 'क्ष्ममा

कातिः' का सिद्धान्त स्थापित किया । दूसरी ने जाति को अतास्त्रिक माना और 'कर्मणा जातिः' यह पद्म सामने रक्खा । इस जन जागरण के कर्णधार वे अमय सगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध । इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बड़ी कान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और ज्यापक बनाया । ब्राह्मण-परम्परा में जहाँ ''ब्रह्मा" के मुंह से जन्मने वाले ब्राह्मण, बाहु से जन्मने वाले स्त्रीय, ऊरु से जन्मने वाले वैश्य, परों से जन्मने वाले शद्ध और अन्त में पैदा होने वाले अन्त्र्यज कि "—यह ज्यवस्था थी, वहाँ अमण-परम्परा ने—''ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य और शद्ध अपने-अपने कर्म (आसरण) या हित के अनुसार होते हैं कि "—यह आवाज बुलन्द की। अमण-परम्परा की कान्ति से जातिवाद की श्रद्धलाएं शिथिल अवश्य हुई पर उनका अस्त्रिय नहीं मिटा। फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी खाप पड़ी। ''चारहाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले ज्यकि भी तपस्या से ब्राह्मण वन गए कि, इसलिए जाति कोई तात्विक बस्तु नहीं है।" यह विचार इसका साह्यी है।

जातिवाद की तास्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्त में खुआछूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक चेत्र में महात्मा गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया। उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक बन रहा है। इसलिए जाति क्या है श वह तास्विक है या नहीं श कौन-सी जाति श्रेष्ठ है श आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना आवश्यक है।

वह वर्ग या समृह जाति है, \* जिसमें एक ऐसी समान श्कुला हो, जो दूसरों में न मिले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य-मनुष्य में समानता है और वह अन्य प्राणियों से विलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बड़ी है, बहुत बड़े भूवलय पर फैली हुई है। विभिन्न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है। इससे उसमें मेद होना भी अस्वामाविक नहीं। किन्तु वह मेद औषाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक मारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रिसंयन—इनमें प्रादेशिक केद हैं पर वि मनुष्य हैं इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार कल-बायु के अन्तर है कोई गोरा है, कोई काला। मांधा

के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली । धर्म के भेद से कोई जैस है. कोई बौद्ध, कोई बैदिक है, कोई इस्लाम, कोई फिश्चियन । कचि-मेद से कोई धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक। कर्म-मेद से कोई ब्राह्मचा है, कोई ज्ञत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्ध । जिनमें जो-जो समान ग्रुख हैं, वे उसी वर्ग में समा जाते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक वर्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, वर्श, धर्म कर्म एक से नहीं होते हैं। इन औपाधिक मेदों के कारण मनुष्य-जाति में इतना संघर्ष बढ़ गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता सममने तक का अवसर नहीं मिलता। प्रादेशिक भेद के कारण बढ़े-बड़े संप्राम हए और आज भी उनका अन्त नहीं हुआ है। वर्ण-मेद के कारण अफीका में जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुन्छता का अन्तिम परिचय है। धर्म-मेद के कारण सन् ४८ में होने वाला हिन्द-मुस्लिम-संघर्ष मन्ष्य के शिर कलंक का टीका है। कर्म-मेद के कारण भारतीय जनता के जो लुखालत का कीटाया लगा हुआ है। वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता। ये सब समस्याएं हैं। इनको पार किये विना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं। मनुष्य-जाति एकता से इटकर इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर सुडकर देखने की आवश्यकता है-अनुष्य-जाति एक है-धर्म जाति-पाति से दूर है-इसको हृदय में उतारने की आवश्यकता है।

अन प्रश्न यह रहा कि जाति तास्तिक है या नहीं १ इसकी मीमांसा करने ते पहले इतना सा और समम लेना होगा कि इस प्रसंग का इष्टिकोच मारतीय अधिक है, विदेशी कम। मारतवर्ष में जाति की चर्चा मधुखतया कर्मांश्रित रही है। मारतीय पंडिसों ने ससके प्रमुख विमाग चार बतलाए हैं— मास्त्रिय एडिसों ने ससके प्रमुख विमाग चार बतलाए हैं— मास्त्रिय, बैश्य और श्रद्ध। जन्मना जाति मानने वाली बाह्मण-परम्परा इनकी तास्त्रिक— शाश्यत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली अमण-परम्परा के मतानुसार थे अशाश्यत हैं। हम यदि निश्चयहिष्ट में जाए तो तास्त्रिक मनुष्य-जाति है भाग मिनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है। पशु नहीं बनता। कर्मकृत जाति में तास्त्रिकता का कोई लच्चण नहीं। कर्म के अनुसार जाति है भाग कर्म करनाता है, जाति बदल जाती है। रक्षमणदूरि ने महुत हारे

श्री की भी बैन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सम्तानें आज कर्मणा वैश्य-जाति में हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि मारत में शक, हुवा आदि कितने ही विदेशी आये और भारतीय जातियों में समा गए।

व्यवहार-टिष्ट में आहाल कुल में जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुल में जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी तात्त्विकता से नेंहीं जोड़ा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में बैश्योचित और वैश्यकल में पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणीचित कर्म देखे 'जाते हैं। 'जाति को स्वामाविक या ईश्वरकृत मानकर तास्विक कहा जाए, बह भी बौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-ज्यवस्था स्वाभाषिक या ईश्वरकृत होती . तो सिर्फ भारत में ही क्यों ? क्या स्वभाव और ईश्वर भारत के ही लिए थे. या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमें यह निर्विवाद मानना होगा कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की सुक है, उनकी की हुई व्यवस्था है। समाज की चार प्रमुख जरूरतें हैं—विद्यायुक्त सदाचार, रज्ञा, व्यापार ( अपदान-प्रदान ) और शिल्प । इनको सुख्यवस्थित और सुयोजित करने के लिए उन्होंने चार वर्ग बनाए और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिए। विद्यायुक्त सदाचार प्रधान बाह्यण, रक्षाप्रधान कत्रिय, व्यवसायप्रधान देश्य और शिल्प प्रधान शुद्ध है ऐसी व्यवस्था ऋन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कर्म के अनुसार जनता का नगींकरण किया जाए तो ये चार नगे सब जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर ऋषिक चर्चा न की जाए, तब भी इतना-सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत ऋधिकार के रूप में कर्म को विकसित करने की योजना है, वहाँ व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के विनाश की भी। एक बालक बहुत ही ऋष्यवसायी और बुद्धिमान है, फिर भी वह पढ नहीं सकता क्योंकि वह शुद्ध जाति में जन्मा है। 'शुद्रों को पढ़ने का श्रिषकार नहीं है<sup>५ २१</sup>---यह इस समाज-स्थनस्था एवं तद्गत धारणा का महान् दोष है, इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस वर्ग-व्यवस्था के निर्माण में समाज की उन्त्रति एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्तु कारों अलकर इसमें जो द्वराहयां आई', वे और मी इसका क्षंगमंग कर

देती हैं। एक वर्श का आईआव, इतरे वर्श की दीनता, स्प्रस्ता और अस्प्रस्ता की मामना का जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्मगत कर्म-व्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो ये जुद्र भारणाएँ उत्पन्न नहीं होतीं।। सामयिक क्रान्ति के फलस्वरूप बहुत सारे शुद्ध कुछ में उत्पन्न व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने। क्या वे सही अर्थ में बाह्म नहीं! क्या वह सही अर्थ में अन्त्यज नहीं! बचों के ये गुवात्मक नाम ही जातिबाद की अतास्यिकता बतलाने के लिए काफी पुष्ट प्रमाण हैं।

कौन-सी जाति कँची और कौन-सी नीची—इसका भी एकान्त-दृष्टि से उत्तर नहीं दिया जा सकता। बास्तविक दृष्टि से देखें तो जिल जाति के बहुसंख्यकों के आचार-विचार सुसंस्कृत और संयम-प्रधान होते हैं, वहीं जाति श्रेष्ट है " । व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक घारणा होती है, वहीं उसका मानद्यक है। किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती। बास्तविक दृष्टि में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ व्यवहार-दृष्टि में अहंगाव या स्वार्य की। बास्तविक दृष्टिवालों का इसके विक्त संघर्ष चालू रहे—यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराइयों का प्रतिकार है।

जैनों और बौद्धों की क्रान्ति का ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा; यह पहले बताया गया है। जैन-क्राचार्य भी जातिवाद से सर्वथा अक्कृते नहीं रहे—यह एक तथ्य है, इसे हम दृष्टि से क्रोफल नहीं कर सकते। आज भी जैनों पर कुछ जातिवाद का असर है। समय की मांग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार करें।

## घृणा पाप से करो पापी से नहीं

जो सम्यक्-हिष्ट है, जिन्हें देह और जीव में हैं ध-वर्शन की हिष्ट मिली है, वे देह-मेद के आधार पर जीव-मेद नहीं कर सकते। जीव के लक्ष्य सान, वर्शन और चारित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शृद्ध के देह-मेद के आधार पर राग-द्रेष नहीं करना चाहिए "४।

जो व्यक्ति देह-मेद के आधार पर जीवों में मेद मानते हैं, वे झान दर्शन और चारित्र को जीव का सम्बद्ध नहीं मानते । जिसका आचरण पित्र होता है, वह आवरखीय होता है। कोई न्यक्ति जाति से मले ही चाण्डाल हो, किन्तु यदि वह बती है तो उसे देवता भी बाह्य मानते हैं प्रा

जाति के गर्ब से गर्वित जाझ्या चाण्डाल मुनि के तपोवल से आभिभूत हो गए। इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान महाबीर ने कहा—यह आँखों के सामने है—तपस्या ही धधान है। जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जिसकी योग विभूति और सामर्थ्य अचम्मे में डालने वाली है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पुत्र है " ।

जो नीच जन हैं, वे असस्य का आचरण करते हैं। इसका फलित यह होता है-जो असस्य का आचरण नहीं करते, वे नहीं हैं पण।

अमण का उपासक हर कोई बन सकता है। उसके लिए जाति का बन्धन नहीं है। आवक के शिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो ऋहिंसा सत्य का आचरण करता है वही आवक है, मले फिर वह शूद्र हो या आकृष्

लोकवाद विश्व के आदि-बिन्दु की जिन्नासा लोक-अलोक लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व लोक-अलोक का परिमाण लोक-अलोक का संस्थान लोक-अलोक का पौर्वापर्य लोक-स्थिति विञ्च का वर्गीकरण द्रव्य परिणामी नित्यत्ववाद व्ह द्रव्य धर्म और अधर्म धर्भ अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा आकाश और दिक् काल कालवाद का आधार कालाणुओं के अस्तित्त्व का आधार विज्ञान की दृष्टि में आकाश और का ल अस्तिकाय और काल काल के विभाग पुद्रगल परमाणु का स्वरूप परमाणु की अतीन्द्रियता परमाणु समुदय-स्कन्ध और प्रारमाणविक जगत्

स्कन्ध-भेद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण पुदूराल में उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य पुद्रगल की विविध परिणति पुदुगल के विभाग पुद्रगल कब से और कब तक पुद्गल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व परमाणु परिणमन के तीन हेतु प्राणी और पुद्गल का सम्बन्ध पुद्गल की गति पुद्गल के आकार-प्रकार परमाणुओं का श्रेणी-विभाग परमाणु-स्कन्ध की अवस्था হাত্ত सूदमता और स्थूलता वंध

प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब-प्रक्रिया और उसका दर्शन प्राणी जगत् के प्रति पुद्गल का उपकार एक द्रव्य—अनेक द्रव्य सादश्य-वैसादश्य असंस्थ द्वीप समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र सृष्टिवाद

# विश्व के आदि-बिन्दु की जिज्ञासा

श्रमण भगवान् महावीर के 'श्रार्थरोह' नाम का शिष्य था। वह प्रकृति से भद्र, मृदु, विनीत और उपशान्त था। उसके क्रोध, मान, माया और लोम बहुत पतले हो चुके थे। वह मृदु मार्दव सम्पन्न श्रनगार भगवान् के पास रहता, ध्यान संयम और तपस्या से झात्मा को मावित किए हुए विहार करता। एक दिन की बात है वह मगवान् के पास आया, वन्दना की, नमस्कार किया, पर्यपासना करते हुए बोला—

"भन्ते । पहले लोक हुआ और फिर अलोक १ अथवा पहले अलोक हुआ। और फिर लोक १"

भगवान्—"रोह ! लोक और अलोक—ये दोनों पहले से हैं और पिछे रहेंगे—अनादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगे। दोनों शाश्वत भाव हैं, अनानुपूर्वी हैं। इनमें पौर्वापर्य (पहले-पीछे का कम) नहीं है।

रोह—भन्ते ! पहले ऋजीव हुए ऋौर फिर जीव ! ऋथवा पहले जीव हुए ऋौर फिर ऋजीव !

भगवान्—रोह ! लोक-श्रलोक की भाति ये भी शाश्वत हैं, इनमें भी पौर्वापर्य नहीं है।

रोह—भन्ते ! (१) पहले भव्य हुए और फिर अभव्य अथवा पहले अभव्य हुए और फिर भव्य १ (२) भन्ते ! पहले सिद्धि (मृक्ति) हुई और फिर असिद्धि (संसार) ! अथवा पहले असिद्धि और फिर सिद्धि ! (३) भन्ते ! पहले सिद्ध (मृक्त) हुए और फिर असिद्ध (संसारी) ! अथवा पहले असिद्ध हुए और फिर सिद्ध !

भगवान्-रोइ! ये सभी शाश्वत भाव है।

रोह—मन्ते पहले मुर्गी हुई फिर अंडा हुआ। श्राथवा पहले अंडा हुआ। फिर मुर्गी श

भगवान् - अरुडा किससे पैदा हुआ ! रोह - भन्ते ! मुर्गी से । भगवान्—रोह ! मुर्गी किससे पैदा हुई !
रोह—भन्ते ! ऋएडे से ।
भगवान्—इस प्रकार ऋएडा और मुर्गी पहले भी हैं और पीछे भी हैं ।
दोनी शाश्वत भाव हैं । इनमें कम नहीं है ।

### लोक अलोक

जहाँ हम रह रहे हैं वह क्या है ! यह जिशासा सहज ही हो आती है । खत्तर होता है—लोक है । लोक अलोक के बिना नहीं होता, इसलिए अलोक भी है । अलोक से हमारा कोई लगाव नहीं । वह सिर्फ आकाश ही आकाश है । इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं । हमारी किया की अभिन्यक्ति, गित, स्थिति, परिण्ति पदार्थ-सापेच्च है । ये वहीं होती हैं, जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छहीं द्रव्यों की सह-स्थिति है, वह लोक है । पंचास्तिकायों का जो सहावस्थान है, वह लोक है । संपेच में जीव और अजीव की सह-स्थिति है, वह लोक है । लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व

लोक-ऋलोक का स्वरूप समकने के बाद हमें उनके विभाजक तत्त्व की समीद्वा करनी होगी। उनका विभाग शाश्वत है। इसलिए विभाजक तत्त्व भी शाश्वत होना चाहिए। कृत्रिम वस्तु से शाश्वितक वस्तु का विभाजन नहीं होता। शाश्वितक पदार्थ इन छहों द्रव्यों के ऋतिरिक्त और है नहीं। ऋाकाश स्वयं विभव्यमान है, इसलिए वह विभाजन का हेतु नहीं बन सकता । काल परिणमन का हेतु है। उसमें ऋाकाश को दिग्रूप करने की समत। नहीं। व्यावहारिक काल मनुष्य-लोक के सिवाय ऋन्य लोकों में नहीं होता। नैश्चियक काल लोक-ऋलोक दोनों में मिलता है। काल वास्तविक तत्त्व नहीं। व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्र की गित किया से होने वाला समय विभाग है। नैश्चियक काल जीव और ऋजीव की पर्याय मात्र है । जीव और पुद्गल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्त्व हैं। लोक-ऋलोक की सीमा-निर्धारण के लिए कोई स्थिर और व्यापक तक्त्व होना चाहिए। इसलिए ये भी इसके छिए योग्य नहीं वनते। अब हो ऋष्य होन रह जाते हैं—

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। ये दोनों स्थिर और व्यापक हैं। वस ये ही अखंड आकाश को दो मार्गों में बांटते हैं। यही लोक की शाहांतिक सीमा है। ये दो द्रव्य जिस आकाश खण्ड में व्यास हैं, वह लोक है और शेष आकाश अलोक। ये अपनी गति, स्थिति के द्वारा सीमा-निर्धारण के अपसुक बनते हैं। ये जहाँ तक हैं वहीं तक जीव और पुद्गल की गति, स्थिति होती है। सससे आगे उन्हें गति, स्थिति का सहाय्य नहीं मिलता, इस सिए वे आलोक में नहीं जा सकते। गति के बिना स्थिति का प्रश्न ही क्या ! इससे अनकी नियामकता और अधिक पुष्ट हो जाती है। लोक-अजोक का परिमाण

धर्म श्रीर श्रधमं ससीम हैं—चौदह राजू परिमाण परिमित हैं । इसिश्चर लोक भी सीमित है। लोकाकाश असंख्यप्रदेशी है। श्रलोक अनन्त असीम हैं । इसिलए श्रलोकाकाश अनन्तप्रदेशी है। भीतिक विज्ञान के उद्भट पिक्कर श्रलवर्ट श्राइन्स्टीन ने लोक-श्रलोक का जो स्वरूप माना है, वह जैन-दृष्टि से पूर्ण सामन्जस्य रखता है। उन्होंने लिखा है कि—''लोक परिमित है, लोक के परे श्रलोक श्रपरिमित हैं । लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का (द्रव्य का) श्रमाव है, जो गति में सहायक होता है।" स्कन्यक संन्यासी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा कि के लोक सान्त हैं " (सीमित है) धर्मास्तिकाय, जो गति में सहायक होता है, " वह लोक-प्रमाण है"। इसीलिए लोक के बाहर कोई भी प्रदार्थ नहीं जा सकता।

## लोक-अलोक का संस्थान

लोक सुमितिष्ठक आकार वाला है। तीन शरावों में से एक शराव ओधा, दूसरा सीधा और तीसरा उसके ऊपर ओधा रहने से को आकार कनता है, उसे सुम्रतिष्ठक संस्थान या जिसरावसंपुटसंस्थान कहा जाता है।

लोक नीचे निस्तृत है, मध्य में संकड़ा और ऊपर ऊपर पृष्टगाकार है। इसलिए उसका आकार ठीक विशासनसंपुट जैसा बनता है। अलोक का आकार बीच में योल वाले गोले के सनाम है। अलोकाकाश एकाकार है। इसका कोई विभाग नहीं होता । लोकाकाश तीन मागों में विभक्त है 9 3 — ऊर्ष्य लोक, अभी लोक और मध्य लोक । लोक चौदह राजू लम्बा है । उसमें ऊंचा लोक सात राजू से कुछ कम है । तिरछा लोक अठारह सी योजन प्रमाया है । नीचा लोक सात राजू से कुछ अधिक है ।

जिस प्रकार एक ही आकाश धर्म अधर्म के द्वारा लोक और अलोक दन दो भागों में बंटता है, ठीक वैसे ही इनके द्वारा लोकाकाश के तीन विभाग और प्रत्येक विभाग की मिन्न-मिन्न आकृतियां बनती हैं "। धर्म और अधर्म कहीं विस्तृत हैं और कहीं संकृत्वित । नीचे की और विस्तृत रूप से व्यास है अतः अधोलोक का आकार ओंधे किये हुए शराव जैसा बनता है। सम्यलोक में वे कृश रूप में हैं, इसलिए उनका आकार विना किनारी वाली कालर के समान हो जाता है। ऊपर की और वे फिर कुछ-कुछ विस्तृत होते चले गए हैं, इसलिए उर्घ्य लोक का आकार उर्ध्य मुख मृदंग जैसा होता है। अलोकाकाश में दूसरा कोई द्वय नहीं, इसलिए उसकी कोई आकृति नहीं बनती। लोकाकाश की अधिक से अधिक मोटाई सात राजू की है। लोक चार प्रकार का है—द्रव्यलोक, चेत्रलोक, काललोक, भावलोक अप । द्रव्यलोक पंचास्तिकायमय एक है, इसलिए वह सांत है । लोक की परिधि असंख्य योजन कोड़ाकोड़ी की है, इसलिए चेत्रलोक भी सात है "।

सापेच्चवाद के ऋाविष्कर्ता प्रो॰ ऋाइन्स्टीन ने लोक का व्यास (Diametre) एक करोड़ ऋस्सी लाख प्रकाश वर्ष माना है। "एक प्रकाश वर्ष दूरी को कहते हैं जो प्रकाश की किरण १,८६,००० मील प्रति सेकएड के हिसाब से एक वर्ष में तथ करती है।"

भगवान् महावीर ने देवताश्रों की "शीघगित" की कल्पना से लोक की मोटाई को समसाया है। जैसे छह देवता लोक का अन्त लेने के लिए शीघ गित से छहों दिशाश्रों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिख्य, उत्ते श्रीर नीची) में चले "। ठीक उसी समय एक सेठ के घर में एक हजार वर्ष की आयु वाला एक पुत्र जन्मा उसकी आयु समास हो गई। उसके बाद हजार वर्ष की आयु वाले उसके बेटे-पोते हुए। इस प्रकार सात पीटियां बीत गई। उनके नाम, गोश्र भी मिट गए, दब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक के अन्त तक नहीं पहुंचे। हाँ, वे चलते

चलते अधिक भाग पार कर गए। बाकी रहा वह भाग कम है— वे चले उसका असंख्यातवां भाग बाकी रहा है। जितना भाग चलना बाकी रहा है उससे असंख्यात् गुणा भाग पार कर चुके हैं। यह लोक इतना बड़ा है। काल और भाव की दृष्टि से लोक अनन्त है। ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का अस्तित्व न हों ? ।

लोक पहले था, बतंमान में है और भविष्य में सदा रहेगा—इसलिए काल लोक अनन्त है। लोक में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की पर्याएं अनन्त हैं तथा बादर-स्कन्धों की गुरु लघु पर्याएं, सूत्त स्कन्धों और अमूर्त द्रव्यों की अगुरु लघु पर्याएं अनन्त हैं। इसलिए भाव लोक अनन्त है।

### लोक-अलोक का पौर्वापर्य

अपर्य रोह—भगवन् ! पहले लोक और फिर अलोक बना अथवा पहले अलोक और फिर लोक बना ?

भगवान्—रोह ! ये दोनों शाश्वत हैं। इनमें पहले पिछे का क्रम नहीं हैं \* । लोक-स्थिति

गौतम ने पूछा---भंते ! लोक-स्थिति कितने प्रकार की है ? भगवान् - गौतम ! लोक-स्थिति के आठ प्रकार हैं । वे यो हैं :---

- (१) वायु आकाश पर टिकी हुई है।
- (२) समुद्र वायु पर टिका हुआ है।
- (३) पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है।
- (y) त्रस-स्थावर जीव पृथ्वी पर टिके हुए हैं।
- (५) अजीव-जीव के आश्रित हैं।
- (६) सकर्म-जीव कर्म के आश्रित हैं।
- (७) अजीव जीवी द्वारा संग्रहीत है।
- (=) जीव कर्म-संग्रहीत है <sup>२९</sup>।

श्राकाश, पवन, जल और पृथ्वी—ये विश्व के आधारभूत आंग हैं। विश्व की व्यवस्था इन्हीं के आधाराधेय मान से बनी हुई है। संसारी जीव और आजीव (पुर्मल) में आधाराधेय मान और संशाह्य-संग्राहक मान ये दोनों हैं। जीव श्राधार है और शरीर उसका आधेय। कर्म संसारी जीव का आधार है और संसारी जीव उसका आधेय।

जीय-अजीव (भाषा-वर्गणा, मन-वर्गणा और शरीर-वर्गणा) का संमाहक है। कर्म संसारी जीव का संमाहक है। तात्पर्य यह है—कर्म से बंधा हुआ जीव ही सशरीर होता है। वही चलता, फिरता, बोलता और सोचता है।

अचेतन जगत् से चेतन जगत् की जो विलच्चणताएं हैं, वे जीव और पुद्गल के संयोग से होती हैं। जितना भी वैभाषिक परिवर्तन या हश्य रूपान्तर है, वह सब इन्हीं की संयोग-दशा का परिणाम है। जीव और पुद्गल के सिवाय दूसरे द्रव्यों का आपस में संग्राह्य संग्राहक भाव नहीं है।

लोक-स्थिति में जीव श्रीर पुर्गल का संप्राह्य-संप्राहक भाव माना गया है। यह परिवर्तन है। परिवर्तन का श्रर्थ है—उत्पाद श्रीर विनाश।

जैन दर्शन सर्वथा श्रस्तृष्टिवादी भी नहीं है। वह परिवर्तनात्मक सृष्टिवादी भी है।

सुष्टिवाद के दो विचार-पत्त हैं। एक विचार ऋसत् से सत् की सुष्टि मानता है। दूमरा सत् से सत् की सुष्टि मानता है।

जैन दर्शन इसरे प्रकार का सृष्टिवादी है। कई दर्शन चेतन से अचेतन २३ श्रीर कई अचेतन से चेतन की सृष्टि मानते हैं ३३। जैन दर्शन का मत इन दोनों के पन्न में नहीं है।

जिन दर्शन सृष्टि के बारे में वैदिक ऋषि की भांति संदिग्ध भी नहीं है विश्व । चेतन से अपनेतन अथवा अपनेतन से चेतन की सृष्टि नहीं होती। दोनों अनादि-अनन्त हैं।

### विश्व का वर्गीकरण

स्नरस्त् ने विश्व का वर्गीकरण (१) द्रव्य (२) गुण (३) परिमाण (४) सम्बन्ध (५) दिशा (६) काल (७) स्नासन (८) स्थिति (६) कर्म (१०) परिणाम—इन दस पदार्थों में किया।

वैशेषिक द्रव्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय-इन छह तस्वी में करते हैं।

नेन-इच्डि से विश्व सह द्रव्यों में बर्मीकृत है। सह द्रव्य हैं-धर्म, साधर्म,

आकारा, काल, पुरुगल और जीव। काल के सिवाय रीघ पाँच द्रष्य अस्ति-काय हैं। ज्ञस्तिकाय का अर्थ है-प्रवेश-समूह-ज्ञवयव-समुदाय। प्रत्वेक द्रव्य का सबसे छोटा, परमासू जितना माग प्रदेश कहलाता है। उनका काय-समृह अस्तिकाय है। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के मदेशी का विधटन नहीं होता। इसलिए वे ऋविमागी द्रव्य हैं। ये ऋवयवी इस टिब्ट सें हैं कि इनके परमारा तुल्य खरडों की कल्पना की जाए तो वे असंख्य होते हैं। पुद्गल विभागी द्रव्य हैं। उसका शुद्ध रूप परमासू है। वह ऋषिमागी है। परमासुत्रों में संयोजन-वियोजन स्वभाव होता है। अतः उनके स्कन्ध वनते हैं और उनका विघटन होता है। कोई भी स्कन्ध शास्वत नहीं होता। इसी दृष्टि से पुद्गल द्रव्य विभागी हैं। वह धर्म द्रव्यों की तरह एक व्यक्ति नहीं, किन्तु अनन्त व्यक्तिक है। जिस स्कन्ध में जिसने परमासु मिले हुए होते हैं, वह स्कन्ध उसने प्रदेशों का होता है। इ्यसुक स्कन्ब द्विप्रदेशी यावन् क्रमन्तासुक स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है। जीव भी अनन्त व्यक्ति है। किन्तु प्रत्येक जीव असंख्य प्रदेशी है। काल न प्रदेश है और न परमाखु। वह औपचारिक द्रव्य है। प्रदेश नहीं, इसलिए उसके ऋस्तिकाय होने का प्रश्न ही नहीं उठता । कास वास्तविक वस्त नहीं तब द्रव्य क्यों १ इसका समाधान यह है कि वह द्रव्य की मांति उपयोगी है-व्यवहार प्रवर्तक है, इसलिए उसे प्रव्य की कोटि में रखा गया है। वह दो प्रकार का है—नैश्चियक और व्यामहा-रिक । पांच ऋस्तिकाय का जो वर्तमान-स्य परिशामन है, वह नैश्चियक है, ज्योतिष की गति के आधार पर होने वाला व्यावहारिक। अथवा वर्तमान को एक समय नैश्चियक श्रीर भूत, भविष्य व्यावहारिक। बीता हुन्ना समय चला जाता है और अपने नाला समय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये दोनों अविद्यमान होने के कारण व्यावहारिक या श्रीपचारिक हैं। सुण, मुहूर्स, दिस रात; पन्न, मास, वर्ष अवदि सब मेद व्यावहास्कि काल के होते हैं। दिग् स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। ऋकाश के काल्पनिक खरड का नाम दिग् है २५ । द्रव्य

भूतः औरः मिक्का काःसंकलन करनेः वासा (ः जोक्को कासा ) वर्तमानःहै। वर्तमान के विना भूव और मिक्किका कोई सूल्य नहीं रहता। इसका करी

यह है कि इस जिस वस्तु का जब कभी एक बार ऋस्तित्व स्वीकार करते हैं तब हमें यह मानना पड़ता है कि वह वस्तु उससे पहले भी थी श्रीर बाद में भी रहेगी। वह एक ही अवस्था में रहती आई है या रहेगी-ऐसा नहीं होता, किन्तु उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, यह निश्चित है। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए भी वस्तु के मीलिक रूप और शक्ति का नाश नहीं होता। दार्शनिक परिभाषा में द्रव्य वही है जिसमें गुण और पर्याएं ( अवस्थाएं ) होती हैं। इन्य-शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है-"अद्भुवत् द्रवति, द्रोप्यति, तांस्तान् पर्यायान् इति द्रव्यम्"--जो भिनन-भिनन अवस्थात्रों की प्राप्त हुआ, हो रहा है और होगा, वह द्रव्य है। इसका फलित अर्थ यह है-अवस्थाओं का उत्पाद और विनाश होते रहने पर भी जो ध्रव रहता है, वही द्रव्य है। इसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि स्नवस्थाएं **उसीमें उत्पन्न एवं नष्ट हीती हैं** जो धुन रहता है। क्योंकि श्रीव्य (समानतां) के विना पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं का सम्बन्ध नहीं रह सकता। हम कुछ और सरलता में जाएं तो द्रव्य की यह भी परिभाषा कर सकते हैं कि-"'पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं में जो व्यास रहता है, वह द्रव्य है।" संचेष में ''सद् द्रव्यम्"—जो सत् है वह द्रव्य है रहे। चत्पाद, व्यय ऋौर श्रीव्य इस त्रयात्मक स्थिति का नाम सत् है। द्रव्य में परिणयन होता है- उत्पाद श्रीर व्यय होता है फिर भी उसकी स्वरूप-हानि नहीं होती। द्रव्य के प्रत्येक द्वांश में प्रति समय जो परिवर्तन होता है, वह सर्वथा विलक्षण नहीं होता। परिवर्तन में कुछ समानता मिलती है और कुछ श्रसमानता। पूर्व परिणाम श्रीर उत्तर परिज्ञाम में जो समानता है वही द्रव्य है। उस रूप से द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट। वह अनुस्यूत रूप बस्त की अत्येक अवस्था में प्रमावित रहता है, जैसे माला के प्रत्येक मोती में भागा अनुस्यूत रहता है। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती परिषमन में जो असमानता होती है, वह पर्याय है। उस रूप में द्रव्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इस प्रकार द्रव्य प्रति समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी रहता है। द्रव्य रूप से बस्तु स्थिर रहती है और पर्याय रूप से उत्पन्न श्रीर नष्ट होती है। इससे यह फलित होतां है कि कोई भी बस्तु न सर्वथा नित्य है और न सर्वधा अनित्व, किन्तु परिवासी-नित्व है |

#### परिणामी नित्यत्ववाद

परिणाम की व्याख्या करते हुए पूर्वाचार्यों ने लिखा है—

"परिणामो ह्यार्यन्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।

न च सर्वथा विनाशः, परिखामस्तद्विदामिष्टः ॥ १ ॥

सत्तप्रयिण विनाशः, प्रादुर्भावोऽसता च पर्वयतः ।

द्रव्याणां परिणामः, प्रोतः खल्ल पर्यवनयस्य १ ॥ २ ॥

जो एक अर्थ से इसरे अर्थ में चला जाता है—एक नस्तु से इसरी नस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका नाम परिवाम है। यह परिवाम द्रव्या- थिंक नय की अपेद्धा से होता है। सर्वया व्यवस्थित रहना या सर्वया नष्ट हो जाना परिवाम का स्वरूप नहीं है। वर्तमान पर्याय का नाश और अविध्यमान पर्याय का उत्पाद होता है, वह पर्यायार्थिक नय की अपेद्धा से होने वाला परिवाम है। द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है। इसलिए उसकी दृष्टि से सत् पर्याय की अपेद्धा जिसका कथंचित् रूपान्तर होता है, किन्तु जो सर्वया नष्ट नहीं होता, वह परिवाम है। पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय है। इसलिए उसकी दृष्टि से जो सत् पर्याय से नष्ट और असत् पर्याय से उत्पन्त होता है, वह परिवाम है। दोनों दृष्टियों का समन्त्रय करने से द्रव्य उत्पाद, व्यय, श्रीव्यात्मक बन जाता है। जिसको हम इसरे शब्दों में परिवामी-नित्य या कथंचित्-नित्य कहते हैं।

श्रागम की भाषा में जो गुण का आश्रय-श्रानन्त गुणों का श्रखण्ड पिण्ड है—वही द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी अवस्था-त्मक दोनों में समन्वय का तात्पर्य है—द्रव्य को परिणामी-निख स्थापित करना।

द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं—सहमाबी ( यावत् द्रव्यमावी )—गुण और क्रममाबी-पर्याय । बौद्ध सत् द्रव्य को एकान्त अनिस्य (निरन्वय स्विषक—केवल उत्पाद-विनाश स्वमाव ) मानते हैं, उस स्थिति में वेदान्ती सत्पदार्थ- बह्म को एकान्त नित्य । पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा निस्यसत्तावाद । जैन-दर्शन इन दोनों का समन्वय कर परिवामि नित्यत्ववाद स्थापित करता है, जिसका आश्रय यह है कि सत्ता भी है और परिवर्तन भी—द्रव्य

जल्बन्म भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन में भी उसका अन्तित्व नहीं मिटता । जल्पाद और विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो हमें सजातीयता—'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता । यदि द्रव्य निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 'परिखामि-निल्ल्य' जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसकी तुलना रासायनिक विज्ञान के 'द्रव्याद्धरत्ववाद' से की जा सकती है ।

द्रव्याद्धरत्ववाद का स्थापन सन् १७८६ में Lawoisier नामक प्रतिद वैज्ञानिक ने किया था। संद्येष में इस सिद्धान्त का आशय यह है कि इस अनन्त विश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती। न किसी वर्तमान द्रव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्य की सरपत्ति होती है। साधारण दृष्टि से जिसे द्रव्य का नाश होना समका जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिखाम मात्र है। उदाहरण के लिए कीयला जलकर राख हो जाता है, उसे साधारणतः नाश हो गया कहा जाता है। परन्तु बस्तुतः वह नष्ट नहीं होता। बायुमण्डल के आक्सीजन श्रांश के लाथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित होता है। युं ही शकर या नमक पानी में घलकर नप्ट नहीं होते, किन्तु ठोस से वे सिर्फ इब रूप में परिणत होते हैं। इसी प्रकार जहाँ कहीं कोई नवीन वस्त उत्पन्न होती प्रतीत होती है वह भी वस्त्रतः किसी पूर्ववर्ती वस्त का रूपान्तर मात्र है। घर में अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहने वाली कड़ाई में जंग लग जाता है, यह क्या है ? यहाँ भी जंग नामक कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ अपित धातु की ऊपरी सतह, जल और वायुमण्डल के आक्सीजन के संयोग से लोहे के आक्सी-हाइड्रेट के रूप में परिणत हो गई। भौतिकवाद पदार्थों के गुणात्मक अन्तर की परिमाणात्मक अन्तर में बदल देता है। शक्ति परिमाण में परिवर्तनशील नहीं, गुण की ऋषेचा परिवर्तनशील है। प्रकाश, तापमान, चम्बकीय आकर्षण आदि का हास नहीं होता, सिर्फ ये एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। जैन दर्शन में मातृपदिका का सिद्धान्त भी यही है "।

> उत्पाद्भृषविनाशैः, परिगामः चृगे-चृगे ! .इन्यामामविरोभश्च, प्रस्मादिह दृश्यते १८ !!

जितादः भूष और व्यय — यह त्रिविध लक्षण द्रव्यों का परिणाम प्रतिश्वण अविरोधतया होता रहता है — इन राज्यों में और "जिते द्रव्य का नारा हो जाना समका जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र है" इनमें कोई अन्तर नहीं है। वस्तु-हत्या संसार में जितने द्रव्य हैं, उतने ही वे और उतने हो रहेंगे। उनमें से न कोई घटता है और न कोई बढ़ता है। अपनी-अपनी सत्ता की परिधि में सब द्रव्य जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नारा पाते रहते हैं। आत्मा की भी सापेच मृत्यु होती है। तन्तुओं से पट या द्र्ध से दही — ये सापेच उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सापेच हैं — एक अब द्रव्य की, दो — पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं के सूचक हैं। सूक्ष-हत्या पहला ख्रुष सापेच उत्पाद और दूसरा च्रण सापेच नारा का हेतु है। स्थूल-हच्छा स्थूल पर्याय का पहला च्रण जन्म और अन्तिम च्रण मृत्यु के व्यपदेश का हेतु है।

पुरुष निख है और प्रकृति परिणामि-निख, इस प्रकार सांख्य भी निखा-नित्यत्ववाद स्वीकार करता है। नैयायिक और वैशेषिक परमाशु, आत्मा आदि को निख मानते हैं तथा घट, पट आदि को अनित्य। समूहापैद्या से ये भी परिणामि-निखत्ववाद को स्वीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य-मात्र को परिणामि-नित्य नहीं मानते। महर्षि पतंजिल, कुमारिल मह, पार्थसार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन किया है? ।

# धर्म और अधर्म

जैन साहित्य में जहाँ धर्म-श्रथमें शब्द का प्रयोग शुम-अशुम प्रवृत्तियों के अर्थ में होता है, वहाँ दो द्रव्यों के अर्थ में मी—धर्म—गतितस्व, अधर्म—स्थितितस्व। दार्शनिक जगत् में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनकी स्थिति नहीं मानी है। वैद्यानिकों में सब से पहले न्यूटन में गति-तस्व (Medium of motion) को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध गणितक अलबर्ट आइंस्टीन ने भी गति-तस्व स्थापित किया है—"लोक परिमित है, लोक के परे अलीक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है

कि प्रथ्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का—द्रव्य का अभाव है, जो गित में सहायक होता है।" वैशानिकों द्वारा सम्मत हैयर (Fther) गित-तत्त्व का ही दूसरा नाम है कि। जहाँ वैशानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ समकाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, मानी कोई जैन गुद शिष्यों के सामने घर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गित होने में यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। भगवान महावीर ने गीतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल भाव हैं—यहमातिसहस स्पन्दन मात्र हैं, वे सब धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गित-शब्द केवल सांकेतिक है कि। गित और स्थित दोनों सापेश्व हैं। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व अखन्त अपेश्वित है।

धर्म, अधर्म की तार्किक मीमांता करने हो पूर्व इनका स्वरूप समक लेना अनुपयुक्त नहीं होगा:--

|       | द्रव्य से                | द्येत्र से             | काल से              | भाव से   | गुण से          |
|-------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| धर्म  | ३२<br>एक श्रीर<br>व्यापक | 3 3<br>- लोक<br>ग्रमाण | श्चनादिः<br>श्चनन्त | श्रमृर्त | गति<br>सहायक    |
| ऋधर्म | 33                       | ,,                     | >>                  | ,,       | स्थिति<br>सहायक |

### धर्म अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा

भर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने भुक्ष्यतया दो यौक्तिक हिष्ट्यां हैं—(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की विभाजक शक्ति। प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त—इन दो कारशों की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुद्गल दो द्रव्य गतिशील हैं। गति के उपादान कारश तो वे दोनी स्वयं हैं। निमित्त कारश किसे माने १ मह मश्न लामने आता है, तब हमें ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता होती है, को

गति एवं स्थिति में सहायक बन सकें। हवा स्वयं गतिशील है, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्यास नहीं है। गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक में होती है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियों की अपेक्षा है, जो स्वयं गतिशून्य और सम्पूर्ण लोक में व्यास हो, अलोक में न हो अपे । इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज बोध होता है।

लोक-अलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी इसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है। आचार्य मलयगिरी ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए लिखा है—"इनके बिना लोक-अलोक की व्यवस्था नहीं होती <sup>84</sup>।"

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हैं। अलोक इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है। किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली जाती है। तर्क-शास्त्र का नियम है कि "जिसका वाचक पद ज्युत्पत्तिमान् और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत् प्रतिपद्म होता है, जैसे अध्यट-घट का प्रतिपद्म है, इसी प्रकार जो लोक का निपद्म है, वह अलोक है <sup>3 %</sup>।"

जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है 30 और जहाँ केवल आकाश ही आकाश होता है, वह अलोक है 30 अलोक में जीव, पुद्गल नहीं होते, इसका कारण है-जबहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव । इसलिए ये (धर्म-अधर्म) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। "आकाश लोक और अलोक दोनों में दुल्य है, 30 इसीलिए धर्म और अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभाग का आधार ही क्या रहे।"

गौतम-"भगमन् ! गित सहायक तत्त्व (धर्मास्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है !

भगवान् — "गौतम ! गति का सहारा नहीं होता तो कीन आता श्रीर कौन जाता ! शब्द की तरंगे कैसे फैलती ! आंख कैसे खुलती ! कौन मनन करता ! कौन बोलता ! कौन हिलता दुलता !—यह विश्व अचल ही होता । जो चल है उन सब का श्रालम्बन गति-सहायक तत्व ही है " ।" Property of the second

गौतम-- "मगवन् ! स्थिति-सहायक-तत्त्व (अधर्मास्तिकाय) से जीवीं को क्या लाम होता है !"

सगवान्—"गीतम ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कीन रहता ! कीन बैठता सोना कैसे होता ! कीन मन को एकाम करता ! मीन कीन करता ! कीन निस्पन्द बनता ! निमेष कैसे होता ! यह विश्व चल ही होता । जो स्थिर है छन सब का आलम्बन स्थिति-सहायक तत्व ही है ४९।"

सिद्धसेन दिवाकर धर्म-ग्रधर्म के स्वतन्त्र द्रव्यत्व को श्रावश्यक नहीं मानते । वे इन्हें द्रव्य के पर्याय-मात्र मानते हैं ४२।

## आकाश और दिक

"धर्म और अधर्म का अस्तित्व जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन द्वारा स्वीकृत नहीं है।" आकाश और दिक् के बारे में भी अनेक विचार प्रचलित हैं। कुछ दार्शनिक आकाश और दिक्को पृथक् द्रव्य मानते हैं। कुछ दिक्को आकाश से पृथक् नहीं मानते।

कणाद ने दिक् को नौ द्रव्यों में से एक माना है ४३।

न्याय और वैशेषिक जिसका गुण शब्द है, उसे आकाश और जो बाह्य जगत् को देशस्य करता है उसे दिक् मानते हैं। न्याय कारिकावली के अनुसार दूरत्व और सामीप्य तथा चेत्रीय परत्व और अपरत्व की बुद्धि का जो हेतु है वह दिक् है। वह एक और नित्य है। उपाधि मेद से उसके पूर्व, पश्चिम आदि विमाग होते हैं।

दरान्तिकादिधीहेंतुरेका निलादिगुच्यते ( ४६ ) उपाधिमेदादेकापि, प्राच्यावि व्यपदेशमाक ( ४७ )

कयाद सूत्र (२।२।१३) के अनुसार इनका मेद कार्य-विशेष से हीता है। यदि वह शब्द की निष्यत्ति का कारण बनता है तो आकाश कहलाता है और यदि वह ब्राह्म-जगत् के अर्थों के देशस्य होने का कारण बनता है तो दिक् कहलाता है।

अभियम्म के अनुसार आकाश एक घातु है। आकाश-धातु का कार्य रूपपरिच्छेद (अर्घ्व, अधः और तिर्यक् रूपों का विमाग ) करना—है।

जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्त्र द्रव्य है। दिक् उसीका कास्पनिक

विभाग है, आकाश का गुण शब्द नहीं है। शब्द-पुर्गलों के संवात स्त्रीर मेद का कार्य है भा आकाश का गुण अवगाहन है, वह स्वयं अनासम्ब है, शेष सब द्रव्यों का आलम्बन है। स्वरूप की दृष्टि से सभी द्रव्य स्व-प्रतिष्ठ है। किन्तु खेत्र या आयतन की दृष्टि से वे आकाश प्रतिष्ठ होते हैं। इसीलिए एसे सब द्रव्यों का भावन कहते हैं भा।

गौतम-भगवन् ! आकाश-तस्व से जीवों और अजीवों को क्या लाभ होता है !

सगवान्—गौतम ! आकाश नहीं होता तो—ये जीव कहाँ होते ! ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ ज्यास होते ! काल कहाँ वरतता ! पुर्गल का रंगमंच कहाँ वनता !—यह विश्व निराधार ही होता \* ।

द्रव्य-दृष्टि—आकाश-अनन्त प्रदेशात्मक द्रव्य है । च्रेत्र-दृष्टि—आकाश-अनन्त विस्तार वाला है—लोक-अलोकमय है । काल-दृष्टि—आकाश-अनादि अनन्त है । माव-दृष्टि—आकाश अमुर्त है ।

माकाश के जिस भाग से वस्तु का व्यपदेश या निरूपण किया जाता है, वह दिक कहलाता है ४०।

दिशा और अनुदिशा की उत्पत्ति विर्यक् लोक से होती है।

विशा का प्रारम्भ आकाश के दो प्रदेशों से शुरू होता है और उनमें दो-दो प्रदेशों की वृद्धि होते-होते के असंख्य प्रदेशात्मक बन जाती हैं। अनुदिशा केवल एक देशात्मक होती है। ऊर्ध्व और अधः दिशा का प्रारम्भ चार प्रदेशों से होता है फिर उनमें वृद्धि नहीं होती ४८। यह दिशा का आगमिक स्वरूप है।

जिस न्यक्ति के जिस ओर स्पोंदय होता है, वह उसके लिए पूर्व और जिस ओर स्पोंत्त होता है, वह पश्चिम तथा दाहिने हाथ की ओर दिल्ला और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। इन्हें ताप-दिशा कहा जाता है ४९।

निमित्त-कथन आदि प्रयोजन के लिए दिशा का एक प्रकार और होता है। प्रकारक जिस और मुंह किये होता है वह पूर्व, ससके एक माग्र पश्चिम, दोनों पार्श्व दिश्वण श्रीर उत्तर होते हैं। इन्हें प्रज्ञापक दिशा कहा जाता है "े।

**म**ाल

रवेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है। वस्तु-कृत्या वह जीव और अजीव की पर्याय है भे । जहाँ इसके जीव अजीव की पर्याय होने का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है भे । ये दोनों कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेख हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और अपवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है—''उपकारक द्रव्यम्।'' वर्तना आदि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण वह द्रव्य माना जाता है। पदार्थों की स्थित आदि के लिए जिसका व्यवहार होता है, वह आविलकादिरूप काल जीव, अजीव से मिन्न नहीं है, उन्हीं की पर्याय है भे ।

दिगम्बर आचार्य काल को आगुरूप मानते हैं पर। वैदिक दर्शनों में भी काल के सम्बन्ध में नैश्चयक और व्यावहारिक दोनों पन्न मिलते हैं। नैयायिक और वैशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं पर। योग संख्य आदि दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते पर।

#### कालवाद का आधार

श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से श्रीपचारिक श्रीर दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि से वास्तिबक काल के उपकार या लिंग पांच हैं—वर्तना, परिणाम, किया, परत्व श्रीर श्रपरत्व पा। न्याय-दर्शन के श्रनुसार परत्व श्रीर श्रपरत्व श्रादि काल के लिंग है पा। वैशेषिक—पूर्व, श्रपर, युगपत्, श्रयुगपत्, चिर श्रीर चिप्र को काल के लिंग मानते हैं पा।

# कालाणुओं के अस्तित्व का आधार

एगिष्ट संति समये, सम्भव ठिइगास सण्गिदा ऋहा।
समयस्स सञ्बकाल, एसिट कालागु सब्भावी—प्रन० १४३
एक-एक समय में उत्पाद, ध्रौन्य ऋरीर व्यय नामक ऋर्य काल के सदा होते
हैं। यही कालागु के ऋस्तित्व का हेता है।

## विज्ञान की दिष्टि में आकाश और काल

आइन्स्टीन के अनुसार--आकाश और काल कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं हैं। ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं।

किसी भी बस्तु का अस्तित्व पहले तीन दिशाओं — सम्बाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई में माना जाता था। आइन्स्टीन ने वस्तु का अस्तित्व चार दिशाओं में माना।

बस्तु का रेखागियात (ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई) में प्रसार आकाश है श्रीर उसका कमानुगत प्रसार काल है। काल श्रीर आकाश दो भिन्न तभ्य नहीं हैं।

ज्यों ज्यों काल बीतता है त्यों त्यों वह सम्बा होता जा रहा है। कास आकाश सापेच है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश (विश्व के आयतन) का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों वस्तु धर्म हैं <sup>६०</sup>।

# अस्तिकाय और काल

धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव—ये पांच अस्तिकाय हैं। ये तियंक-प्रचय-स्कन्ध रूप में हैं, इसलिए उन्हें अस्तिकाय कहा जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश और एक जीव एक स्कन्ध हैं। इनके देश या प्रदेश ये विभाग काल्पनिक हैं। ये अनिभागी हैं। पुद्गल विभागी हैं। उसके स्कन्ध और परमाशु—ये दो मुख्य विभाग हैं। परमाशु उसका अविभाज्य भाग है। दो परमाशु मिलते हैं—दिप्रदेशी स्कन्ध बनता है। जितने परमाशु मिलते हैं उतने प्रदेशों का स्कन्ध बन जाता है। प्रदेश का अर्थ है पदार्थ का परमाशु जितना अवयव या माग। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के स्कन्धों की परमाशु जितने विभाग किए जाए तो आकाश के अनन्त और रोष तीनों के असंख्य होते हैं। इसलिए आकाश को अनन्त प्रदेशी और रोष तीनों को असंख्य प्रदेशी कहा है। देश बुद्ध-कित्यत होता है, उसका कोई निश्चित परिमाशु नहीं बताया जा सकता।

|         | स्कन्ध                                             | देश             | प्रदेश                     |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| ्धर्म   | एक                                                 | <b>भ्र</b> नियत | श्रसंख्य                   |
| श्रधर्म | एक                                                 | ग्रानियत        | <b>ग्र</b> संख्य           |
| त्राकाश | एक                                                 | श्चनियत         | श्रमन्त                    |
| पुद्गल  | त्रनन्त<br>(द्वि प्रदेशी यावत्<br>श्रनन्त प्रदेशी) | श्चनियत         | दो यावत् ग्रनन्त<br>परमासु |
| एक जीव  | एक                                                 | श्चिनियत        | ग्रसंख्य                   |

काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं। अनागत समय अनुत्पन्न होते हैं। इसलिए उसका स्कन्ध नहीं बनता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए उसका तिर्यक्ष्यचय (तिरछा फैलाब) नहीं होता। काल का स्कन्ध या तिर्यक्ष् प्रचय नहीं होता, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालागुओं की संख्या लोकाकाश के तुल्य है। आकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालागु अवस्थित है। काल-शक्ति और व्यक्ति की अपेद्धा एक प्रदेश वाला है। इसलिए इसके तिर्यक-प्रचय नहीं होता। धर्म आदि पांचों द्रव्य के तिर्यक-प्रचय चेत्र की अपेद्धा से होता है। और ऊर्ध्व प्रचय काल की अपेद्धा से होता है। उनके प्रदेश-समूह होता है, इसलिए वे फैलते हैं और काल के निमित्त से उनमें पौर्वापर्य या कमानुगत प्रसार होता है। समयों का प्रचय को है वहीं काल द्रव्य का ऊर्ध्व-प्रचय है। काल स्वयं समय रूप है। उसकी परिणित किती दूसरे

निमित्त की ऋषेचा से नहीं होती <sup>६०</sup>। केशल ऊर्ध्य-प्रचय वाला द्रव्य ऋस्तिकाय नहीं होता। काल के विभाग

काल चार प्रकार का होता है—प्रमाण-काल, यथायु निवृत्ति-काल, मरण-काल और अद्धा-काल <sup>६६</sup>।

काल के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए उसे प्रमाण-काल कहा जाता है।

जीवन और मृत्यु भी काल सापेच हैं, इसलिए जीवन के अवस्थान की यथायु-निवृ तिकाल और उसके अन्त को मरण काल कहा जाता है।

स्यं, चन्द्र श्रादि की गति से सम्बन्ध रखने वाला ऋदा-काल कहलाता है। काल का प्रधान-रूप श्रद्धा-काल ही है। शेष तीनों इसीके विशिष्ट रूप हैं। श्रद्धा-काल व्यावहारिक है। वह मनुष्य-लोक में ही होता है। इसीलिए मनुष्य लोक को 'समय-चेत्र' कहा जाता है। निश्चय-काल जीव-श्रजीव का पर्याय है, वह लोकालोक व्यापी है। उसके विभाग नहीं होते। समय से लेकर पुद्गल-परावर्त तक के जितने विभाग हैं, वे सब श्रद्धा-काल के हैं दें । इसका सर्व सूदम भाग समय कहलाता है। यह श्रदिमाण्य होता है। इसकी प्ररूपणा कमल-पत्र भेद और वस्त्र-विदारण के द्वारा की जाती है।

- (क) एक दूसरे से मटे हुए कमल के सी पत्तों को कोई घलवान व्यक्ति सूई से छेद देता है, तब ऐसा ही लगता है कि सब पते साथ ही ख़िद गए, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला पत्ता ख़िदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी प्रकार सब का छेदन कमशः होता है।
- (ख) एक कलाकुशल युवा और बलिष्ठ बुलाहा जीर्य-शीर्य वस्त्र या साड़ी को इतनी शीवता से फाड़ डालता है कि दर्शक को ऐसा लगता है मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड़ डाला, किन्तु ऐसा होता नहीं। वस्त्र अनेक तन्तुओं से बनता है। जब तक ऊपर के तन्तु नहीं फटते तब तक नीचे के तन्तु नहीं फट सकते। अतः यह निश्चित है कि वस्त्र फटने में काल-मेद होता है।

तास्तर्य वह है कि क्लब अनेक तन्तुओं से बनता है। प्रत्येक तन्तु में अनेक रूप होते हैं। उनमें भी उपर का रूआ पहले खिदता है, तब कहीं उसके नीचे का रूआ खिदता है। अनन्त परमागुओं के मिलन का नाम संघात है। अनन्त कंपातों का एक समुदय और अनन्त समुदयों की एक समिति होती है। ऐसी अनन्त समितियों के संगठन से तन्तु के उत्पर का एक रूआ बनता है। इन क्षमा खेदन कमराः होता है। तन्तु के पहले रूप के खेदन में जितना समय लगता है, उसका अत्यन्त सूहम अंश यानी असंख्यातवां भाग (हिस्सा) समय बहुताता है।

```
ऋक्भाज्य काल
                       ---एक समय
ऋतंख्य समय
                      -- एक आविलका
२५६ आविलका
                      -एक चुल्लक भव ( सब से छोटी ग्राय )
२२२३ --- श्रावितका--एक उच्छवास निःश्वास
     ₹₹₩
YYY६ ---- आवलिका या
     EUUŞ
साधिक १७ जुल्लक भव
                         🖁 —एक प्राण
या एक श्वासोच्छवास
७ प्रान
                          ---एक स्तोक
७ स्तोक
                          —एक लव
                          —एक घड़ी (२४ मिनट)
३८॥ लब
७७ लव
                         - दो घड़ी। अथवा,
                           -६५५३६ चुल्लक भव। या,
                           --१६७७७२१६ स्नावलिका अधवा.
                         -- ३७७३ जारा । अथवा,
                         - एक मुहुर्त (सामायिक काल )
३० सहर्स
                        ---एक दिन रात ( आहो रात्रि )
१५ दिन
                        ---एक पत्त
```

-एक मास २ पत्त २ मास —एक ऋत -एक ऋयन ३ ऋत -एक साल २ ऋयन -- एक युग ५ साल ७० कोड़ाकोड़ ५६ लाख कोड़ वर्ष-एक पूर्व -एक पल्योपम<sup>६४</sup> श्वसंख्य वर्ष १० कोड़ाकोड़ पल्योपम ---एक सागर २० कोडाकोड सागर ---एक काल चक ---एक पुदुगल परावर्तन अनन्त काल चक

इन सारे विभागों को संचेष में अतीत, प्रत्युत्पन्त-वर्तमान श्रीर स्ननागत कहा जाता है।

#### पुद्गल

विज्ञान जिमको मैटर (Matter) और न्याय-वैशेषिक आदि जिसे मौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शन में पुद्गल संज्ञा दी है। बौद्ध-दर्शन में पुद्गल शब्द आलय-विज्ञान—चेतनासन्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन-शास्त्रों में भी अभेदोपचार से पुद्गल युक्त आल्मा को पुद्गल कहा है भा किन्तु सुख्यतया पुद्गल का अर्थ है मृतिक द्रव्य। अह द्रव्यों में काल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं—यानी अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक सी नहीं। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश—ये चार अविभागी हैं। इनमें संयोग और विभाग नहीं होता। इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करों—यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म अधर्म के असंख्य और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं। पुद्गल अखंड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित महास्कन्ध भें। इसीलिए उसको पूरण-गलन-धर्मा कहा है। छोटा-बढ़ा सुद्भ-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौढ़ा, बन्ध-मेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक मानना जैन तर्य-शान की सुद्भ-दृष्ध का परिचायक है।

तस्त्र-संख्या में परमाणु की स्रतन्त्र गणना नहीं है। वह पुद्गल का ही एक विभाग है। पुद्गल के दो प्रकार बतलाए हैं 500:—

१--परमाणु-पुद्गल।

नो परमाणु-पुद्गल-द्रयणुक ऋादि स्कन्ध।

पुद्गल के विषय में जैन-तत्त्व-वेताओं ने जो विवेचना और विश्लेषणा दी है, उसमें उनकी मौलिकता सहज सिद्ध है।

यद्यपि कई पश्चिमी विद्वानों का खयाल है कि भारत में परमाणुवाद यूनान से आया, किन्तु यह सही नहीं। यूनान में परमाणुवाद का जन्म-दाता डिमोकिटस् हुआ है। उसके परमाणुवाद से जैनों का परमाणुवाद बहुतांश में भिन्न है, मीलिकता की दृष्टि से सर्वधा भिन्न है। जैन-दृष्टि के अनुसार परमाणु चेतन का प्रतिपच्ची है, जबकि डिमोकिटस् के मतानुसार आत्म-सूद्दम परमाणुआं का ही विकार है।

कई भारतीय विद्वान् परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते हैं।
किन्तु तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो वैशेषिकों का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद
से पहले का नहीं है ऋीर न जैनों की तरह वैशेषिकों ने उसके विभिन्न पहलुऋं।
पर वैज्ञानिक प्रकाश ही डाला है। इस विषय में 'दर्शन-शास्त्र का इतिहास'
पुस्तक के लेखक का मत मननीय है कि । उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में
परमाणुवाद के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय जैन दर्शन को मिलना चाहिए।
उपनिषद में ऋणु शब्द का प्रयोग हुऋा है, जैसे—'ऋणोरणीयान् महतो
महीयान्', किन्तु परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उनमें नहीं पाई जाती।
वेशेषिकों का परमाणुवाद शायद इतना पुराना नहीं है।

ई० पू० के जैन-सूत्रों एवं उत्तरवर्ती साहित्य में परमाणु के खरूप श्रीर कार्य का सूत्मतम श्रान्वेषण परमाणुताद के विद्यार्थी के लिए श्रात्यन्त उपयोगी है।

### परमाणु का स्वरूप

जैन-परिभाषा के अनुसार अलेख, अभेख, अश्राह्म, अदाह्म और निर्विभागी पुद्गल की परमाणु कहा जाता है ६९। आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी की परमाणु

के उपलक्षणों में सन्देह हो सकता है, कारण कि विज्ञान के सूद्ध्य यन्त्रों में परमाणु की ऋविभाज्यता सुरिच्चत नहीं है।

परमाणु श्रागर श्रविभाज्य न हो तो उसे परम+श्रणु नहीं कहा जा सकता। विश्वान-सम्मत परमाणु टूटता है, उसे भी हम श्रस्वीकार नहीं करते। इस समस्या के बीच हमें जैन-सूत्र श्रानुयोगद्वार में वर्णित परमाणु-द्विविधता का सहज स्मरण हो श्राता है \*\*—

१ स्हम परमाणु ।

२ व्यावहारिक परमाणु।

सहम परमाणु का स्वरूप वही है, जो कुछ ऊपर की पंक्तियों में बताया गया है। व्यावहारिक परमाणु अनन्त सहम परमाणुओं के समुदय से बनता है "। वस्तुवृत्त्या वह स्वयं परमाणु-पिंड है, फिर भी साधारण दृष्टि से प्राह्म नहीं होता श्रीर साधारण श्रक्ष-शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता, थोड़े में उसकी परिणति सहम होती है, इसलिए व्यवहारतः उसे परमाणु कहा गया है। विज्ञान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होती है। इसलिए परमाणु के ट्टने की बात एक सीमा तक जैन-दृष्टि को भी स्वीकार्य है। पुद्रगल के गुण

स्पर्श-शीत, उष्ण, दत्त, स्निग्ध, लघु, गुद, मृदु और कर्कश । रस-श्राम्ल, मधुर, कटु, कपाय और तिक्त । गन्ध-सुगन्ध और दुर्गन्ध । वर्ष-कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत ।

ये बीस पुद्गल के गुण हैं।

यद्यपि संस्थान—परिमंडल, वृत्त, ज्यंश, चतुरंश आदि पुद्गल में ही होता है, फिर भी उसका गुण नहीं है \*।

सूहम परमाणु द्रव्य रूप में निरवयव और अविमाज्य होते हुए भी पर्याय हिन्द से वैसा नहीं है " । उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये चार गुण और अनन्त पर्याय होते हैं " । एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श (शीत-उष्ण, स्निम्ध-रुख, इन युगलों में से एक-एक) होते हैं। पर्याय की हिन्द से एक गुण बाला हो जाता है और अनन्त

गुण बाला परमाणु एक गुण बाला। एक परमाणु में वर्ण से वर्णान्तर, गम्ब से गन्धान्तर, रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर होना जैन-दृष्टि-सम्मत है।

एक गुण वाला पुद्गल यदि छसी रूप में रहे तो जधन्यतः एक समय श्रीर छत्कुप्टतः असंख्य काल तक रह सकता है " | द्विगुण से लेकर अनन्त गुण तक के परमाणु पुद्गलों के लिए यही नियम है | बाद में छनमें परिवर्तन अवश्य होता है | यह वर्षा विषयक नियम गन्ध, रस श्रीर स्पर्श पर भी लागू होता है |

# परमाणु की अतीन्द्रियता

परमाणु इन्द्रियमाह्य नहीं होता। फिर भी श्रमूर्त नहीं है, वह रूपी है। पारमार्थिक प्रत्यच्च से वह देखा जाता है। परमाणु मूर्त होते हुए.भी दृष्टि-गोचर नहीं होता, इसका कारण है उसकी स्क्षमता।

केवल-ज्ञान का विषय मूर्च श्रीर अमूर्त दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। इसलिए केवली (सर्वज्ञ श्रीर अतीन्द्रिय-द्रष्टा। तो परमाणु को जानते ही हैं; चाहे वे संसार-दशा में हों, चाहे सिद्ध हो। अकेवली यानी छुत्तस्य अथवा चायोपशमिक ज्ञानी—जिसका आवरण-विलय अपूर्ण है, परमाणु को जान भी सकता है, नहीं भी। अवधिज्ञानी—रूपी द्रव्य विषयक प्रत्यच्च वाला योगी उसे जान सकता है, इन्द्रिय प्रत्यच्च वाला व्यक्ति नहीं जान सकता है।

एक प्राचीन श्लोक में उक्त लच्चग्-दिशा का संकेत मिलता है — कारणमेन तदन्त्यं, स्क्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः। एकरसवर्णगन्धो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च।।

# परमाणुसमुदय-स्कन्ध और पारमाणविक जगत्

यह दृश्य जगत्—पौद्गिलिक जगत् परमाणुसंघित है। परमाणुश्रों से स्कन्ध बनते हैं और स्कन्धों से स्यूल पदार्थ। पुद्गल में संघातक और विघातक —ये दोनों शक्तियाँ हैं। पुद्गल शब्द में ही 'पूरण और गलन' इन दोनों का मेल हैं ""। परमाणु के मेल से स्कन्ध बनता है और एक स्कन्ध के टूटने से भी अनेक स्कन्ध बन जाते हैं। यह गलन और मिलन की मिक्रया स्वामाविक मी होती है और प्राणी के प्रयोग से भी। कारणकि पुद्गल की अवस्थाएं

सादि, सान्त होती है; अनादि, अनन्त नहीं कि । पुद्गल में अगर वियोजक शक्ति नहीं होती तो सब अणुओं का एक पिण्ड बन जाता और यदि संयोजक शक्ति नहीं होती तो एक-एक अणु अलग-अलग रहकर कुछ नहीं करपाते। प्राणी-जगत् के प्रति परमाणु का जितना भी कार्य है, वह सब परमाणुसमुदयकन्य है और साफ कहा जाए तो अनन्त परमाणुस्कन्य ही प्राणीजगत् के लिए उपयोगी हैं की

रकन्ध-भेद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण

दो परमाणु-पुद्गल के मेल से द्विप्रदेशी स्कन्ध बनता है श्रीर द्विप्रदेशी स्कन्ध के मेद से दो परमाणु हो जाते हैं <sup>८०</sup>।

तीन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध बनता है और उनके अलगाव में दो विकल्प हो सकते. हैं—तीन परमाणु अथवा एक परमाणु और एक दिप्रदेशी स्कन्ध।

चार परमाणु के समुदय से चतुःप्रदेशी स्कन्ध बनता है श्रीर उसके मेद के चार विकल्प होते हैं —

१-एक परमाणु श्रीर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध।

२-दो द्विप्रदेशी स्कन्ध।

३--- दो पृथक् पृथक् परमाणु और एक द्विप्रदेशी स्कन्ध ।

Y--चारी पृथक्-पृथक परमाणु ।

पुद्गल में उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य

पुद्गल शाश्वत भी है और अशाश्वत भी १ द्रव्यार्थतया शाश्वत है और पर्यायरूप में अशाश्वत । परमाशु-पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अचरम है। यानी परमाशु संघात रूप में परियात होकर भी पुनः परमाशु वन जाता है। इसलिए द्रव्यत्व की दृष्टि से चरम नहीं है। चेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चरम भी होता है और अचरम भी ८०।

पुद्रगल की द्विविधा परिणति

पुत्यल की परिषति दो प्रकार की होती है ---

#### २-बादर।

स्मनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी जब तक स्कृष परिणति में रहता है, तब तक इन्द्रियग्रह्म नहीं बनता और स्कृष परिणति नाले स्कन्ध चतुःस्पर्शी होते हैं। उत्तरवर्ती चार स्पर्श बादर परिणाम बाले चार स्कन्धों में ही होते हैं, । गुरु लघु और मृहु-कठिन — वे स्पर्श पूर्ववर्ती चार स्पर्शों के सापेच्च संयोग से बनते हैं। रूच स्पर्श की बहुलता से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध की बहुलता से गुरु । शीत व स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृदू स्पर्श और उष्ण तथा रुच की बहुलता से कर्कश स्पर्श बनता है। तात्पर्य यह है कि स्कृप परिणति की विश्वति के साथ-साथ जहाँ स्पूल परिणति होती है, वहाँ चार स्पर्श भी बढ़ जाते हैं। पुदूराल के विश्वार

पुद्गल द्रव्य चार प्रकार का माना गया है < 3:---

१-स्कन्ध

२--- स्कन्ध-देश

३---स्कन्ध-प्रदेश

४-परमाग्र

स्कन्ध — परमाशु-प्रचय । देश — स्कन्ध का किल्पत विभाग । प्रदेश — स्कन्ध से ऋष्ट्रथग्भूत ऋविभाज्य ऋंश । परमाशु — स्कन्ध से प्रथग् निरंश-तत्त्व ।

प्रदेश और परमाशु में सिर्फ स्कन्ध है पृथग्भाव और अपृथग्भाव का अन्तर है।

# पुद्गल कबसे और कब तक ?

प्रवाह की अपेचा स्कन्ध और परमाशु अनादि अपर्यविश्वत हैं। कारण कि इनकी सन्तित अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। स्थिति की अपेचा यह सादि सपर्यवसान भी है। जैसे परमाशुक्री से स्कन्ध बनता है और स्कन्ध-मेद से परमाशु बन जाते हैं।

परमासु परमाणु के रूप में, स्कन्ध स्कन्ध के रूप में रहें तो कम-से-कम एक समय और अधिक से अधिक असंख्यात काल तक रह सकते हैं दें। बाद में तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। यह इनकी कालसापेक्ष स्थिति है। चेत्रसापेक्ष स्थिति —गरमासु अथवा स्कन्ध के एक चेत्र में रहते की स्थिति मी यही है।

परमाशु के स्कन्थरूप में परिणत होकर फिर परमाशु बनने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः असंख्य काल लगता है <sup>८५</sup>। और द्व्यशुकादि स्कन्धों के परमाशुरूप में अथवा व्यशुकादि स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर मूल रूप में आने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनन्त काल लगता है।

एक परमाशु अथवा स्कन्ध जिस आकाश-प्रदेश में वे और किसी कारण-वश वहाँ से चल पढ़े, फिर उसी आकाश-प्रदेश में उत्कृष्टतः अनन्त काल के बाद और जयन्यतः एक समय के बाद ही आ जाते हैं दे । परमाशु आकाश के एक प्रदेश में ही रहते हैं। स्कन्ध के लिए यह नियम नहीं है। वे एक, दो संख्यात, असंख्यात प्रदेशों में रह सकते हैं। यावत्—समृचे लोकाकाश तक भी फैल जाते हैं ? समृचे लोक में फैल जाने वाला स्कन्ध 'अचित्त महास्कन्ध' कहलाता है।

# पुद्गल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व

स्कन्ध-द्वय की अपेद्धा स्कन्ध सप्रदेशी होते हैं ८०। जिस स्कन्ध में जितने परमाणु होते हैं, वह तत्परिमाणप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है।

चेत्र की अपेचा स्कन्ध सप्रदेशी भी होते हैं और अपदेशी भी। जो एक आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह अपदेशी और जो हो आदि आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह सप्रदेशी।

काल की अपेद्या जो स्कन्ध एक समय की स्थित वाला होता है, यह अप्रदेशी और जो इससे अधिक स्थिति वाला होता है, वह सप्रदेशी।

भाव की अपेचा एक गुरा वाला अप्रदेशी और अधिक गुण वाला सप्रदेशी। परमाणु

द्रव्य की ऋषेज्ञा परमाशु ऋप्रदेशी होते हैं। ज्ञेत्र की ऋषेज्ञा ऋप्रदेशी होते हैं। काल की ऋषेज्ञा एक समय की स्थिति वाला परमाणु ऋप्रदेशी ऋौर ऋषिक समय की स्थिति वाला सप्रदेशी। भाव की ऋषेज्ञा एक गुण वाला ऋप्रदेशी और ऋषिक गुण वाला सप्रदेशी।

### परिणमन के तीन हेतु "

परियामन की अपेद्या पुद्गल तीन प्रकार के होते हैं :---

२---प्रायोगिक

३---मिश्र

स्वभावतः जिनका परिणमन होता है वे वैस्तिसक, जीव के प्रयोग से शरीरादि रूप में परिणत पुद्गल प्रायोगिक और जीव के द्वारा मुक्त होने पर भी जिनका जीव के प्रयोग से हुआ परिणमन नहीं छुटता अथवा जीव के प्रयत्न और स्वभाव दोनों के संयोग से जो बनते हैं, वे मिश्र कहलाते हैं, जैसे—

१-प्रायोगिक परिणाम-जीवच्छरीर

२-- मिश्र परिणाम-- मृत शरीर

३ - वैस्रसिक परिणाम - उल्कापात

इनका रूपान्तर ऋसंख्य काल के बाद ऋवश्य ही होता है।

पुद्गल द्रव्य में एक प्रहण नाम का गुण होता है। पुद्गल के सिवाय अपन्य पदार्थों में किसी दूसरे पदार्थ से जा मिलने की शक्ति नहीं है। पुद्गल का आपस में मिलन होता है वह तो है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त जीव के द्वारा उसका प्रहण किया जाता है। पुद्गल स्वयं जाकर जीव से नहीं चिपटता, किन्तु वह जीव की किया से आकृष्ट होकर जीव के साथ संलग्न होता है। जीव-सम्बद्ध पुद्गल का जीव पर वहुविध अपसर होता है, जिसका औदारिक आदि वर्गणा के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा।

# प्राणी और पुद्गल का सम्बन्ध

प्राणी के उपयोग में जितने पदार्थ आते हैं, वे सब पौद्गलिक होते हैं ही, किन्तु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि वे सब जीव-शरीर में प्रयुक्त हुए होते हैं। तात्पर्य यह है कि मिट्टी, जल, अग्नि, बायु, साग-सब्जी और त्रस कायिक जीवों के शरीर या शरीरमुक्त पुद्गल हैं।

दूसरी दृष्टि से देखें तो स्यूल स्कन्ध वे ही हैं, जो विस्तसा-परिणाम से औदारिक आदि वर्गणा के रूप में सम्बद्ध होकर प्राणियों के स्यूल शरीर के रूप में परिणत अथवा उससे मुक्त होते हैं <sup>८९</sup>। वैशेषिकों की तरह जैन-दर्शन में पृथ्वी, पानी आदि के परमाणु पृथ्वा लक्षण वाले नहीं हैं। इन सब में स्पर्श, रस, गम्ध और वर्ण, वे सभी गुण रहते हैं।

### पुद्गल की गति

परमाणु स्वयं गतिशील है। वह एक ख्या में लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो असंख्य योजन की दूरी पर है, चला जाता है। गति-परिणाम उसका स्वाभाविक धर्म है। धर्मास्तिकाय उसका प्रेरक नहीं, सिर्फ सहायक है। दूसरे शब्दों में गति का उपादान परमाणु स्वयं है। धर्मास्तिकाय तो उसका निमित्तमात्र है °।

परमासु सैज (सकम्प) भी होता है " श्रीर श्रानेज (श्रकम्प) भी । कदाचित् वह चंचल होता है, कदाचित् नहीं । उनमें न तो निरन्तर कम्प-भाव रहता है श्रीर न निरन्तर श्रकम्प-भाव भी ।

द्युणु-स्कन्ध में कदाचित् कम्पन कदाचित् श्रकम्पन होता है। वे द्युंश होते हैं, इसलिए उनमें देश-कम्प श्रीर देश-श्रकम्प ऐसी स्थिति भी होती है।

त्रिप्रदेशी स्कन्ध में कम्प-श्रकम्प की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्ध की तरह होती है। सिर्फ देश-कम्प के एक वचन और द्विवचन सम्बन्धी विकल्पों का भेद होता है। जैसे एक देश में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता। देश में कम्प होता है, देशों (दो) में कम्प नहीं होता। देशों (दो) में कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता।

चतुः प्रदेशी स्कन्ध में देश में कम्प, देश में अकम्प, देश में कम्प और देशीं (दो) में अकम्प, देशों (दो) में अकम्प और देश में अकम्प, देश में कम्प और देशों में अकम्प होता है।

पाँच प्रदेश यावत् अनन्तप्रवेशी स्कन्ध की भी यही स्थिति है। पुद्गल के आकार-प्रकार

परमाणु पुद्गल अनर्द्ध, अमध्य और अप्रदेश होते हैं ।

द्विप्रदेशी स्कन्ध सार्द्ध, अमध्य और समदेश होते हैं ।

प्रिप्रदेशी स्कन्ध अनर्द्ध, समध्य और समदेश होते हैं ।

समसंख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्ध की तरह होती है
और विषम संख्यक परमाणु स्कन्धों की स्थिति त्रिप्रदेशी स्कन्ध की तरह ।

पुद्गल द्रव्य की चार प्रकार की स्थिति बतलाई गई है ।

१--द्रव्य स्थानायु

२-- तेत्र स्थानायु

३--- अवगाहन स्थानायु

४---भाव स्थानायु

- १--परमासु परमाणुरूप में और स्कन्ध स्कन्धरूप में अवस्थित हैं, वह द्रव्य स्थानायु है।
- २--जिस आकाश-प्रदेश में परमाणु या स्कन्ध अवस्थित रहते हैं, उसका नाम है दोत्र स्थानायु।
- ३-परमाणु श्रीर स्कन्ध का नियत परिमाण में जो अवगाहन होता है, वह है अवगाहन स्थानायु।

चेत्र और अवगाहन में इतना अन्तर है कि चेत्र का सम्बन्ध आकाश प्रदेशों से है, वह परमाणु और स्कन्ध द्वारा अवगाह होता है तथा अवगाहन का सम्बन्ध पुद्गल द्रव्य से हैं। ताल्पर्य, कि उनका अभुक-परिमाण चेत्र में प्रसरण होता है।

४---परमाणु और स्कन्ध के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण की परिणति की भाव स्थानायु कहा जाता है।

### परमाणुओं का श्रेणी-विभाग

परमाणुस्रों की स्त्राठ मुख्य वर्गणाएं (Qualities) 🕏 :---

१---श्रीदारिक वर्गणा

२ - वैक्रिय वर्गणा

३-- श्राहारक वर्गणा

४--तैजस वर्गणा

५ - कार्मण वर्गशा

६--- श्वासोछवास वर्गणा

७-वचन वर्गणा

⊏---मन वर्गणा

श्रीदारिक वर्गणा—स्यूल पुद्गंल—पृथ्वी, पानी, श्रक्ति, वायु, वनस्पति श्रीर त्रस जीवों के रारीर-निर्माण योग्य पुद्गल-समृह । वैकिय वर्गणा—कोटा-बड़ा, हस्का-भारी, दश्य-क्रदृश्य कादि विविध कियाएं करने में समर्थ शरीर के योग्य पुद्गल-समूह । क्राहारक वर्गणा—योग-शक्तिजन्य शरीर के योग्य पुद्गल-समूह । वैजस वर्गणा—विद्युत-परमाणु-समूह (Electrical Molecues) कार्मण वर्गणा—जीवों की अन् असन् क्रिया के प्रतिफल में बनने वाला पुद्गल-समूह

श्वाशोच्छुवास वर्गणा—श्वान-प्राण योग्य पुद्गल-समूह वचन वर्गणा—भाषा के योग्य पुद्गल-समूह । मन वर्गणा—चिन्तन में सहायक बनने वाला पुद्गल-समूह ।

इन वर्गणाओं के अवयव क्रमशः सूहम और ऋति प्रचय वाले होते हैं। एक पौद्गलिक पदार्थ का दूसरे पौद्गलिक पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। वर्गणा का वर्गस्यान्तर के रूप में परिवर्तन होना भी जैन-दृष्टि-सम्मत है।

पहली चार वर्गणाएं अध्यस्पशीं—स्यूल स्कन्ध हैं। वे हल्की-भारी, मृतु-कठोर भी होती हैं। कार्मण, भाषा और मन—ये तीन वर्गणाएं चतुःस्पशीं— सूहम स्कन्ध हैं। इनमें केवल शीत, उप्ण, स्निन्ध, दश्च—ये चार ही स्पर्श होते हैं। गुरु, लघु, मृतु, कठिन—ये चार स्पर्श नहीं होते। श्वासोच्छ्वास वर्गणा चतुःस्पशीं और अष्ट-स्पर्शी दोनों प्रकार के होते हैं। ध

# परमाणु-स्कन्ध की अवस्था

परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तब उनकी दस अवस्थाएँ —कार्य हमें उपलब्ध होती हैं :--

१—- **হা**ভৱ <sup>৭ ৸</sup>

२—बन्ध

३-सीहम्य

४—स्थौल्य

५-संस्थान

६--मेद

७- तम

८ हाया

- ६ स्रातप
- १० उद्योत
- ये पौद्गलिक कार्य तीन प्रकार के होते हैं :--
- श्रमायोगिक <sup>९६</sup>
- २ मिश्र
- ३ वैस्रसिक

इनका क्रमशः ऋर्थ है—जीव के प्रयक्ष से वनने वाली वस्तुएं जीव, के प्रयक्ष और स्वभाव दोनों के संयोग से बनने वाली वस्तुएं तथा स्वभाव से बनने वाली वस्तुएं।

#### शब्द

जैन दार्शनिकों ने शब्द को कैनल पौद्गलिक कहकर ही निश्राम नहीं लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, " शीघ्रगति, " लोक व्यापित्व, " स्थायित्व, आदि विमिन्न पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला है " । तार का सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोषा घएटा का शब्द असंख्य योजन की दूरी पर रही हुई घएटाओं में प्रतिध्वनित होता है " - यह निवेचन उस समय का है जबिक 'रेडियो' नायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द खणमात्र में लोकव्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से दाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

शब्द पुद्रगल-स्कन्धों के संघात और भेद से उत्पन्न होता है। उसके भाषा शब्द (अव्वर-सहित और अव्वर रहित), नो भाषा शब्द (आतोध शब्द और नो आतोध शब्द) आदि अनेक भेद हैं।

बक्ता बोलने के पूर्व भाषा-परमागुन्नों को ग्रहण करता है, भाषा के रूप में जनका परिणमन करता है और तीसरी अवस्था है जत्सर्जन के द्वारा बाहर निकले हुए भाषा-पुद्गल आकाश में फैलते हैं। बक्ता का प्रयक्त अगर मन्द हैं तो वे पुद्गल अभिन्न रहकर 'जल-तरंग-न्याय' से असंख्य योजन तक फैलकर शक्तिहीन हो जाते हैं। और यदि वक्ता का प्रयक्त तीन्न होता है तो वे भिन्न होकर दूसरे असंख्य स्कन्धों को ग्रहण करते-करते. अति सूहम काख में शोकान्त तक करी जाते हैं।

हम जो सुनते हैं वह बक्ता का मूल शब्द नहीं सुन पाते। बक्ता का शब्द भेषियों — आकाश-प्रदेश की पंक्तियों में फैलता है। ये भेशियां बक्ता के पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊंचे और नीचे छहीं दिशाओं में हैं।

हम शब्द की सम भेणी में होते हैं तो मिश्र शब्द सुनते हैं अर्थात् वक्ता द्वारा उच्चारित शब्द द्रव्यों और उनके द्वारा वासित शब्द-द्रव्यों को सुनते हैं।

यदि हम विश्रेगी (विदिशा) में होते हैं तो केवल वासित शब्द ही सुन पाते हैं १०३। सुक्ष्मता और स्थूलता

परमासु सूहम हैं श्रीर श्रवित-महास्कन्ध स्थूल हैं। इनके मध्यवर्ती सीदम्य श्रीर स्थील्य श्रापेचिक हैं—एक स्थूल वस्तु की अपेचा किसी दूसरी वस्तु को सूहम श्रीर एक सूहम वस्तु की श्रपेचा किसी दूसरी वस्तु को स्थूल कहा जाता है।

दिगम्बर त्राचार्य स्थूलता त्रौर सूहमता के त्राधार पर पुद्गल की खह भागों में विभक्त करते हैं:—

१--बादर-बादर-पत्थर स्नादि जो विभक्त होकर स्वयं न जुड़े।

२-बादर-प्रवाही पदार्थ जो विभक्त होकर स्वयं मिल जाएं।

३ - सूदम बादर-धूम आदि जो स्थल भासित होने पर भी अविभाज्य हैं।

४--बादर सूदम-रत स्त्रादि जो सूदम होने पर इन्द्रिय गम्य हैं।

५-- सुद्म-कर्म-वर्गणा आदि जो इन्द्रियातीत है।

६--- सूद्म-सूद्म-कर्म-वर्गसा से भी अल्पन्त सूद्म स्कन्ध।

बन्ध

श्रवयनों का परस्पर अवयव और अवयनी के रूप में परिशामन होता है— जसे बन्ध कहा जाता है। संयोग में केवल अन्तर रहित अवस्थान होता है किन्तु बन्ध में एकत्व होता है।

बन्ध के दो प्रकार है--

१-वैसितक २-प्रायोगिक स्वभाव जन्य बन्ध वैसितिक कहलाता है। जीन के प्रयोग से जो बन्ध होता है उसे प्रायोगिक कहा जाता है।
वैस्रतिक बन्ध सादि और अनादि-दोनों प्रकार का होता है। धर्मास्तिकाय
आदि द्रव्यों का बन्ध अनादि है। धादि बन्ध केवल पुद्गलों का होता है।
इ्यक्त आदि स्कन्ध बनते हैं वह सादि बन्ध है उसकी प्रक्रिया यह है—

स्कन्य केवल परमाखुओं के संयोग से नहीं बनता। चिकने और रूखे परमाखुओं का परस्पर एकत्व होता है तब स्कन्ध बनता है अर्थात् स्कन्ध की छत्पत्ति का हेतु परमाखुओं का स्निग्धत्व और रुद्धत्व है।

विशेष नियम यह है---

- (१) जघन्य अरंश वाले चिकने और रूखे परमासु मिलकर स्कन्ध नहीं बना सकते।
- (२) समान ऋंश वाले परमासु, यदि वे सदृश हों --- केवल चिकने हो या केवल रुखे हों, मिलकर स्कन्ध नहीं बना सकते।
- (३) स्निग्धताया रूचता दो अरंश या तीन अरंश आदि अधिक हों तो सहश परमाणु मिलकर स्कन्ध का निर्माण कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में स्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर-परम्परा में कुछ मतभेद है। स्वेताम्बर-परम्परा के श्रनुसार—

- (१) जधन्य अंश वाले परमाणु का अजधन्य-अंश वाले परमाणु के साथ बन्ध होता है।
- (२) सदृश परमाणुत्रों में तीन-चार आदि अवंश ऋधिक होने पर भी स्कन्ध होना माना जाता है।
- (३) दो श्रंश ऋादि ऋधिक हों तो बन्ध होता है—यह सदश परमाणुत्रों के लिए ही है।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार-

- (१) एक जघन्य अंश वाले परमाणु का इसरे अवधन्य अंश वाले परमाणु के साथ बन्ध नहीं होता १०४।
- (२) सदश परमाणुक्षों में केवल दो क्रांश ऋधिक होने पर ही बन्ध मान जाता है १०५।

(३) दो श्रंश ऋषिक होने का विधान सहश-सहश की तरह असहश-असहश परमाणुओं के लिए भी है १०६।

| विताम्बर-ग्रन्थ तत्त्वार्थं भाषानुसारिणी | टीका के अनुस | र      |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| श्रंश                                    | सहरा         | विसहरा |
| १—जघन्य जघन्य १०७                        | नहीं         | नहीं   |
| २-जघन्य ऐकाधिक                           | नहीं         | 8      |
| ३जघन्य द्याधिक                           | ŧ            | 8      |
| ४जघन्य त्यादि अधिक                       | 8            | ŧ      |
| ५जघन्येतर समजघन्येतर                     | नहीं         | नहीं   |
| ६ जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर               | नहीं         | 8      |
| ७जघन्येतर द्वयाधिक जघन्येतर              | 8            | 8      |
| ८जघन्तेर ऋधिक जघन्येतर                   | 8            | ŧ      |
| देगम्बर-ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि के अनु     | सार          |        |
| ग्रंश                                    | सदश          | विसदश  |
| १—जघन्य जघन्य                            | नहीं         | नहीं   |
| २जघन्य एकाधिक                            | नहीं         | नहीं   |
| ३जघन्य द्वाधिक                           | नहीं         | नहीं   |
| Yजघन्य श्यादि श्रधिक                     | नहीं         | नहीं   |
| ५ — जघन्येतर सम जघन्येतर                 | नहीं         | नहीं   |
| ६ - जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर             | नहीं         | नहीं   |
| ७जघन्येतर द्वाधिक जघन्येतर               | है           | 8      |
| < जघन्येतर स्थादि ऋधिक जघन्येतर          | नहीं         | - नहीं |

बन्ध काल में ऋधिक ऋंश वाले परमाणुद्दीन ऋंश वाले परमाणुश्रों को अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। पांच ऋंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से तीन ऋंश वाला हिनग्ध परमाणु पांच ऋंश वाला हो जाता है। इसी प्रकार पांच ऋंश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से तीन ऋंश वाला रूखा परमाणु स्निग्ध हो जाता है। जिस प्रकार स्निग्ध ति हीनांश रूखत्व को ऋपने में मिला लेत है।

कमी-कभी परिस्थितिवश स्निन्ध परमाणु समांश रूख परमाणुश्रों को श्रीर रूख परमाणु समांश स्निन्ध परमाणुश्रों को भी श्रपने-श्रपने रूप में परिणत कर लेते हैं १०८।

विगम्बर-परम्परा को यह समांश-परिणति मान्य नहीं है ° ° ° ।

ह्याया—अपारदर्शक और पारदर्शक—दोनों प्रकार की होती है ।

ग्रातप—एण प्रकाश या ताप किरण ।

ग्राति—शीत प्रकाश या ताप किरण ।

ग्राति—स्वयं गर्म होती है और उसकी प्रभा भी गरम होती है ।

ग्रातप—खयं ठएडा और उसकी प्रभा गरम होती है ।

उद्योत—खयं ठएडा और उसकी प्रभा भी ठएडी होती है ।

#### प्रतिविस्ब

गौतम-भगवन् । काच में देखने वाला व्यक्ति क्या काच को देखता है ? ऋपने शरीर को देखता है ? ऋथवा ऋपने प्रतिविम्ब को देखता है ! वह क्या देखता है !

भगवान् गौतम ! काच में देखने वाला व्यक्ति कांच को नहीं देखता— बह स्पष्ट है। अपने शरीर को भी नहीं देखता—वह उसमें नहीं है। वह अपने शरीर का प्रतिबिम्ब देखता है १९०।

# प्रतिबिम्ब-प्रक्रिया औरउसका दर्शन

पौद्गलिक वस्तुष्टं दो प्रकार की होती हैं। (१) सुहम (२) स्थूल । इन्द्रिय गोचर होने वाली सभी वस्तुष्टं स्थूल होती हैं। स्थूल वस्तुष्टं चयापचय धर्मक (घट-बढ़ जाने वाली) होती हैं। इनमें से रिश्मयां निकलती हैं—वस्तु आकार के अनुरूप छाया-पुद्गल निकलते हैं। और वे माम्कर या अमास्कर वस्तुओं में प्रतिविभिनत हो जाते हैं १९११। अमास्कर वस्तु में पड़ने वाली छाया दिन में श्याम और रात को काली होती है। मास्कर वस्तुओं में पड़ने वाली छाया वस्तु के वर्णानुरूप होती है १९११। आदर्श में जो शरीर के अवयव संकान्त होते हैं वे प्रकाश के द्वारा वहाँ दृष्टिगत होते हैं। इसलिए आदर्शद्रष्टा व्यक्ति आदर्श में न आदर्श में न अपता शरीर किन्तु अपना प्रतिविभन देखता है।

### प्राणी-जगत् के प्रति पुद्गल का उपकार

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्रवास, भाषा और मन ये छह जीव की मुख्य कियाएं हैं। इन्हों के द्वारा प्राणी की चेतना का स्थूल बोध होता है। प्राणी का आहार, शरीर, हश्य, इन्द्रियाँ, श्वासोच्छ्वास और भाषा—ये सब पौद्गलिक हैं।

मानसिक चिन्तन भी पुद्गल-सहायापेचा है। चिन्तक चिन्तन के पूर्व चल में मन-वर्गणा के स्कन्धों को प्रहण करता है। उनकी चिन्तन के अनुकूल आकृतियाँ बन जाती हैं। एक चिन्तन से दूसरे चिन्तन में संकान्त होते समय पहली-पहली आकृतियाँ बाहर निकलती रहती हैं और नई-नई आकृतियाँ बन जाती हैं। वे मुक्त आकृतियाँ आकाश-मण्डल में फैल जाती हैं। कई थोड़े काल बाद परिवर्तित हो जाती हैं और कई असंख्य काल तक परिवर्तित नहीं भी होतीं। इन मन-वर्गणा के स्कन्धों का प्राणी के शरीर पर भी अनुकूल एवं प्रतिकृल परिणाम होता है। विचारों की हदता से विचित्र काम करने का सिद्धान्त इन्हीं का उपजीवी है।

यह समूचा दृश्य संसार पौद्गलिक ही है। जीव की समस्त वैभाविक अवस्थाएं पुद्गल-निमित्तक होती हैं। तात्पर्य-हिष्ट से देखा जाए तो यह जगत् जीव और परमाणुओं के विभिन्न संयोगों का प्रतिविक्व (परिणाम) है। जैन-सूत्रों में परमाणु और जीव-परमाणु की संयोगकृत दशाओं का अति प्रचुर वर्णन है। भगवती, प्रज्ञापना और स्थानाक आदि इसके आकर-प्रन्थ हैं। 'परमाणु-पट्त्रिशिका' आदि परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्यों का निर्माण जैन-तत्त्वज्ञों की परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्वेषणा का मूर्त रूप है। आज के विज्ञान की अन्वेषणाओं के विचित्र वर्ण इनमें भरे पड़े हैं। भारतीय वैक्वानिक जगत् के लिए यह गीरव की बात है।

#### एक द्रव्य-अनेक द्रव्य

समानजातीय द्रव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नहीं है। छह द्रव्यों में धर्म, ऋधर्म और ऋकाश-ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य व्यापक होते हैं। धर्म अधर्म समूचे लोक में ज्यास हैं । आकाश लोक अलोक दोनों में ज्यास है । काल, पुद्गल और जीव-ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं-व्यक्ति रूप से अनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य सांख्य-सम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैं " " । जीवात्मा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त हैं। काल के भी समय अनन्त हैं " " । इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-दर्शन में द्रव्यों की संख्या के दो ही विकल्प हैं— एक या अनन्त " " । कई प्रन्थकारों ने काल के असंख्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओं को स्वतन्त्र द्रव्य माने तब तो द्रव्य-संख्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुद्य के रूप में माने तो अस्तिकाय की संख्या में विरोध आता है। इसलिए कालाणु असंख्य हैं और वे समूचे लोकाकाश में पैले हुए हैं। यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

#### साद्य-वैसाद्य

विशेष गुण की अपेचा पांचों द्रव्य—धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव विसद्दश हैं। सामान्य गुण की अपेचा वे सददा भी हैं। व्यापक गुण की अपेचा धर्म, अधर्म, आकाश सददा हैं। अमूर्तल की अपेचा धर्म, आधर्म, आकाश और जीव सददा है। अचैतन्य की अपेचा धर्म, आधर्म, आकाश और पुद्गल सददा है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशत्व और अगुद-लघुत्व की अपेचा समी द्रव्य सददा है।

# असंख्य द्वीप-समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र

जैन-दृष्टि के अनुसार भ्वलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है—
तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। जनमें मनुष्यों की आबादी सिर्फ दाई द्वीप [जम्बू, धातकी और अर्थ पुष्कर] में ही है। इनके बीच में लवण और कालोविध—ये दो समुद्र भी आ जाते हैं, बाकी के द्वीप-समुद्रों में न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य-चन्द्र की गति होती है, इसलिए ये दाई द्वीप और दो समुद्र शेष द्वीप समुद्रों से विमक्त हो जाते हैं। इनको 'मनुष्य चेत्र' या 'समय-चेत्र' कहा जाता है। शेष इनसे व्यतिरिक्त हैं। जनमें सूर्य-चन्द्र हैं सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं। जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है

वहाँ चन्द्रमा । इसलिए वहाँ समय का माप नहीं है । तिरह्मालोक असंख्य योजन का है, उसमें मनुष्य-लोक सिफं ४५ लाख योजन का है। पृथ्वी का इतना वड़ा रूप वर्तमान की साधारण द्वनियां को भले ही एक कल्पना-सा सगे, किन्तु विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं। वैज्ञानिकी ने प्रह. उपग्रह और ताराओं के रूप में असंख्य पृथ्वियां मानी हैं। वैज्ञानिक जगत् के अनुसार—''ज्येष्ठ तारा इतना बढा है कि उसमें हमारी वर्तमान दुनियां जैसी सात नील प्रथ्वियां समा जाती है 1981" वर्तमान में छपलब्ध पृथ्वी के बारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है-"और तारों के सामने यह पृथ्वी एक धूल के कण के समान है " " विज्ञान निहारिका की लम्बाई-चौड़ाई का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता।" नंगी श्राँखों से देखने से यह निहारिका शायद एक धंधले बिन्दु मात्र-सी दिखलाई पड़ेगी, किन्तु इसका आकार इतना बड़ा है कि हम बीस करोड़ मील व्यास वाले गोले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाई-चौडाई का अनुमान करें--फिर भी उक्त निहारिका की लम्बाई-चौडाई के सामने उक्त श्रपरिमेय श्राकार भी तुच्छ होगा श्रीर इस ब्रह्माएड में ऐसी हजारों निहारिकाएं हैं। इससे भी बढ़ी और इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सेकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते हैं ११८। वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। जम्बुद्धीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। आज की दुनियां एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका रोष दुनियां से सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनियां को इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। ऋाज तक हुई शोधों के इतिहास को जानने वाला इस परिणाम तक कैसे पहुँच सकता है कि दुनियां बस इतनी है और उसकी अन्तिम शोध हो चुकी है।

अस्तोक का आकाश अनन्त है। लोक का आकाश सीमित है <sup>९९९</sup>। अस्तोक की तुसना में लोक एक छोटा-सा दुकड़ा है। अपनी सीमा में वह बहुत बड़ा है। पृथ्वी और ससके आभित जीव और आजीव आदि सारे बच्च इसके गर्भ में समाए हुए हैं।

पृथ्वियां ऋाठ हैं। सब से छोटी पृथ्वी 'सिद्ध शिला' है वह ऊँचे लोक में है।

(१) रत्न प्रभा (२) शर्करा प्रभा (३) बालुका प्रभा (४) पक्क
प्रभा (५) धूम प्रभा (६) तमः प्रभा (७) महातम प्रभा—ये सात बड़ी
पृथ्वियां हैं। ये सातों नीचे लोक में हैं। पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग तिरहे
लोक में है। हम उसी पर रह रहे हैं। यह पृथ्वी एक ही है। किन्तु जल
और स्थल के विभिन्न आवेष्टनों के कारण वह असंख्य-भागों में बंटी हुई है।
जैन सूत्रों में इसके बृहदाकार और प्रायः अचल मर्यादा का स्वरूप लिखा
गया है। पृथ्वी के लध्वाकार और चल मर्यादा में परिवर्तन होते रहते हैं।
बृहदाकार और अचल मर्यादा के साथ लध्वाकार और चल मर्यादा की संगति
नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग असमञ्जस में पड़े हुए हैं।

मो० घासीराम जैन ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा है:—
"विश्व की मूल आकृति तो कदाचित् अपरिवर्तनीय हो किन्तु उसके
मिन्न-भिन्न अकृते की आकृति में सर्वदा परिवर्तन हुआ करते हैं। वे परिवर्तन
कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं किन्तु कभी-कभी भयानक हुआ करते हैं।
उपहरणतः भूगर्भ-शास्त्रियों को हिमाचल पर्वत की चोटी पर वे पहार्थ
उपलब्ध हुए हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं। जैसे, सीप, शंख, मछ्जियों के
अस्थिपञ्जर-प्रभृति"। अत एव इससे यह सिद्ध हो चुका है कि अब से ३ लाख
वर्ष पूर्व हिमालय पर्यत समुद्र के गर्भ में था। स्वर्गीय परिवर्त गोपालदासजी
वरियया अपनी—"जैन जागरफी" नामक पुस्तक में लिखते हैं:—

"चतुर्य काल के आदि में इस आर्य-खरड में उपसागर की उत्पत्ति होती है जो कम से चारों तरफ को फैलकर आर्य-खरड के बहुभाग को रोक लेता है। वर्तमान के एशिया, योरोप, अफिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया ये पांची महाद्वीप इसी आर्य-खण्ड में हैं। उपसागर ने चारों ओर फैलकर ही इनको द्वीपाकार बना दिया है। केवल हिन्दुस्तान को ही आर्य-खण्ड नहीं सममना चाहिए।" अब से लेकर चतुर्यकाल के आदि तक की लगमग वर्ष-संख्या १४३ के आगे ६० शून्य लगाने से बनती है। अर्थात्-उपसागर की उत्पत्ति से जो भयानक परिवर्तन घरातल पर हुआ उसको इतना लम्ना काल बीत गया, और तब से भी अब तक और छोटे-छोटे परिवर्तन भी हुए ही होंगे। जिस भूमि को यह उप-समुद्र घेरे हुए है वहाँ पहले स्थल था—ऐसा पता आधुनिक भू-शास्त्रवेताओं ने चलाया है जो 'गौंडवाना लैंड—सिद्धान्त (Gondwanaland Theory) के नाम से सुप्रसिद्ध है। अभी इस गौंडवाना लैंड के सम्बन्ध में जो निवाद ब्रिटिश ऐसोशिएसन की भू-गर्भ, जन्तु व वनस्पति-विज्ञान की सम्मिलित मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अंश हम पाठकों की जानकारी के लिए उपन करते हैं।

सिद्धान्त इस प्रकार है कि किसी समय में, जिसकी काल-गणना शायद अभी तक नहीं की जा सकी । एक ऐसा द्वीप विद्यमान था जो दिश्वणी अमेरीका और अफिका के वर्तमान द्वीपों को जोड़ता था और जहाँ आजकल दिश्वणी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस खोए हुए द्वीप को गौंडवानालैंड के नाम से पुकारते हैं और इससे हमारे उप-सागर-उत्पत्ति सिद्धान्त की पुष्टि होती है:—

—Professor Watson, President of the Zoology section, treated the question from the biological point of view. He traced certain marked resemblances in the reptile lye in each of two existing continents, quoting among other examples, the case of the decynodon, the most characteristic of the snakes of the Karroo, which was found also in South America, Madagasker, India and Australia. He went on to deduce from the pecular similarity in the flora, reptiles and glacial conditions that there must have been some great equational continent between Africa and South America, possibly

extending to Australia. The Professor mentioned, further an out the Gondwanaland theory, the ling fish, which can live out of water as well as in it, is found in fresh water only in South Africa and South America, the two species being almost indistinguishable. Dr. Du Joit (South Africa) declared that the former existance of Gondwanaland and was almost indisputable......

स्रथात् प्रो० वाटसन ने प्राणी-विज्ञान की अपेचा हिण्ट से विवेचन करते हुए बतलाया कि इन द्वीप-महाद्वीपों में पाये जाने वाले कृमियों (Reptiles) में बड़ी भारी समानता है। उदाहरणस्वरूप कारू का विचित्र सांप दिचणी अमेरिका, भेडागास्कर (अफिका का निकटवर्ती अन्तर द्वीप) हिन्दुम्थान और आस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। अत एव उन्होंने इन प्रमाणी द्वारा यह परिणाम निकाला कि दिच्णी अमेरिका, अफिका और सम्भवतः आस्ट्रेलिया तक फैला हुआ भूमध्य-रेखा के निकटवर्ती कोई महाद्वीप अवश्य था जी अब नहीं रहा। इसी के समर्थन में उन्होंने एक विशेष प्रकार की मछली का भी बयान किया जो जल के बाहर अथवा भीतर दोनों प्रकार जीवित रहती है। तत्पश्चात् दिच्णी अफिका के डा॰ ड्रो ने अनेक प्रमाणों सहित इस बात को स्वीकार किया कि गींडवाना लैंड की स्थित के सम्बन्ध में अब कोई विशेष मतभेद नहीं है।

समय-समय पर और मी अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह दिखलाने के लिए "वीणा" वर्ष ३ अर्क ४ में प्रकाशित एक लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं जिसका हमारे वक्तव्य से विशेष सम्बन्ध है:—

"सन् १८१४ में 'श्रिटलांटिक' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जसमें भारतवर्ष के चार चित्र बनाये गए हैं :— पहले नक्शे में ईशा के पूर्व १० लाख से ८ लाख वर्ष तक की स्थिति बताई गई है। जस समय भारत के जसर में समुद्र नहीं था। बहुत दूर श्रद्धांश ५५ तक धरातल ही था, जसके जपरान्त भूव पर्यन्त समुद्र था। (श्रर्थात् नीरवे, स्वीडन श्रादि देश भी विद्यमान न वे) दूसरा नक्शा ई० पू० म्लाख से २ लाख वर्ष की स्थित बतलाता है... चीन, लाशा व हिमालय आदि सब उस समय समुद्र में थे...दिल्लण की और वर्तमान हिमालय की चोटी का प्रादुर्माव हो गया था। उसे उस समय भारतीय लोग 'उत्तरगिरि' कहते थे...।

तीसरा चित्र ई० पू० २ लाख से ५० हजार वर्ष तक की स्थित बतलाता है। इस काल में जैसे-जैसे समुद्र स्खता गया वैसे-वैसे इस पर हिमपात होता गया। जिसे आजकल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है।

चौथा चित्र ई० पू० ८० हजार से ६५६४ वर्ष पर्यन्त की स्थिति की बतलाता है। इन वर्षों में समुद्र घटते-घटते पूर्व ऋचांश ७८,१२ व उत्तर ऋचांश ३८,५३ के प्रदेश में एक तालाव के रूप में वतलाया गया है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट विदित है कि आधुनिक भूगोल की प्राचीन विवरण से तुलना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना होना अवश्यंभावी है और सम्भवतः अनेक विषमताओं का कारण हो सकता है १२०।

दस करोड़ वर्ष पुराने कीड़े की खोज ने भू-माग के परिवर्तन पर नया प्रकाश डाला है। भारतीय जन्तु-विद्यासमिति (जूलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया) के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० बी॰ एन॰ चोपड़ा को बनारस के कुआ में एक आदिम शुग के कीड़े का पता चला जिसके पुरखे करीब १० करोड़ वर्ष पहिले पृथ्वी पर वास करते थे। वह कीड़ा एक प्रकार के कींगे (केकड़े) की शक्ल का है। यह शीरों के समान पारदर्शी है, और इसके १०० पैर हैं। यह कीड़ा आकार में बहुत छोटा है।

भू-मण्डल निर्माण के इतिहास में करीब १० करोड़ वर्ष पूर्व ( मेसोजोइक ) काल में यह कीड़ा पृथ्वी पर पाया जाता था। अभी तक इस किस्म के कीड़े केवल आस्ट्रे लिया, टैसमिनिया, न्यूजीलैंड तथा दिल्ली अफिका में देखे जाते हैं।

इस की ड़े के भारतवर्ष में प्राप्त होने से भू-विज्ञान वेताओं का यह अनुमान सत्य मालूम पड़ता है कि अत्यन्त पुरातन काल में एक समय भारत, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रिका, अमेरिका, टैसमिनिया, न्यूजीलैंड और एशिया का दिख्णी भाग एक साथ मिलें हुए थे। बाबा आदम के जमाने का १० करोड़ वर्ष बूढ़ा यह कीड़ा पृथ्वी की सतह के नीचे के पानी में रहता है और बरसात के दिनों में कुओं में पानी आधिक होने से इनके बन्धुओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। बरसात में कुओं में यह कीड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से देख सकता है। बनारस खाबनी के 'केशर महल' में नहाने के लिए पानी कुएँ से मशीन से पम्प किया जाता था वहाँ गुसलखाने (स्नानागार) के नहाने के टबों में भी ये कीड़े काफी संख्या में उपस्थित पाये गए।

वह खोटा कीड़ा इस प्रकार मुन्दरता के साथ पृथ्वी के आदिम युग की कहानी और अमेरिका, आस्ट्रें लिया और भारत की प्राचीन एकता की कहानी भी बहुत पदु मुनाता है।

"ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ला भारत और सुदूर पूर्व के ये द्वीप-समृह किसी अतीत काल में अखएड और अविभक्त प्रदेश था १२१।"

भू-भाग के विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कुछ जैन मनी िषयों ने आगमोक्त और वार्तमानिक भूगोल की संगति विठाने का यल किया है। इसके लिए यशोविजयजी द्वारा सम्पादित संग्रहणी द्रष्टव्य है।

कुछ विद्वानों ने इसके बारे में निम्नप्रकार की संगति विठाई है :--

भरत-च्रेत्र की सीमा पर जो हैमवत पर्वत है उससे महागंगा श्रीर महा-सिन्धु दो निदयां निकलकर भरत-च्रेत्र में बहती हुई लवण-समुद्र में गिरी है। जहाँ वे दोनों निदयां समुद्र में मिलती हैं वहाँ से लवण-समुद्र का पानी श्राकर भरत-च्रेत्र में भर गया है जो श्राज पांच महासागरों के नाम से पुकारा जाता है, तथा मध्य में श्रनेक द्वीप से बन गए हैं जो एशिया, श्रमेरिका श्रादि कहलाते हैं। इस प्रकार श्राज कल जितनी पृथ्वी जानने में श्राई है, वह सब भरत-च्रेत्र में है।

ऊपर के कथन से यह बात अच्छी तरह समक्त में आ जाती है कि पृथ्वी इतनी बढ़ी है कि इसमें एक-एक सूर्य-चन्द्रमा से काम नहीं चल सकता। केवल जम्बूदीप में ही दो सूर्य और दी चन्द्रमा है १२१। कुछ दिन पहले जापान के किसी विज्ञान-चेत्ता ने भी यही बात प्रगट की कि जब भरत और ऐरावत में दिन रहता है तब विदेहों में रात होती है। इस हिसाब से समस्त भरत-चेत्र में एक साथ ही सूर्य दिखाई देना चाहिए और अमेरिका, एशिया में जो रात-दिन का अन्तर है वह नहीं होना चाहिए। परन्तु भरत-चेत्र के अन्तर्गत आर्य-चेत्र के मध्य की भूमि बहुत कँची हो गई है जिससे एक और का सूर्य दूसरी ओर दिखाई नहीं देता। वह कँचाई की आड में आ जाता है। और इसलिए उधर जाने वाले चन्द्रमा की किरणें वहाँ पर पड़ती हैं। ऐसा होने से एक ही भरत-चेत्र में रात-दिन का अन्तर पड़ जाता है। इस आर्य-चेत्र के मध्य-भाग के कँचे होने से ही पृथ्वी गोल जान पड़ती है। उस पर चारी और उपसम्बद्ध का पानी फैला हुआ है और बीच में द्वीप पड़ गए हैं। इसलिए चाहे जिधर से जाने में भी जहाज नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। सूर्य और चन्द्रमा दोनों ही लगभग जम्बूद्वीप के किनारे-किनारे मेठ पर्वत की प्रदिच्चणा देते हुए चूमते हैं और छह-छह महीने तक उत्तरायण-दिच्चणायन होते रहते हैं। इस आर्य-चेत्र की कँचाई में भी कोई-कोई मीलों लम्बे-चोड़े स्थान बहुत नीचे रह गए हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी उन पर प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूर्यों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूर्यों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूर्यों का प्रकाश पड़ सकता है। तथा वे स्थान दिखायन के समय सतत् अन्धकार रहता है।—

जैन-दृष्टि के अनुसार पृथ्वी चिपटी है। पृथ्वी के आकार के बारे में विज्ञान का मत अभी स्थिर नहीं है। पृथ्वी को कोई नारंगी की मांति गोलाकार, कोई लौकी के आकार वाली १२३ और कोई पृथिव्याकार मानते हैं १२४।

विलियम एडगल ने इसे चिपटा माना है। वे कहते हैं—हरएक किन्तु सभी मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, १२५ किन्तु रूस की केन्द्रिय-काटोंग्राफी संख्या के प्रमुख प्रोफेसर 'इसाकोम' ने ऋपनी राय में जाहिर किया है कि— "भू मध्य रेखा एक इत नहीं किन्तु तीन धुरियों की एक 'इलिप्स' है।"

"पृथ्वी चिपटी है इसे प्रमाणित करने के लिए कितनेक मनुष्यों ने वर्ष विता दिये, किन्तु बहुत थोड़ों ने 'सोमरसेर' के बासी स्वर्गीय 'विलियम एडगल' के जितना साहस दिखाया था। एडगल ने ५० वर्ष तक संलग्न चेष्टा की। ससने रात्रि के समय आकाश की परीचा के लिए कभी विद्धीने पर न सोकर कुसीं पर ही रातें विताईं। उसने अपने बगीचे में एक ऐसा लोहे का नल गाड़ा जो कि प्रृव तारे की तरफ उन्मुख था और उसके भीतर से देखा जा

सकता था। उस उत्साही निरीक्षक ने शेष में इस सिद्धान्त का अपनेषण किया कि पृथ्वी थाली के आकार-चपटी है जिसके चारों तरफ सूर्य उत्तर से दिख्या की तरफ धूमता है। उसने यह भी प्रगट किया कि ध्रुव ५०० माइल दूर है और सूर्य का व्यास १० माइल है।"

जैन-दृष्टि से पृथ्वी को चिपटा माना गया है—यह समग्रता की दृष्टि से हैं। विशाल भूमि के मध्यवर्ती बहुत सारे भूखएड वर्तुलाकार भी मिल सकते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार लङ्का से पश्चिम की श्रीर आठ योजन नीचे पाताल लङ्का है १२६।

काल-प्रिवर्तन के साथ-साथ भरत व ऐरावत के ज्ञेत्र की भूमि में ह्वास होता है—"भरतैरावतयो वृंद्धिंद्वासी···तत्वार्थ ३।२८ ताभ्यामपरा भूमयोपस्थिता···३।२६ श्लोक वार्तिककार विद्यानन्द स्वामी ने—तात्स्थ्यात् तच्छव्दासिद्धे भंरतेरावतयो वृंद्धिहासयोगः, ऋधिकरणनिदेशो वा"—तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक ३।२८ टीका पृ० ३५४ त्रिलोकसार में प्रलय के समय पृथ्वी को १ योजन विध्वस्त होना माना है—''तेहिंतो सेसजणा, नस्संति विस्तिगवरिस-दहुमही।

इगि जोयण मेत्र मध्यो, चुण्णी किजदिहु कालवसा।

( রি॰ 🗠 ६७ )

इसका तात्यर्य यह है कि भोग-भूमि के प्रारम्भ से ही मूल जम्बूद्वीप के समतल पर 'मलवा' लदता चला आ रहा है, जिसकी ऊँचाई अति दुपमा के अन्त में पूरी एक योजन हो जाती है। वही 'मलवा' यलयकाल में साफ हो जाता है और पूर्व वाला समतल भाग ही निकल आता है। इस बढ़े हुए 'मलवे' के कारण ही भूगोल मानी जाने लगी है। अनेक देश नीचे और ऊपर विषम-स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार वर्तमान की मानी जाने वाली भूगोल के भी जैनशास्त्रानुसार अर्ध सल्यता या आंशिक-सत्यता सिद्ध हो जाती है एवं समतल की प्रदिचला रूप अर्ध नारंगी के समान गोलाई भी सिद्ध हो जाती है। जाती है।

चर-श्रचर:---

जैन-दृष्टि के अनुसार पृथ्वी स्थिर है। वर्तमान के भूगोल-वेता पृथ्वी को

चर मानते हैं। यह मत द्वैष बहुत दिनों तक निवाद का स्थल बना रहा। आइ स्टीन ने इसका भाग्य पलट दिया।

"क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या स्थिर है" ! सापेच्चवाद के अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता । इम Denton की पुस्तक Relativity से कुछ यहाँ भावार्य उपस्थित करते हैं :--

"स्यं-मंडल के मिन्न-मिन्न ग्रहों में जो आपे ज्ञिक गति हैं उसका समाधान पुराने 'अचल पृथ्वी' के आधार पर भी किया जा सकता है और 'कोपर निकस' के उस नए सिद्धान्त के अनुसार जिसमें पृथ्वी को चलती हुई माना जाता है। दोनों ही सिद्धान्त सही हैं और जो कुछ खगोल में हो रहा है उसका ठीक-ठीक विवरण देते हैं। किन्तु पृथ्वी को स्थिर मान लेने पर गणित की दृष्टि से कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सूर्य और चन्द्रमा की कच्चा से तो अवश्य गोलाकार रहती है, किन्तु सूर्य से अन्य ग्रहों का मार्ग बड़ा जटिल हो जाता है जिसका सरलता से हिसाब नहीं लगाया जा सकता (इस हिसाब को जैनाचायों ने बड़ी सुगमता से लगाया है जिस देखकर जर्मनी के बड़े-बड़े विद्वान Gr. D. C Schubieng प्रभृति शत् मुख से प्रशंसा करते हैं) किन्तु सूर्य को स्थिर मान लेने पर सब ग्रहों की कच्चा गोलाकार रहती है। जिसकी गणना बड़ी सुगमता से हो सकती है।"

आइन्स्टीन के अनुसार विज्ञान का कं।ई भी प्रयोग इस विषय के निश्चयात्मक सत्य का पता नहीं लगा सकते १२७।

'सूर्य चलता हो अथवा पृथ्वी चलती हों किसी को भी चलायमान मानने से गणित में कोई त्रुटि नहीं आएगी १२८।" सृष्टिवाद

सापेच दृष्टि के अनुसार विश्व अनादि-अनन्त और सादि सान्त जो है, द्रव्य की अपेचा अनादि अनन्त है, पर्याय की अपेचा सादि सान्त । लोक में दो द्रव्य हैं—चेतन और अचेतन। दोनों अनादि हैं, शाश्वत हैं। इनका पौर्वापर्य (अनुक्रम-आनुपूर्वी।) सम्बन्ध नहीं है। पहले जीव और बाद में अजीव अथवा पहले अजीव और बाद में जीव—ऐसा सम्बन्ध नहीं होता। अएडा मुर्गी से पैदा होता है और मुर्गी अएडे से पैदा होती है। बीज कुन्न से

पैदा होता है और बृक्ष बीज से पैदा होता है—ये प्रथम भी हैं और पश्चात् भी। अनुक्रम सम्बन्ध से रहित शाश्वतभाव है। इनका प्राथम्य और पाश्चाल भाव नहीं निकाला जा सकता। यह ध्रुव अंश की चर्चा है। परिणमन की हिन्द से जगत् परिवर्तनशील है। परिवर्तन स्वाभाविक भी होता है और वैभाविक भी। स्वाभाविक परिवर्तन सब पदार्थों में प्रतिच्रुण होता है। वैभाविक परिवर्तन कम बद्ध-जीव और पुद्गल-स्कन्धों. में ही होता है। हमारा हश्य जगत् वही है।

विश्व को सादि-सान्त मानने वाले भृतवादी या जड़ाद्व तेवादी दर्शन सृष्टि श्रीर प्रलय को स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्व के आदि कारण की अपेचा होती है। इनके अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से हुई है। जड़-चैतन्याद्व तेवादी कहते हैं—"जगत् की उत्पत्ति जड़ और चैतन्य—इन दोनों गुणों के मिश्रित पदार्थ से हुई है।

विश्व को अनादि अनन्त मानने वाले अधिकांश दर्शन भी सृष्टि और प्रलय को या परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इमलिए उन्हें भी विश्व के आदि कारण की मीमांसा करनी पड़ी। अहै तवाद के अनुमार विश्व का आदि कारण बहा है। इस प्रकार अहैतवाद की तीन शाखाएं वन जाती हैं— (१) जहाहै तवाद (२) जड़चैतन्याहै तवाद (३) चैतन्याहै तवाद।

जड़ाद्वीतवाद श्रीर चैतन्याद्वीतवाद—ये दोनों "कारण के श्रानुरूप कार्य होता है"—इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। पहले में जड़ से चैतन्य, दूसरे में चैतन्य से जड़ को उत्पत्ति मान्य है।

द्वेतवादी दर्शन जड़ और चैतन्य दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र मानते हैं। इनके अनुसार जड़ से चैतन्य या चैतन्य से जड़ उत्पन्न नहीं होता। कारण के अनुरूप ही कार्य उत्पन्न होने के तथ्य को ये स्वीकार करते हैं। इस अभिमत के अनुसार जड़ और चैतन्य के संयोग का नाम सुष्टि है।

नैयायिक, वैशेषिक श्रीर मीमांसक दर्शन सृष्टि-पत्त में श्रारम्भवादी हैं १२९। सांख्य श्रीर योग परिणामवादी हैं १३९। जैन श्रीर बौद्ध दर्शन सृष्टिवादी नहीं, परिवर्शनवादी हैं १३९। जैन-दृष्टि के श्रनुसार विश्व एक शिल्प-गृह है। ससकी अयवस्था स्वयं स्वीमें समाविष्ट नियमों के द्वारा होती है। नियम वह पद्धति

है जो चेतन स्प्रीर स्रचेतन-पुद्गल के विविध जातीय संयोग से स्वयं प्रगट. होती है!

नं॰ वाद

, जड़ाद्वैतवाद

२ जड़ चैतन्याद्वीतवाद

३ चैतन्याद्वीतवाद (विवर्त्तवाद) १३३

४ श्रारम्भवाद

५ परिशामवाद

६ व्रतीत्यसमुत्पादवाद

७ सापेच-सादि-सान्तवाद

दश्य जगत् का कारण क्या है ?

जहपदार्थ

जड़-चैतन्ययुक्त पदार्थ

मधा

परमाणु-क्रिया

प्रकृति

अन्याकृत (कहा नहीं जा सकता )

जीव और पुद्गल की वैभाविक पर्याय।

# पां च वां ख ग ड आचार भीमांसा

# पचीस

जिज्ञासा लोक-विजय लोकसार साधना-पथ संसार और मोक्ष

# लोक-विजय

गौतम ने पूछा---भगवन् । विजय क्या है !

मगवान् ने कहा-गौतम ! आतम-स्वमाव की अनुभूति ही शाहबते सुख है। शाहबत-सुख की अनुभूति ही विजय है ।

दुःख आत्मा का स्वमाय नहीं है। आत्मा में दुःख की अपराञ्च जो है, वहीं पराजय है।

भगवान् ने बहा-गीतम !

ं जो कोष-दशीं है, वह मान-दशीं है। जो मान-दशीं है, वह माया-दशीं है।

जो माया-दशीं है. वह लोभ-दशीं है।

जो लोम-दशी है, वह प्रेम-दशीं है।

जो प्रेम-दशीं है, वह द्वेष-दशीं है।

को देष-दशी है, वह मोह-दशी है।

जो मोह-दशी है, वह गर्भ-दशी है।

को गर्भ-दशी है, वह जन्म-दशी है।

जो जनमन्दर्शी है, वह मार-दर्शी है। जो मार-दर्शी है, वह नरक दर्शी है।

जो नरक-दशीं है, वह तियंक-दशीं है।

जो तिर्यक-दशी है, नह तःस-दशी है ।

दुःस की उपलब्धि मनुष्य की धोर पराजव है। नरक और तिर्मेश्व (महु-पश्ची) की योगि हु:स्वानुभूति का मुक्य स्थान है---पराजित व्यक्ति के सिर बन्दी-ग्रह है।

गर्म, जन्म और मीत-वे कहाँ से वाने वाले हैं। वहाँ से जाने का

निर्देशक मोह है। कोल, साम, सामा, कोला केल कीर केल की नामकार सामित है। के साम

कीन, माना, माना, कोम, केम और देश भी न्यरक्षर म्यासि है। वे सर्व मोह के ही विविध-रूप हैं। मोह का मायाजाल इस खोर से उस छोर तक फैला हुन्ना है। वहीं लोक है।

एक मोह को जीतने वाला समूचे लोक को जीत लेता है। भगवान् ने कहा--गौतम ! यह सर्वदशीं का दर्शन है, यह निःस्त्र-विजेता का दर्शन है, यह लोक-विजेता का दर्शन है ।

द्रष्टा, निःशस्त्र और विजेता जो होता है वह सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है अथवा सब उपाधियों से मुक्ति पानेवाला व्यक्ति ही द्रष्टा, निःस्शत्र या विजेता हो सकता है रै।

यह दृष्टा का दर्शन है, यह शस्त्र-हीन विजेता का दर्शन है। क्रोध, मान, माया और लोभ को त्यागने वाला ही इसका अनुयायी होगा। वह सब से पहले पराजय के कारणों को समकेगा, फिर अपनी भूलों से निमंत्रित पराजय को विजय के रूप में बदल देगा "।

#### लोकसार

गौतम-भगवन् । जीवन का सार क्या है ?

भगवान्-गौतम । जीवन का सार है-ग्रात्म-स्वरूप की उपलब्धि ।

गौतम-भगवन् । उसकी उपलब्धि के साधन क्या है ?

भगवान्-गौतम । श्रन्तर्-दर्शन, श्रन्तर्-शान क्रीर श्रन्तर्-विहार ।

जीवन का सार क्या है ? यह प्रश्न श्रालोचना के श्रादिकाल से चर्चा वा रहा है ।

विचार सृष्टि के शैशन काल में जो पदार्थ सामने आया, मन को भाषा, वहीं सार लगने लगा। नश्वर सुख के पहले स्पर्श ने मनुष्य को मोह लिया। वहीं सार लगा। किन्तु ज्योंही उसका विपाक हुआ, मनुष्य चिक्ताया—"सार की खोज अभी अधूरी है। आपातमद्र और परिणाम-विरस जो है वह सार नहीं है; चणमर सुख दे और चिरकाल तक दुःख दे, वह सार महीं है; योहा सुख दे और अधिक दुम्ख दे, वह सार नहीं है "।"

वहिर्-जगत् (दृश्य या पौद्गलिक जगत्) का स्वमाव ही ऐसा है। उसके गुज-स्पर्ध, रस, जन्म, क्य और शब्द-आते हैं, मन को जुमा चसे जाते हैं। ये गुण विषय हैं। विषय के आसेवन का फल है—संग। संग का फल है—मोह। मोह का फल है—बहिर्-दर्शन ( दृश्य जगत् में आस्था ) ं। वहिर्-हान' वहिर्-दर्शन का फल है—'बहिर्-हान' ( दृश्य जगत् का शान )। 'वहिर्-हान' का फल है—'बहिर्-विहार' ( दृश्य जगत् में रमगा )।

इसकी सार-साधना है हर्य-जगत् का विकास, उन्नयन और भीग।
सुखाभास में सुख की ख्रास्था, नश्वर के प्रति ख्रनश्वर का सा अनुराग,
अहित में हित की सी गति, अभद्य में भद्य का सा भाव, अकर्तव्य में कर्तव्य की सी प्रेरणा—ये इनके विणक हैं।

विचारणा के प्रौद-काल में मनुष्य ने समका—जो परिगाम-भद्र, स्थिर स्रौर शाश्वत है, नहीं सार है। इसकी संज्ञा—'विवेक-दर्शन' है।

विवेक-दर्शन का फल है—विषय-त्याग ।
विषय-त्याग का फल है—असंग ।
असंग का फल है—निर्मोहता ।
निर्मोहता का फल है—अन्तर्-दर्शन ।
अन्तर्-दर्शन का फल है—अन्तर्-वान ।
अन्तर्-वान का फल है—अन्तर्-विहार ।

. इस रत-त्रयी का समन्त्रित-फल है — आत्म-स्वरूप की उपलब्धि — मोच या आत्मा का पूर्ण विकास — मुक्ति।

भगवान् ने कहा—गीतम ! यह आतमा (अहश्य-जगत्) ही शाश्वत सुखानुभृति का केन्द्र है । वह स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द से अतीत है इसलिए अहश्य, अपीद्गलिक, अभीतिक है । वह जिन्मय स्वमाव में उपयुक्त है, इसलिए शाश्वत सुखानुभृति का केन्द्र है ।

फलित की भाषा में साध्य की दृष्टि से सार है—आत्मा की उपलब्धि और साधन की दृष्टि से सार है—रक्षत्रयी।

इसीलिए भगवान् ने कहा-गौतम । धर्म की भृति कठिन है, धर्म की भद्धा कठिनतर है, धर्म का आचरण कठिनतम है "।

वर्ग-अदा की शंशा 'कन्तर्-दृष्टि' है। उसके गाँच सञ्चय है--(१) शम

(२) संवेग (२) निवेंद (४) अनुकल्पा और (५) आस्तिक्य। धर्म की भृति से आस्तिक्य हद होता है।

श्रास्तिक्य का फल है—श्रनुकम्या, श्रक्त्रता या श्राहिता। श्राहिता का फल है—निर्वेद—संसार-विरक्ति, भोग-खिल्नता। भोग से खिल्न होने का फल है—संबेग—मोद्य की श्रामिलाया—वर्म-भद्या। धर्म-भद्या का फल है—श्रम—तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ का विलय और नश्वर सुख के प्रति विराग और शास्त्रत सुख के प्रति श्रनुराग १९।

लोक में सार यही है।

#### साधना-पथ

"श्राहंसु विज्जा चरणं पमोक्खं"—सूत्र' …"विद्या श्रीर चरित्र—ये मोच्च हैं"—।

सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र—ये साधना के तीन अञ्च हैं। केवल सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान या सम्यक्-चारित्र से साध्य की सिद्धि नहीं होती। दर्शन, ज्ञान और चारित्र—ये तीनों निरावरण (ज्ञायिक) बन भविष्य को विशुद्ध बना डालते हैं। अतीत की कर्म-राशि को धोने के लिए तपस्या है।

शारीरिक दृष्टि से उक्त तीनों की ऋषेक्षा तपस्या का मार्ग कठोर है। पर यह भी सच है—कष्ट सहे बिना ऋात्म-हित का लाभ नहीं होता १३।

महात्मा बुद्ध ने तपस्या की उपेद्धा की । ध्यान की ही निर्वाण का मुख्य साधन माना । मगवान महावीर ने ध्यान और तपस्या—दोनों की मुख्य स्थान दिया । यूं तो ध्यान भी तपस्या है, किन्तु आहार-स्थाग की भी उन्होंने गौध नहीं किया । उसका जितनी मात्रा और जितने रूपों में जैन साधकों में विकास हुआ, उत्तना दूसरों में नहीं—यह कहना अस्युक्ति नहीं ।

तपस्या आरम-शुद्धि के लिए है। इसलिए तपस्या की मर्यादा यही है कि वह इन्द्रिय और मानस विजय की साधक रहे, तब तक की जाए। तपस्या कितनी लम्बी हो—इसका मान-दश्ड अपनी-अपनी शक्ति और विरक्ति है। मन खिल्ल न हो, चार्च-ज्यान न बदे, तब तक स्पन्धा हो—वही यस मर्यादा है <sup>9 2</sup> । विरक्ति काल में उपवास से अनशन तक की तपस्या आदेय है । उसकें विना वे आत्म-बज्जना, वा आत्म-इत्या के साधन कन काते हैं । संसार और मोक्ष

जैन-दृष्टि के अनुसार राग-द्रेष ही संसार है। ये दोनों कर्म-बीज हैं " । ये दोनों मोह से पैदा होते हैं "। मोह के दो मेद हैं—(१) दर्शन-मोह (२) जारिज-मोह। दर्शन-मोह तास्थिक दृष्टि का विषयांस है। यही संसार-भ्रमण की मूल जड़ है। सम्यग्-दर्शन के बिना सम्यग् झान नहीं होता। सम्यग्-सान के बिना सम्यक्-चारिज, नहीं होता, सम्यक्-चारिज के बिना मोख नहीं होता और मोख के बिना निर्वास नहीं होता वहीं होता ।

चारित्र-मोह श्राचरण की शुद्धि नहीं होने देता । इससे राग-द्रेण तीत्र बनते हैं, राग-द्रेण से कर्म और कर्म से संसार—इस प्रकार यह चक्र निरन्तर धूमता रहता है।

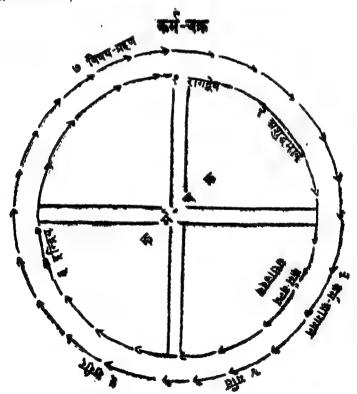

बौद दर्शन भी संसार का मूल राग-द्रेष और मोह या अविदा-इन्हीं को मानता है १९ नैयायिक भी राग-द्रेष और मोह या मिथ्याज्ञान को संसार-बीज मानते हैं १८। सांख्य पांच विपर्यय और पतं अलि क्लेशों को संसार का मूल मानते हैं १९। संसार प्रकृति है, जो प्रीति-अप्रीति, और विषाद या मोह धर्म वाले सत्त्व, रजस और तमस गुण युक्त है—त्रिगुणाटिमका है।

प्रायः सभी दर्शन सम्यग् ज्ञान या सम्यग्-दर्शन को मुक्ति का मुख्य कारण मानते हैं। बौद्धों की दृष्टि में च्रणभक्कुरता का ज्ञान या चार आर्थ-सत्यों का ज्ञान विद्या या सम्यग् दशन है। नैयायिक तत्त्व-ज्ञान, २० सांख्य२० और योग दर्शन२२ मेद या विवेक-ख्याति को सम्यग्-दर्शन मानते हैं। जैन-दृष्टि के अनुसार तत्त्वों के प्रति यथार्थ कचि जो होती है, वह सम्यग्-दर्शन है२३।

# **छॅ**ब्बीसं

सम्यग्-दर्शन

शील और श्रुत आराधना या मोक्ष-मार्ग धर्म सम्यक् संप्रयोग पौर्वापर्य साधनाक्रम स्वरूप विकासक्रम सम्यक्त्व मिथ्या-दर्शन और सम्यक्-दर्शन न्नान और सम्यग्-दर्शन का भेद दर्शन के प्रकार त्रिविध दर्शन पंचविध दर्शन सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति के हेतु दशविध रुचि सम्यग्-दर्शन का प्राप्तिक्रम और लिध-प्रिकिया।

यथा प्रवृत्ति सार्ग-लाम आरोग्य लाम सम्यग् दर्शन-लाम अन्तर मुहुर्च के वाद तीन पुष मिथ्या दर्शन के तीन रूप सम्यग् दर्शन के दो रूप संस्थग् दर्शन और पुत्रं मिश्र-पुत्र संक्रम व्यावहारिक सस्थग् दर्शन सम्यग्दर्शों का संकल्प व्यावहारिक सस्थग्-दर्शन की स्वीकार-विधि।

आचार और अतिचार पांच अतिचार सम्यग्-दर्शन की व्यावहारिक पहचान पांच लक्षण सम्यग्-दर्शन का फल महत्त्व ध्रुवसत्य असंभाव्य कार्य चार सिद्धान्त

सत्य क्या है ? साध्य-सत्य

#### शील और श्रुत

एक समय भगवान् राजगृह में समयस्त थे। गौतम स्वामी आए। भगवान् को बंदना कर बोले—भगवन्। कई अन्य यूचिक कहते हैं—शील ही अय है, कई कहते हैं अत ही अय है, कई कहते हैं शील अय है और भुत भी अय है, कई कहते हैं अत अय है और शील भी अय है; इनमें कौनसा अभिमत ठीक है भगवन् ?

भगवान् वोले-गौतम ! ऋन्य-यूथिक जो कहते हैं, वह मिथ्या ( एकान्त अपूर्ण ) है । मैं युं कहता हुँ-प्ररूपणा करता हूँ-

चार प्रकार के पुरुष-जात होते हैं-

१--शीलसम्पन्न, भूतसम्पन्न नहीं।

२-अतसम्पन्न, शीलसम्पन्न नहीं।

३-शीलसम्पन्न और भृतसम्पन्न।

Y-न शीलसम्पन्न और न भूतसम्पन्न।

पहला पुरुष-जात शीलसम्पन्न है—उपरत (पाप से निवृत्त ) है, किन्तु अभुतवान् है—अविद्यातधर्मा है, इसलिए वह मोच मार्गका देश-आराधक है ।

दूसरा श्रुत-सम्पन्न है—विशातधर्मा है, किन्तु शील सम्पन्न नहीं—उपरत नहीं, इसलिए वह देशविराधक है ै।

तीसरा शीलवान् भी है ( उपरत भी है ), श्रुतवान् भी है ( विश्वातभर्मा भी है ), इसलिए वह सर्व-त्राराधक है।

चौथा शीलवान् भी नहीं है ( उपरत भी नहीं है ), श्रुतवान् भी नहीं है ( विज्ञातधर्मा भी नहीं है ), इसलिए वह सर्व विराधक है ।

इसमें मगवान् ने बताया कि कोरा ज्ञान अयस् की एकांगी आराधना है। कोरा शील भी वैसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह अयस् की विराधना है; आराधना है ही नहीं। ज्ञान और शील दोनों की संगति ही अयस् की सर्वांगीय आराधना है है।

#### आराधना या मोक्ष-मार्ग

बन्धन से मुक्तिं की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, बाह्य-दर्शन से अन्तर-दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है। उसके तीन प्रकार हैं — (१) ज्ञान-आराधना (२) दर्शन-आराधना (३) चरित्र-आराधना, इनमें से प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार होते हैं—

(१) ज्ञान-ऋराधना--- उत्कृष्ट (प्रकृष्ट प्रयंत ) मध्यम (मध्यम प्रयंत ) जधन्य (ऋल्पतम प्रयंत )

55

- (२) दर्शन-म्राराधना- "
  - (३) चरित्र-क्राराधना----,, ,,

आत्मा की योग्यता विविधरूप होती है। अत एव तीनों आराधनाओं का प्रयक्त भी सम नहीं होता। उनका तरतमभाव निम्न यंत्र से देखिए—

|                                      | ज्ञान<br>का | ज्ञान<br>का    | शान<br>का | का    | दर्शन<br>का | दशंन<br>का<br>अल्पतम | का             | चरित्र<br>का   | चरित्र<br>का<br>अल्पतम                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                      |             |                |           |       | प्रयत्न     |                      |                | प्रयत्न        |                                         |
| ज्ञान के<br>उत्कृष्ट<br>प्रयतन में   |             |                |           | ***   | <b>1</b> 80 | 333                  | elic           | <b>a</b> bo    | 411.1                                   |
| दर्शन के<br>उत्कृष्ट<br>प्रयत्न में  | •           | <del>dio</del> | ŧ         |       |             | 9                    | <del>h</del> o | <del>die</del> | de                                      |
| चरित्र के<br>उत्कृष्ट<br>प्रयत्न में | also ,      | . <del>1</del> | <b>8</b>  | the . |             |                      |                |                | *************************************** |

यह आन्तरिक वृत्तियों का बढ़ा ही सुन्दर और सुद्ध्य विश्लेषण है। अद्धा, ज्ञान और चरित्र के तारतम्य को समक्तने की वह पूर्ण दृष्टि है। धर्म

अयस् की साधना ही धर्म है। साधना ही चरम रूप तक पहुँच कर सिद्धि बन जाती है। अयस् का अर्थ है—आत्मा का पूर्य-निकास या जैतन्य का निर्द न्द्र प्रकाश। जैतन्य सन उपाधियों से मुक्त हो जैतन्यस्वरूप हो जाए, उसका नाम अयस् है। अयस् की साधना भी जैतन्य की आराधनामय है, इसलिए वह भी अयस् है। उसके दो, तीन, जार और दस; इस प्रकार अनेक अपेक्षाओं से अनेक रूप बतलाए हैं। पर वह सन निस्तार है। संक्षेप में आत्मरमण ही धर्म है। वास्तिवकता की दृष्टि (वस्तुस्वरूप के निर्माय की दृष्टि) से हमारी गति संज्ञेप की ओर होती है। पर यह साधारण जनता के लिए बुद्ध-गम्य नहीं होता, तब फिर सज्ञेप से विस्तार की ओर गित होती है। ज्ञानमय और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार धर्म दो रूपों में बंद जाता है—ज्ञान और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार धर्म दो रूपों में बंद जाता है—ज्ञान और चरित्रम

हान के दो पहलू होते हैं—किच और जानकारी । सख की किच हो तभी सत्य का ज्ञान और सत्य का ज्ञान हो तभी उसका स्वीकरण हो सकता है ।

इस दृष्टि से धर्म के तीन रूप बन जाते हैं—(१) किन, (भद्धा या दर्शन)(२) ज्ञान (३.) चरित्र।

चरित्र के दो प्रकार हैं :---

- (१) संवर (कियानिरोध या अकिया)
- (२) तपस्या या निर्जरा (श्रिकिया द्वारा किया का विशोधन ) इसं दृष्टि से धर्म के चार प्रकार बन जाते हैं — ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रीर तप।

चारित्र-धर्भ के दस प्रकार भी होते हैं-

- (१) श्वमा
   (५) लाघव
   (६) धर्म-दान

   (२) मुक्ति
   (६) सत्य
   (१०) ब्रह्मचर्य

   (३) आर्जव
   (७) संयम
- (४) मार्च (८) साग

इनमें सर्वाधिक प्रयोजनता रत-त्रयी-जान, दर्शन (अद्धा वा रुचि,

भौर चरित्र की है। इस त्रयात्मक अयोगार्ग (मोख-मार्ग) की आराधना करने वाला ही सर्वाराधक या मोच-गामी है।

# सम्यक् संप्रयोग

हान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी संगम प्राणीमात्र में होता है। पर इससे साध्य सिद्ध नहीं बनता। साध्य-सिद्धि के लिए केवल त्रिवेणी का संगम ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्ति (पूर्णता) का बूसरा पण (शर्त) है यथार्थता। ये तीनों यथार्थ (तथाभूत) और अयथार्थ (अतयाभूत) दोनों प्रकार के होते हैं। भेवस्-साधना की समग्रता अवयार्थ ज्ञान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती। इसलिए इनके पीछे सम्यक् शब्द और जोड़ा गया। सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-चरित्र—मोक्ष-मार्ग हैं ।

#### **पौर्वा**पर्य

ताधना और पूर्णता (स्वरूप-विकास के उत्कर्ष) की दृष्टि से सम्यग्-दर्शन का स्थान पहला है, सम्यग्-ज्ञान का दूसरा और सम्यग्-चरित्र का तीसरा है। साधना-क्रम

दर्शन के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना कर्म-मोच और कर्म-मोच के बिना निर्वाण नहीं होता ।

#### स्वरूप-विकास-क्रम

सम्यग्-दर्शन का पूर्ण विकास 'चतुर्थ गुण-स्थान' (आरोह कम की पहली भूमिका) में भी हो सकता है। आगर यहाँ न हो तो बारहवें गुर्यास्थान (आरोह कम की आठवीं भूमिका—खीर्यामोह) की प्राप्ति से पहले तो हो ही जाता है।

सम्यग् ज्ञान का पूर्ण विकास तेरहवें और सम्यक् चरित्र का पूर्ण विकास चौदहवें गुणस्थान में होता है। ये तीनों पूर्ण होते हैं और साध्य मिल जाता है—-क्यात्मा कर्ममुक्त हो परम-क्यात्मा वन जाता है।

#### सम्यक्त्व

एक चल्लुमान् वह होता है, जो रूप और संस्थान को क्षेप इच्छि से देखता है। दूसरा चल्लुमान् वह होता है, जो वस्तु की क्षेप, हेप और स्पादेय दशा को विपरीत दृष्टि से देखता है। तीसरा उसे अविपरीत दृष्टि से देखता है। पहला स्यूल-दर्शन है, दूसरा बहि-दर्शन और तीसरा अन्तर-दर्शन । स्यूल-दर्शन जगत का व्यवहार है, केवल वस्तु की श्रेय दशा से सम्बन्धित है। अगले दोंनों का आधार मुख्यबृत्या बस्तु की हेय और छपादेय दशा है। अन्तर्-दर्शन मोह के पुद्गालों से दका होता है। तब ( सही नहीं होता इसलिए ) वह मिथ्या-दर्शन ( विपरीत दर्शन ) कहलाता है। तीन कषाय के ( अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोम, सम्यक्त-मोह, मिथ्यात्व-मोह और सम्यक्त-मिथ्यात-मोह के पुद्गल-विजातीय द्रव्य का विपाक ) उदय रहते हुए अन्तर्-दर्शन सम्यक् नहीं बनता, आग्रह या आवेश नहीं क्रूटता। इस विजातीय द्रव्य के दूर हो जाने पर आत्मा में एक प्रकार का शुद्ध परिवासन पैदा होता है। उसकी संज्ञा 'सम्यक्त्व' है। यह अन्तर्-दर्शन का कारवा है। वस्तु को जान लेना मात्र अन्तर-दर्शन नहीं, वह आत्मिक शुद्धि की अभिन्यक्ति है। यही सम्यक्-दर्शन ( यथार्थ-दर्शन )--- ऋविपरीत-दर्शन, सही दृष्टि, सत्य रुचि, सत्यामिमुखता, अन्-अभिनिवेश, तत्त्व-भद्धा, यथावस्थित वस्तु परिज्ञान है। सम्यक्त और सम्यग्-दर्शन में कार्य-कारणभाव है। सल के प्रति आस्या होने की समता को मोह परमाण विकृत न कर सकें, उतनी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है, वह 'सम्यक्तव' है। यह केवल आत्मिक स्थिति है। सम्यग्-दर्शन इसका श्रान-सापेल परिणाम है। उपचार-दृष्टि से सम्यग्-दर्शन को भी सम्यक्त्य कहा जाता है भ

मिथ्या दर्शन और सम्यग् दर्शन

मिथ्यात्व का अभिव्यक्त रूप तत्त्व-भद्धा का विपर्यय और सम्यक्त्व का अभिव्यक्त रूप तत्त्व-भद्धा का अविपर्यय है।

विपरीत तस्व-भद्धा के दस रूप बनते हैं :---

१--- अधर्म में धर्म संजा।

२---धर्म में अधर्म संशा |

३---कामार्थ में मार्ग संसा ।

४-न्यार्व में समार्व संका ।

५-- वाजीय में जीय संवा ।

६--जीव में अजीव संशा। ७---श्रसाधु में साधु संशा। द-साध में असाध संज्ञा। ६-- अमुक्त में मुक्त संज्ञा। १०-- मुक्त में अमुक्त संशा। इसी प्रकार सम्यंक-तत्व-भद्धा के भी दस रूप बनते हैं :--१-- अधर्म में अधर्म संज्ञा। २---धर्म में धर्म संज्ञा। ३--- ऋमार्ग में श्रमार्ग संशा। ४-मार्ग में गार्ग संजा। ५--- ऋजीव में ऋजीव संज्ञा। ६--जीव में जीव संज्ञा ७--- असाधु में असाधु संजा। साधु में साधु संज्ञा । ६--अमुक्त में अमक्त संजा। १०--मुक्त में मुक्त संज्ञा।

यह साधक, साधना श्रीर साध्य का विवेक है। जीव-श्रजीव की यथार्थ अद्धा के बिना साध्य की जिज्ञासा ही नहीं होती। आत्मवादी ही परमात्मा बनने का प्रयक्त करेगा, अनात्मवादी नहीं। इस दृष्टि से जीव अजीव का संज्ञान साध्य के श्राधार का विवेक है। साधु-असाधु का संज्ञान साधक की दशा का विवेक है। धर्म, अधर्म, मार्ग, अमार्ग का संज्ञान साधना का विवेक है। मुक्त, अमुक्त का संज्ञान साध्य-असाध्य का विवेक है।

# ज्ञान और सम्यग् दर्शन का मेद

सम्यग्-दर्शन-तत्त्व-कृष्णि है श्रीर सम्यग्-झान उसका कारण है कि पदार्थ-विज्ञान तत्त्व-कृष्णि के बिना भी हो सकता है, मोह-दशा में हो सकता है, किन्तु तत्त्व-कृष्णि मोह-परमाखुश्रों की तीव परिपाक-दशा में नहीं होती

तस्व रुचि का अर्थ है आत्मामिसुखता, आत्म-विनिश्चव अथवा आत्म-विनिश्चय का प्रयोजक पदार्थ-विशान । शान-शक्ति आत्मा की अनावरण-दशा का परिणाम है। इसलिए, वह सिर्फ पदार्थामिमुखी या शेयामिमुखी वृत्ति है। दर्शन-शक्ति अनावरण और अमोह दोनों का संयुक्त परिणाम है। इसलिए वह साध्यामिमुखी या आत्मामिमुखी वृत्ति है।

#### दर्शन के प्रकार

एकविध दर्शन-

सामान्यबृत्या दर्शन एक है "। आत्मा का जो तत्त्व अद्धात्मक परिणाम
है, वह दर्शन (हिष्ट, किन, अभिप्रीति, अद्धा ) है। उपाधि मेद से वह अनेक
प्रकार का होता है। फिर भी सब में अद्धा की ज्याप्ति समान होती है।
इसलिए निक्पाधिक वृत्ति या अद्धा की अपेद्या वह एक है। एक समय में एक
ज्यक्ति को एक ही कोटी की अद्धा होती है। इस दृष्टि से भी वह एक है।
जिविध दर्शन :—

अद्धा का सामान्य रूप एक है-यह अमेद-बुद्धि है, अद्धा का सामान्य निरूपण है। व्यवहार जगत में वह एक नहीं है। वह तही भी होती है और गलत भी। इसलिए वह दिरूप है-(१) सम्यग-दर्शन (२) मिथ्या-दर्शन १२। ये दोनों मेद तत्त्वोपाधिक हैं। अद्धा ऋपने ऋापमें सत्य या ऋसत्य नहीं होती। तत्व भी ऋपने ऋपमें सत्य-ऋसत्य का विकल्प नहीं रखता। तत्व और अदा का सम्बन्ध होता है तब 'तत्त्व-अदा' ऐसा प्रयोग बनता है। तब यह विकल्प खड़ा होता है-अद्भा सत्य है या असत्य : यही अद्भा की दिरूपता का आधार है। तत्व की यथार्थता का दर्शन या दृष्टि है अथवा तत्व की ययार्थता में जो दिन या विश्वास है, वह शद्धा सम्यक् है । तस्त का अपयार्थ दर्शन, श्रयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है। तत्व-दर्शन का तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच का होता है। तत्व का असुक स्वरूप यथार्थ है और अमुक नहीं-ऐसी दीलायमान वृत्ति बाली अद्धा सम्यग् मिथ्या है। इसमें यथार्थता और अयथार्थता दोनों का स्पर्श होता है, किन्तु निर्णय किसी का भी नहीं जमता। इसलिए यह मिश्र है। इस प्रकार तत्वी-पाधिकता से अदा के तीन रूप बनते हैं--(१) सम्यक्-दर्शन (सम्यक्त्व) (२) मिथ्या-दर्शन ) ( मिथ्यास्त ) (३) सम्बक्-मिथ्या-दर्शन ( सम्यक्त-मिथ्यात्व)।

पंचविध दर्शन---

- (१) औपशमिक
- (२) चायीपशमिक
- (३) चायिक
- (४) सास्वादन
- (५) वेदक

भात्मा पर भाठ प्रकार के सहमतम विजातीय द्रव्यों (पुर्वगल वर्गशास्त्रों) का मलावलेप लगा रहता है 98। उनमें कोई आत्म शक्ति के आवारक हैं, कोई विकारक, कोई निरोधक और कोई पुद्गल-संयोगकारक। चतुर्य प्रकार का विजातीय द्रव्य आत्मा को मूढ़ बनाता है, इसलिए उसकी संज्ञा 'मोह' है। मृद्रता दो प्रकार की होती है--(१) तत्त्व-मृद्रता (२) चरित्र-मृद्रता १४। तत्त्व-मृदता पैदा करने वाले सम्मोहक परमाणुक्षों की संज्ञा दर्शन-मोह है १५। वे विकारी होते हैं तब सम्यक्-मिध्यात्व ( संशयशील दशा ) होता है <sup>१६</sup>। उनके ऋषिकारी बन<sup>१७</sup> जाने पर सम्यक्त्व प्रगट होता है <sup>९८</sup>। **उनका पूर्ण शमन हो जाने पर विशुद्धतर स्वल्पकालिक-सम्यक्त्व प्रगट** होता है "। उनका पूर्ण झय ( आत्मा से सर्वथा विसम्बन्ध या वियोग ) होने से विशुद्धतम और शास्त्रविक-सम्यक्त्व प्रगट होता है २० । यही सम्यक्त्व का मौलिक रूप है। पूर्व रूपों की तुलना में इसे सम्यक्त का पूर्या विकास या पूर्णता भी कहा जा सकता है। इस सम्मोहन पैदा करने वाले विजातीय इच्यों (पुदगक्षों) का स्वीकरण या अविशोधन, अर्ध-शुद्धीकरण, विशुद्धीकरण, छपशमन और विलयन-ये सब आतमा के अग्रुद और ग्रुद प्रयक्ष के हारा होते हैं। इनके स्वीकरण या अविशोधन के हेतुओं की जानकारी के लिए कर्म-बन्ध के कारण सास्यादन-अन्नानितकालीन सम्यक्-दर्शन होता है 2%। वेदक-दर्शन-सम्मोहक परमाणुत्रों के चील होने का पहला समय जो है, वह देवक-सम्पग्-दर्शन है। इस काल में उन परमाणुकों का एकवारगी देद होता है। उसके बाद वे सब आत्मा से विसग हो जाते हैं। यह आत्मा की वर्शन-भोइ-सुनित-वशा ( साथिक-सम्यक्-भाव की प्राप्ति-वशा ) है। इसके बाद श्चारमा किर कभी दर्शन-युद्ध नहीं अन्छा ।

# सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के हेत्

सम्यग दर्शन की प्राप्ति दर्शन-मोह के परमाखुकों का विलय होने से होती है। इस दृष्टि का प्राप्ति-हेतु दर्शन मोह के परमाणुक्ती का विशय है। यह (बिलय) निसर्राजन्य और शान-जन्य दोनों प्रकार का होता है। आचरण की शुद्धि होते-होते दर्शन-मोह के परमाख शिथिल हो जाते हैं। बैसा होने पर जो तस्त्र-कि पैदा होती है, यथार्थ-दर्शन होता है, वह नैसर्गिक-सम्पग्-दर्शन कहलाता है।

अवग्, अध्ययन, वाचन या उपदेश से जो सत्य के प्रति आकर्षण होता है, वह आधिगमिक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मुख्य हेत ( दर्शन-मोह विलय ) दोनों में समान है। इनका भेद सिर्फ बाहरी प्रक्रिया से होता है। इनकी तुलना सहज प्रतिभा और अभ्यासलव्य ज्ञान से की जा सकती है।

पंचिवध सम्यग् दर्शन दोनों प्रकार का होता है। इस दृष्टि से वह दसविध हो जाता है:--

|             |    |    |    | श्रीपशमिक सम |    |    |
|-------------|----|----|----|--------------|----|----|
| ( \$-X )    | "  | "  | ** | ज्ञायौपरामिक | "  | 55 |
| ( u-e )     | 55 | "  | >> | चायिक        | 13 | 35 |
| ( ७-५ )     | ,9 | 39 | "  | सास्वाद      | 53 | 33 |
| (5-50)      | ** | "  | 35 | वेदक         | 53 | 33 |
| प्रतिध रुचि |    |    |    |              |    |    |

# दसविध राच

किसी भी वस्त के स्वीकरण की पहली अवस्था रुचि है। रुचि से अति होती है या श्रुति से रुचि-यह बड़ा जटिल प्रश्न है। शान, श्रुति, मनम, चिन्तन, निविध्यासन-ये हचि के कारण है, ऐसा माना गया है। दूसरी भ्रोर यथार्थ रुचि के बिना यथार्थ शान नहीं होता है-यह भी माना गया है। इनमें पौर्वापर्य है या एक साथ जल्पन्न होते हैं ? इस विचार से यह मिला कि पहले रुचि होती है और फिर शान होता है। सत्य की रुचि होने के पश्चात ही उसकी जानकारी का प्रथव होता है। इस दृष्टि-बिन्दु से विच या सम्मक्त्व जो है, वह नैसर्गिक ही होता है। दर्शन-मोह के परमाणुकों का विसय होते ही वह अभिव्यक्त हो जाता है। विसर्ग और ऋषिगन का अपंत्र जो है, वह बिर्फ

चसकी अभिव्यक्ति के निमित्त की अपेका से है। जो रुचि अपने आप किसी बाहरी निमित्त के बिना भी व्यक्त हो जाती है, वह नैसर्गिक और जो बाहरी निमित्त ( उपदेश-अध्ययन आदि ) से व्यक्त होती है, वह आधिगमिक है।

शान से रुचि का स्थान पहला है। इसलिए सम्यक् दर्शन (अविपरीत दर्शन) के बिना शान भी सम्यक्—(अविपरीत) नहीं होता। जहाँ मिथ्या-दर्शन वहाँ मिथ्या ज्ञान और जहाँ सम्य दर्शन वहाँ सम्यक् ज्ञान—ऐसा क्रम है। दर्शन सम्यक् बनते ही शान सम्यक् वन जाता है। दर्शन और शान का सम्यक्त्व सुगपत् होता। उसमें पौर्वापर्य नहीं है। वास्तिनक कार्य-कारण-भाव भी नहीं है। शान का कारण शानावरण और दर्शन का कारण दर्शन-मोह का विलय है। इसमें साहचर्य-भाव है। इस (साहचर्य-भाव) में प्रधानता दर्शन की है। इष्टि का मिथ्यात्व शान के सम्यक्त्व का प्रतिवन्धक है।

मिथ्या-दृष्टि के रहते बुद्धि में सम्यग् भाव नहीं आता। यह प्रतिबन्ध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्यक् हो जाता है। इस दृष्टि से सम्यग् दृष्टि को सम्यग् ज्ञान का कारणा या उपकारक भी कहा जा सकता है।

हिष्ट-शुद्धि अद्धा-पद्म है। सत्य की किच ही इसकी सीमा है। बुद्धि-शुद्धि ज्ञान-पद्म है। उसकी मर्यादा है—सत्य का ज्ञान। क्रिया-शुद्धि उसका आचरण-पद्म है। उसका विषय है—सत्य का आचरण। तीनों मर्यादित हैं, इसलिए असहाय हैं। केवल किच या आस्था-बन्ध होने मात्र से जानकारी नहीं होती, इसलिए किच को ज्ञान की अपेद्मा होती है। केवल जानने मात्र से साध्य नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान को क्रिया की अपेद्मा होती है। संद्रेप में विच ज्ञान-सापेद्म है और ज्ञान किया-सापेद्म। ज्ञान और किया के सम्यग् भाव का मूल विच है, इसलिए वे दोनों विच-सापेद्म हैं। यह सापेद्यता ही मोद्म का पूर्ण योग है। इसलिए विच, ज्ञान और क्रिया को सर्वथा तोड़ा नहीं जा सकता। इनका विभाग केवल उपयोगितापरक है या निरपेद्म-हिष्टकृत है। इनकी सापेद्म स्थित में कहा जा सकता है—विच ज्ञान को आगे ले जाती है। ज्ञान से विच को पोषण मिलता है, ज्ञान से क्रिया के प्रति उत्साह बढ़ता है, क्रिया से ज्ञान का द्मेश विस्तृत होता है, विच और आगे बढ़ जाती है।

इस प्रकार तीनों आपस में सहयोगी, पोषक व उपकारक हैं। इस विशाल इष्टि से इस्ति के इस प्रकार वतलाए हैं र र .---

- (१) निसर्ग-रुचि, (६) अभिगम-रुचि, (२) अधिगम-रुचि, (७) विस्तार-रुचि, (३) आज्ञा-रुचि, (८) क्रिया-रुचि, (४) स्त्र-रुचि, (६) संद्वेप-रुचि, (५) वीज-रुचि, (१०) धर्म रुचि।
- (१) जिस व्यक्ति की वीतराग प्रकपित चार तथ्यों—(१) बन्ध (२) बन्ध-हेतु (३) मोच्च (४) मोच्च-हेतु पर अथवा (१) द्रव्य (२) चेत्र (३) काल (४) माव—इन चार दृष्टि-विन्दुत्रों द्वारा छन पर सहज अद्वा होती है, वह निसर्ग-रुचि है।
- (२) सत्य की वह अद्धा जो दूसरों के उपदेश से मिलती है, वह अधिगम किंच या उपदेश-किं है।
- (३) जिसमें राग, द्रेष, मोह, अज्ञान की कमी होती है और दुराशह से दूर रहने के कारण वीतराग की आज्ञा को सहज स्वीकार करता है, उसकी अद्धा आज्ञा-दिच है।
  - (४) सूत्र पढ़ने से जिसे अद्धा-लाम होता है, वह सूत्र-एचि है।
  - (५) थोड़ा जानने मात्र से जो रुचि फैल जाती है, वह बीज-रुचि है।
- (६) ऋर्थ सहित विशाल श्रुत-राशि को पाने की अद्धा ऋभिगम-रुचि है।
- (७) सत्य के सब पहलुक्यों को पकड़ने वाली सर्वांगीय इंडि विस्तार-रुचि है।
  - ( ८ ) किया-श्राचार की निष्ठा किया-क्वि है।
- (६) जो व्यक्ति ऋसत्-मतवाद में फंसा हुआ भी नहीं है और सत्य-वाद में विशारद भी नहीं है समकी सम्यग्टिष्ट को संद्वेप-दिच कहा जाता है।
- (१०) धर्म (शुत ऋौर चारित्र) में जो ऋास्था-बन्ध होता है, वह धर्म-रुचि है।

प्राणी मात्र में मिलने वाके योग्यता के तरतममान और जनके कारण होतेवाले रुचि-वैचिन्य के आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है।

# सम्य्ग् दर्शन का प्राप्ति-क्रम और लिख-प्रक्रिया

सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के तीन कारण हैं :—दर्शन-मोह के परमाणुत्रों का (१) पूर्ण उपरामन, (२) अपूर्ण विलय (३) पूर्ण क्लिय । इनसे प्रगट होने वाला सम्यग् दर्शन क्रमशः (१) औपश्मिक सम्यक्त्व, (२) स्नायीपश-मिक सम्यक्त्व, (३) स्नायिक सम्यक्त्व—कह्लाता है। इनका प्राप्ति-क्रम निश्चित नहीं है। प्राप्ति का पौर्वापर्य भी नहीं है। पहले पहल औपश्मिक—सम्यग् दर्शन भी हो सकता है। स्नायीपश्मिक भी और स्नायिक भी।

अनादि मिथ्या इष्टि व्यक्ति (जो कभी भी सम्बग् दर्शनी नहीं बना ) अज्ञात कष्ट सहते-सहते कुछ उदयाभिमुख होता है, संसार-परावर्तन की मर्यादा सीमित रह जाती है, कर्मावरण कुछ चीण होता है, दुःखाभियात से संतप्त हो सुख की और मुद्रना चाहता है, तब उसे आत्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा मिलती है। उसके परिणामों ( विचारों ) में एक तीत्र भान्दोलन शुरू होता है। पहले चरण में राग-द्रेष की दुमेंब प्रनिथ ( जिसे तोड़े बिना सम्यग् दर्शन प्रगट नहीं होता ) के समीप पहुँचता है । इसरे चरण में वह उसे तोड़ने का प्रयक्त करता है। विशुद्ध परिणाम वाला प्राणी वहाँ मिथ्यात्वप्रन्थि के घटक पुद्गलों का शोधन कर उनकी मादकता या मोहकता को निष्मभ वना ज्ञायी-पश्चमिक सम्यग् दर्शनी बन जाता है। मन्दिबशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता। वह आगे चलता है। तीसरे चरण में पहुँच मिथ्यात्व मोह के परमाणुक्तीं को दो भागों में विभक्त कर डालता हैं 23 । पहला भाग अल्प कालवेश और दूसरा बहु-कालवेश ( अल्प स्थितिक और दीर्भ स्थितिक ) होता है। इस प्रकार यहाँ दोनों स्थितियों के बीच में व्यवधान ( अन्तर ) हो जाता है। पहला पुत्र मोग लिया जाता है। ( उदीरका द्वारा शीव्र उदय में ग्रा नष्ट हो जाता है ) दूसरा पुछ उपशान्त (निरूद-उदय) रहता है। ऐसा होने पर चौथे चरण में ( अन्तर-करण के पहले समय में ) औपशमिक सम्यग् दर्शन सगद होता है ३४।

यथा प्रवृति :---

अमादि कास से जैसी प्रवृति है वैसी की वैसी बनी रहे वह 'यथा प्रवृति' है। संसार का बूल मोद-कर्म है। असके वेच परमासु दीर्च-स्थितिक होते हैं। तवतक 'यथाप्रवृत्ति' करण से आगे गति नहीं होती । अकाम-निर्करा तथा भवस्थिति के परिपाक होने से कथाय मन्द होता है। मोह-कर्म की स्थिति देशोन को इकाबेड़ सागर जितनी रहती है, आयुवर्षित शेष कर्मों की भी इतनी ही रहती है, तब परिपाम-शुद्धि का कम आगें बढ़ता है। फल स्वरूप 'अधूर्व करण' होता है—पहले कभी नहीं हुई, वैसी आत्म-दर्शन की प्रेरणा होती है। किन्तु इसमें आत्म-दर्शन नहीं होता। यह धारा और आगे बढ़ती है—अनि-इत्तिकरण होता है। यह फल-प्राप्ति के बिना निवृत्त नहीं होता। इसमें आत्म-दर्शन हो जाता है।

#### मार्ग लाभ

पथिक चला। मार्ग हाथ नहीं लगा। इधर-उधर मटकता रहा। आखिर अपने आप पथ पर आ गया। यह नैसर्गिक मार्ग-लाभ है।

दूसरा पथभ्रष्ट व्यक्ति इधर उधर मटकता रहा, मार्ग नहीं मिला। इतने में दूसरा व्यक्ति दीखा। उससे पूद्धा और मार्ग मिल गया। यह आधिगमिक मार्ग-लाभ है। आरोग्य लाभ

रोग हुआ। दवा नहीं ली। रोग की स्थिति पकी। वह मिट गया। आरोग्य हुआ। यह नैसर्गिक आरोग्य-लाभ है।

रोग हुन्ना। सहा नहीं गया। वैद्य के पास गया। दवा ली, वह मिट गया। यह प्रायोगिक ऋारोग्य-लाम है। सम्बग् दर्शन-लाभ

अनादि काल से जीव संसार में अमण करता रहा। सम्यगु-दर्शन नहीं हुआ--आत्म-विकास का मार्ग नहीं मिलो। संसार-अमण की स्थिति पकी। धिसते-धिसते पत्थर चिकना, गोल बनता है, वैसे थपेड़े खाते-खाते कर्मावरण शिथिल हुआ, आत्म-दर्शन की कचि जाग छठी। यह नैसर्गिक सम्यग् दर्शन लाम है।

कच्छों से तिलमिला छठा ! त्रिवित्र ताप से संतम हो गया । शान्ति का छपाय नहीं स्का । मार्ग-द्रष्टा का योग मिला, प्रयक्त किया । कर्म का आवरण हटा । आत्म-दर्शन की रुचि जाग छठी । यह आधिगमिक सम्यग् दर्शन लाम है ।

# अन्तर् मुहर्त के बाद

श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन श्रह्णकालीन (श्रन्तमुंहूर्त स्थितिक) होता है। दबा हुआ रोग फिर से उमर ख़ाता है। अन्तर् मुहूर्त के लिए निरुद्धोदय किए हुए दर्शन-मोह के परमाणु काल-मर्यादा पूर्ण होते ही फिर सिक्रय बन जाते हैं। थोड़े समय के लिए जो सम्यग् दर्शनी बना, वह फिर मिथ्या-दर्शनी बन जाता है। रोग के परमाणुश्रों को निर्मूल नष्ट करने वाला सदा के लिए स्वस्थ बन जाता है। रोग के परमाणुश्रों को निर्मूल नष्ट करने वाला सदा के लिए स्वस्थ बन जाता है। उनका शोधन करने वाला भी उनसे मस्त नहीं होता। किन्तु उन्हें दबाये रखने वाला हरदम खतरे में रहता है। श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन के बारे में दो परम्पराएं हैं—(१) सेद्धान्तिक श्रीप (२) कर्म-मिथक। सिद्धान्त-पद्ध की मान्यता यह है कि ज्ञायीपश्मिक सम्यग् दर्शन पाने वाला व्यक्ति ही अपूर्व करण में दर्शन-मोह के परमाणुश्रों का त्रि-पुञ्जीकरण करता है। श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शनी श्रीपश्मिक सम्यग् दर्शन से गिरकर मिथ्या दर्शनी होता है।

कर्मप्रन्थ का पन्न है—अनादिमिध्या दृष्टि अन्तर-करण में औपशमिक-सम्यग् दर्शन या दर्शन-मोह के परमाणुओं को त्रि-पुञ्जीकृत करता है । उस आन्तर् मौहूर्तिक सम्यग् दर्शन के बाद जो पुञ्ज अधिक प्रभावशाली होता है, बह उसे प्रभावित करता है। (जिस पुञ्ज का उदय होता है, उसी दशा में बह चला जाता है) अशुद्ध पुञ्ज के प्रभावकाल (उदय) में बह मिध्या-दर्शनी, अर्थ-विशुद्ध पुञ्ज के प्रभाव-काल में सम्यग् मिथ्या दर्शनी और शुद्ध पुञ्ज के प्रभाव-काल में सम्यग् दर्शनी बन जाता है।

सिद्धान्त-पद्म में पहले चायौपशमिक सम्यग् दर्शन प्राप्त होता है—ऐसी मान्यता है। कर्म-प्रन्य पद्म में पहले औपशमिक सम्यग् दर्शन प्राप्त होता है— यह माना जाता है।

कई स्राचार्य दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई स्राचार्य चायिकः सम्यक्-दर्शन भी पहले-पहल प्राप्त होता है — ऐसा मानते हैं। सम्यग् दर्शन का स्रादि-स्रनन्त विकल्प इसका स्राधार है।

चायौपश्मिक सम्यग् दर्शनी ( ऋपूर्व करना में ) अन्य भेद कर मिथ्यात्व-मोह के परमाणुश्रों को तीन पुंजों में बांट देता हैं:—

- (१) अशुद्ध पुक्ष--यह पूर्या स्नावरण है।
- (२) अर्दशुद्ध पुक्त-यह अर्थावरण है।
- (३) शुद्ध पुडा-यह पारदर्शक है। तीन पुडा
- (१) मैला कपड़ा, कोरेजल से घुला कपड़ा और साबुन से धुला कपड़ा।
  - (२) मैला जल, थोड़ा स्वच्छ जल और स्वच्छ जल।
- (३) मादक द्रव्य, ऋर्ष-शोधित मादक द्रव्य और पूर्यं-शोधित मादक द्रव्य।

जैसे एक ही वस्तु की ये तीन-तीन दशाएं हैं, वैसे ही दर्शन-भोह के परमाणुओं की भी तीन दशाएं होती हैं। आत्मा का परिणाम अशुद्ध होता है, तब वे परमाणु एक पुत्र में ही रहते हैं। उनकी मादकता सम्यग् दर्शन को मृद्ध बनाए रखती है। यह मिथ्यात्व-दशा है। आत्मा का परिणाम कुछ शुद्ध होता है (मोह की गांठ कुछ दीली पड़ती है) तब उन परमाणुओं का दो रूपों में पुत्रीकरण होता है—(१) अशुद्ध (२) अर्थ शुद्ध। इसरे पुत्र में मादकता का लोहावरण कुछ दूदता है, उसमें सम्यग् दर्शन की कुछ पारदर्शक रेखाएं खिंच जाती है। यह सम्यग् मिथ्यात्व (मिश्र) दशा है।

आतमा का परिषाम शुद्ध होता है, उन परमाणुश्री की मादकता भो डालने में पूर्ण होता है, तन उनके तीन पुज बनते हैं। तीसरा पुज शुद्ध होता है।

द्वायौपश्मिक सम्यग् दर्शनी पहले दो पुत्रों को निष्किय बना देता है १५। तीसरे पुत्र का उदय रहता है, पर वह शोधित होने के कारण शक्ति-हीन बना रहता है। इसलिए यथार्थ दर्शन में बाधा नहीं डालता। मैले अधक या काच में रही हुई विजली या दीपक पार की बस्तु को प्रकाशित नहीं करती। उन्हें साफ कर दिया जाए, फिर वे उनके प्रकाश-प्रसरण में बाधक नहीं बनते। वैसे ही शुद्ध पुत्र सम्यग् दर्शन को मुद्ध बनाने वाले परमायु हैं। किन्तु परिणाम-

शुब्धि के द्वारा धनकी मोहक-शक्ति का मालिन्य धुल जाने के कारवा वे झाल्य-दर्शन में सम्मोह पैदा नहीं कर सकते।

द्यायिक-सम्यक्त्वी दर्शन-मोह के परमाणुक्षों को पूर्ण रूपेण नष्ठ कर डालता है। वहाँ इनका अम्तित्व मी रोध नहीं रहता। यह वास्तविक या संव-विशुद्ध सम्यग् दर्शन है। यहले दोनों (औपशमिक और द्यायीपशमिक) प्रतिधाती हैं, पर अप्रतिपाती हैं।

#### मिथ्या दर्शन के तीन रूप

काल की दृष्टि से मिथ्या दर्शन के तीन विकल्प होते हैं :---

- (१) अनादि अनन्त (२) अनादि-सान्त (३) सादि-सान्त।
- (१) कभी सम्यग् दर्शन नहीं पाने वाले (अभव्य या जाति भव्य) जीवों की अपेक्षा मिथ्या दर्शन अनादि-अनन्त हैं।
- (२) पहली बार सम्यग् दर्शन प्रगट हुआ, उसकी अपेद्धा यह अनादि-साम्त है।
- (३) प्रतिपाति सम्यग् दर्शन (सम्यग् दर्शन आया और क्ला गया ) की अपेचा वह सादि-सान्त है। सम्यग् दर्शन के दो रूप

सम्यग् दर्शन के सिर्फ दो विकल्प बनते हैं:

(१) सादि-सान्त (२) सादि-अनन्त । प्रतिपाति ( औपशमिक और वायौपशमिक) सम्यग् दर्शन सादि-सान्त हैं। अप्रतिपाति ( वायिक)—सम्यग्-दर्शन सादि-अनन्त होता है।

मिध्या दर्शनी एक बार सम्यग् दर्शनी बनने के बाद फिर से मिध्या दर्शनी बन जाता है। किन्तु अनन्त काल की असीम मर्यादा तक वह मिथ्या दर्शनी ही बना नहीं रहता है, इसलिए मिध्या दर्शन सादि-अनन्त नहीं होता।

सम्यग् वर्शन सहज नहीं होता। वह विकास-दशा में प्राप्त होता है, इसलिए वह अनादि-सान्त और अनादि-अनन्त नहीं होता।

#### सम्यग् दर्शन और पुत्र

<sup>(</sup>१) चापिक तम्प्रमृदर्शनी अपुत्री होता है। असके दर्शन-मोह के

परमाणुत्री का पुता होता ही नहीं। यह चपक ( उनकी खपाने वाला-नष्ट करने वाला) होता है।

- (२) मिथ्या दर्शनी एक पुत्ती होता है। दर्शन-मोह के परमानु उसे सधन रूप में प्रभावित किये रहते हैं।
- (३) सम्यग् मिथ्या दर्शनी द्विपुञ्जी होता है। दर्शन-मोह के परमाशुद्धों का शोधन करने चल पड़ता है। किन्तु पूरा नहीं कर पाता, यह उस समय की दशा है।
- (४) ज्ञायोपशिमक-सम्यक् दर्शनी त्रिपुंजी होता है। प्रकाराम्तर से मिध्यात्व मोह के परमाणु ज्ञीण नहीं होते, उसी दशा में सम्यग् दृष्टि (ज्ञायो-पशिमक सम्यग् दृष्टि ) त्रिपुञ्जी होता है। मिध्यात्व पुञ्ज के ज्ञीसा होने पर वह द्विपुञ्जी, मिश्र पुञ्ज के ज्ञीण होने पर एक पुञ्जी और सम्यक्तव-पुञ्ज के ज्ञीण होने पर अपुञ्जी (ज्ञायिक सम्यग् दृष्टि) वन जाता है।

#### मिश्र-पुञ्ज संक्रम

दर्शन-मोह के परम। णुश्रों का पुञ्जीकरण, जनका जदय श्रौर संक्रमण परिणाम-भारा की अशुद्धि, अशुद्धि-श्रह्यता श्रौर शुद्धि पर निर्भर है।

परिणाम शुद्ध होते हैं मोह का दबाव ढीला पड़ जाता है। तब शुद्ध पुञ्ज का उदय रहता है। परिणाम कुछ शुद्ध होते हैं (मोह का दबाव कुछ ढीला पड़ता है) तब ऋर्ध-शुद्ध पुत्र्ज का उदय रहता है। परिणाम ऋशुद्ध होते हैं (मोह का दबाव तीन होता है) तब ऋशुद्ध-पुत्र्ज का उदय रहता है।

मिथ्यात्व परमाणुश्चों की त्रिपुञ्जीकृत श्रवस्था में जिस पुञ्ज की प्रेरक परिणाम-धारा का प्रावल्य होता है, वह दूसरे को श्रपने में संकान्त कर लेती है। सम्यग् हिन्द श्रुद्धि की जागरणोन्मुख परिणाम-धारा के द्वारा मिथ्यात्व पुञ्ज को मिश्र पुञ्ज में श्रीर जागृत परिणाम-धारा के द्वारा उसे सम्यक्त्व पुञ्ज में संकान्त करता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व पुञ्ज का संक्रमण मिश्र पुञ्ज श्रीर सम्यक्त्व पुञ्ज दोनों में होता है।

मिश्र पुत्रत का संक्रमण मिथ्यात्व और सम्यक्त्व—इन दोनों पुत्र्जों में होता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक् मिथ्यात्व पुत्र्ज को मिथ्यात्व पुत्र्ज में संकान्त करता है। सम्यक्त्वी उसको सम्यक्त्व पुत्रज में संकान्त करता है। मिश्र-इष्टि मिध्यात्य पुञ्ज को सम्मक् मिध्यात्य पुञ्ज में संकान्त कर सकता है। पर सम्यक्त्य पुञ्ज को उसमें संकान्त नहीं कर सकता।

## व्यावहारिक-सम्यग् दर्शन

सम्यग् दर्शन का सिद्धान्त सम्यदाय परक नहीं, आत्मपरक है। आत्मा अमुक मर्यादा तक मोह के परमाणुओं से नियुक्त हो जाती है, तीन कथाय ( अनन्तानुबन्धी चतुष्क ) रहित हो जाती है, तन उसमें आत्मोन्सुखता ( आत्म-दर्शन की प्रवृत्ति ) का मान जायत होता है। यथार्थ में वह ( आत्म-दर्शन की प्रवृत्ति ) का मान जायत होता है। यथार्थ में वह ( आत्म-दर्शन ) ही सम्यग् दर्शन होता है। जिसे एक का सम्यग् दर्शन होता है, उसे सनका सम्यग् दर्शन होता है। आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसिलए नह सम्यक् दर्शी होता है। यह निश्चय-दृष्टि की नात है और यह आत्मानुमेय या स्वानुभवगम्य है। सम्यग् दर्शन का ज्यावहारिक रूप तस्व अद्धान है वि। सम्यग् दर्शन का ज्यावहारिक रूप तस्व अद्धान है वि। सम्यग् दर्शी का संकल्प

कपाय की मन्दता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीन हो जाती है। उसकी गित ख्रतथ्य से तथ्य की ख्रोर, असत्य से सत्य की ओर, असोध से नोध की खोर, अमार्ग से मार्ग की खोर अज्ञान से ज्ञान की खोर अक्रिया से किया की खोर, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की खोर हो जाती है। उसका संकल्प ऊर्ध्व मुखी और आत्मलची हो जाता है ""।

## व्यावहारिक सम्यग् दर्शन की स्वीकार-विधि

लोक में चार मंगल हैं (१) ऋरिहन्त<sup>२८</sup> (२) सिद्ध<sup>२९</sup> (३) साधु (४) केवली भाषित धर्म <sup>३०</sup>।

चार लोकोत्तम हैं—(१) ऋरिहन्त (२) सिद्ध (३) साधु (४) केवली-माषित धर्म ।

चार शरण हैं—मैं (१) अरिहन्त की शरण लेता हूँ (२) सिद्ध की शरण लेता हूँ । (३) साधु की शरण लेता हूँ (४) केवली भाषित धर्म की शरण लेता हूँ ३९। जिसमें अरिहन्त देव, सुसाधु-गुरु और तत्त्व-धर्म की यथार्थ अद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं अवक्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ ३९। यह वर्शन-पुरुष के व्यावहारिक सम्वग् दर्शन के स्वीकार की विधि है ३९। इसमें उसके तत्य संकह्य का ही स्विपीकरण है।

वर्शन-बुद्ध के लिए साधना, साधक और सिद्ध से नहकर कोई सत्य महीं होता <sup>8</sup> । इसलिए वह उन्हीं को 'मंगल' लोकोत्तम मानता है और उन्हीं की शरण स्वीकार करता है। यह व्यक्ति की आस्था या व्यक्तिवाद नहीं, किन्तु गुणवाद है।

#### आचार और अतिचार

सम्यग् दर्शन में पोष लाने वाली प्रवृत्ति उसका आचार और दोष लाने वाली प्रवृत्ति उसका अतिचार होती है। ये ज्यावहारिक निमित्त हैं, सम्यग् दर्शन का स्वरूप नहीं है।

#### सम्यग् दर्शन के आचार आठ हैं "--

- (१) निःशंकित ..... सत्य में निश्चित विश्वास।
- (२) निःकांद्वित · · · · मध्या विचार के स्वीकार की ऋरुचि।
- (३) निर्विचिकित्सा .... सत्याचरण के फल में विश्वास।
- (४) अमूद-दृष्टि··ःःः · असत्य और असत्याचरण की महिमा के प्रति अनाकर्षण, अन्यामोह।
- (५) उपवृंहण .... : आत्म-गुण की वृद्धि ।
- (६) स्थिरीकरण ······सत्य से डगमगा जाए, उन्हें फिर से सत्य में . स्थापित करना।
- (७) वात्सल्य ·····सख धर्मों के प्रति सम्मान-मावना, सखाचरण का सहयोग ।
- ( ८ ) प्रभावना .....ः प्रभावकढंग से सत्य के महातम्य का प्रकाशन । पांच अतिचार
  - (१) शंका ... सत्य में संदेह।
  - (२) काक्चा ... मिथ्याचार के स्वीकार की अमिलापा।
  - (३) विचिकित्सा ... सत्याचरण की फल-प्राप्ति में संदेह।
  - ( ४ ) परपाखण्ड-प्रशंसा ... इसर सम्प्रदाय की प्रशंसा।
  - ( ५ ) परवाषण्ड-संस्तव • इतर सम्प्रदाय का परिचय ।

## सम्यग्-दर्शन की व्यावहारिक पहिचान

सन्यश् वर्शन आध्यात्मिक शुद्धि है। वह बुद्धिगम्य वस्तु नहीं है। फिर भी प्रसकी पहिचान के कुछ ज्यावहारिक लक्षण वतलाएँ हैं।

सम्यक्त अद्धा के तीन लक्षण 3%:--

- (१) परमार्थ संस्तव ... परम सत्य के अन्वेषण की रुचि ।
- (२) सुदृदृ परमार्थं सेवन ···परम सत्य के उपासक का संसर्ग या मिले दुए सत्य का आचरण।
- (३) कुदर्शन वर्जना—कुमार्ग से दूर रहने की हत स्त्रास्था।
  सत्यानवेषी या सत्यशील श्रीर श्रसत्यनिरत जो हो तो जाना सकता है कि
  वह सम्यग् दर्शन-पुरुष है।
  पांच लक्षण
  - (१) शम · · षाय उपरामन
  - (२) संवेग ... मोज्ञ की अभिलाया
  - (३) निवेंद · · संसार से विरक्ति
  - (४) अनुकम्पा ··· प्राणीमात्र के प्रति कृपामान, सर्वभूत मैत्री-अप्रतिपम्यमान।
- (५) त्रास्तिक्य···श्रात्मा में निष्ठा। सम्यक् दर्शन का फल

गौतम स्वामी ने पूछा—भगवन ! दर्शन-सम्पन्नता का क्या लाभ है !
भगवान्—गौतम ! दर्शन-सम्पदा से विपरीत दर्शन का अन्त होता है ।
दर्शन-सम्पन्न व्यक्ति यथार्थ द्रष्टा बन जाता है । उसमें सत्य की ली जलती है,
वह फिर बुक्तती नहीं । वह अनुत्तर-शान-धारा से आत्मा को मावित किए
रहता है । यह आध्यात्मिक फल है । व्यावदारिक फल यह है कि सम्यग्
दर्शी देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु-वन्ध नहीं करता 30 ।
महत्त्व

भगवान् महावीर का दर्शन गुण पर आशित था। उन्होंने वाहरी सम्भूदा के कारण किसी को महत्त्व नहीं दिया। परिवर्तित युग में जैन धर्म भी यों की भी अवहेलना करने लगे। ऐसे समय में व्यावहारिक सम्पग् दर्शन की व्याख्या और विशाल बनी। आचार्य समन्त भद्र ने मद के साथ उसकी विसंगति बताते हुए कहा है—''जो धार्मिक व्यक्ति अष्टमद (१) जाति (२) कुल (३) बल (४) रूप (५) श्रुत (६) तप (७) ऐश्वर्य (८) लाभ से उन्मत्त होकर धर्मस्थ व्यक्तियों का अनादर करता है, वह अपने आत्म-धर्म का अनादर करता है। सम्यग् दर्शन आदि धर्म को धर्मात्मा ही धारण करता है। जो धर्मात्मा है, वह महात्मा है। धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता। सम्यग् दर्शन की सम्यदा जिसे मिली है, वह भंगी भी देव है। तीर्थकरों ने उसे देव माना है। राख से दकी हुई आग का तेज तिमिर नहीं बनता, वह ज्योतिपुल्ल ही रहता है इ

म्राचार्य भिद्ध ने कहा है :--

वे व्यक्ति विरले ही होते हैं, जिनके घट में सम्यकत्व रम रहा हो। जिस के द्वरय में सम्यकत्व-सूर्य का उदय होता है, वह प्रकाश से भर जाता है, उसका अन्धकार चला जाता है।

सभी खानों में हीरे नहीं मिलते, सर्वत्र चन्दन नहीं होता, रक्ष-राशि सर्वत्र नहीं मिलती, सभी सर्प 'मणिधर' नहीं होते, सभी लब्धि (विशेष शक्ति) के धारक नहीं होते, बन्धन-मुक्त सभी नहीं होते, सभी सिंह 'केसरी' नहीं होते, सभी साधु 'साधु' नहीं होते, उसी प्रकार सभी जीव सम्यक्त्वी नहीं होते ।

नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व (१० मिथ्यात्व) का नाश होता है। यही सम्यकत्व का प्रवेश-द्वार है।

सम्यक्त के आजाने पर भावक-धर्म या साधु-धर्म का पालन सहज ही जाता है, कर्म-बन्धन टूटने लगते हैं और वह शीध ही मुक्त हो जाता है।

तथ्य (भावों श्रुव सत्यों) की अन्वेषका, प्राप्त और प्रतीति जो है, वह सम्यक्तव है, यह व्यावहारिक सम्यग् दर्शन की परिभाषा है। इसका आधार तस्वों की सम्यग्-अद्धा है। दर्शन-पुरुष की तस्व-अद्धा अपने आप सम्यक् हो जाती है। तस्व अद्धा का विपर्यय आग्रह और अभिनिवेश से होता है। अभिनिवेश का हेत तीत्र कथाय है। दर्शन-पुरुष का कथाय मन्द हो जाता है, उसमें आग्रह का भाव नहीं रहता। वह सत्य को सरक्ष और सहस भाव से पकड़ सेंसा है।

#### भ्रव सत्य

विश्व के सर्व सत्यों का समावेश दो ध्रुव सलों — चेतन और अचेतन में होता है। शुद्ध-तत्व दृष्टि से चेतन और अचेतन —ये दो ही तत्व हैं।

इनके खड़ मेद विश्व की व्यवस्था जानने के लिए होते हैं। इनके नव मेद श्रारम-साधना की साधक-बाधक दशा और साहित्य की मीमांसा के हेतु किए जाते हैं।

## जैन दर्शन के ध्रुवसत्य

सम्बग् दर्शन के आधार भूत तत्त्व :---

(१) जात्मा है (२) नित्य है (३) कर्ता है (४) मोक्ता है (५) वन्ध है (६) मोच है।

विश्व-स्थिति के आधार भूत तस्व :---

- (१) पुनर्जनम जीव मरकर पुनरपि बार-बार जन्म लेते हैं।
- (२) कर्म-बन्ध-जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर कर्म बाँधते हैं।
- (३) मोहनीय कर्म-बन्ध---जीव सदा (प्रवाह रूपेण अनादि काल से) निरन्तर मोहनीय कर्म बांधते हैं।
- (४) जीव अजीव का अत्यन्तामाव—ऐसा न हुआ, न मान्य है और न होगा कि जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए।
- (५) त्रत-स्थावर—अविच्छेद—ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा कि गतिशील प्राची स्थावर वन जाए। और स्थावर प्राणी गतिशील वन जाए।
- (६) लोकालोक प्रथक्त ऐसा न तो हुआ, न माध्य है और न होगा कि लोक अलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए।
- (७) लोकालोक अन्योन्याप्रवेश—ऐसा न तो हुआ, न मान्य है और न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे।
- ( ) लोक और जीवों का आधार-आधेय तम्बन्ध-जितने दोत्र का नाम लोक है, उतने क्षेत्र में जीव हैं और जितने क्षेत्र में जीव हैं, उतने क्षेत्र का नाम लोक है।

- (६) लोक-मर्यादा—जितने ह्वेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं, सतना होत्र 'लोक' है और जितना होत्र लोक है, स्तने हेत्र में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं।
- (१०) श्रालोकगित कारगामाय- लोक के तब श्रान्तिम भागों में आवद-पार्श्व-स्पृष्ट पुद्गल हैं। लोकान्त के पुद्गल स्वभाव से ही रूखे होते हैं। वे गति में सहायता करने की स्थिति में संघटित नहीं हो सकते। जनकी सहायता के बिना जीव श्रालोक में गित नहीं कर सकते। असम्भाव्य कार्यं व
  - (१) अजीव को जीव नहीं बनाया जा सकता।
  - (२) जीव को ऋजीव नहीं बनाया जा सकता।
  - (३) एक साथ दो भाषा नहीं बोली जा सकती।
  - (Y) अपने किए कर्मों के फलों को इच्छा-अधीन नहीं किया जा सकता।
  - (५) परमाख तोका नहीं जा सकता।
  - (६) ऋलोक में नहीं जाया जा सकता।

सर्वज्ञ या विशिष्ट योगी के सिवाय कोई भी व्यक्ति इन सन्धों का लाखारकार नहीं कर सकता ४०।

- (१) धर्म-(गति-तत्त्व)
- (२) अधर्म (स्थिति-तत्त्व)
- (३) आकाश
- (४) शरीर रहित जीव
- (५) परमाणु
- (६) शब्द

पारमार्थिक सन्ता---

- (१) शाता का सतत अस्तित्व ४%।
- (२) क्षेप का स्वतन्त्र श्रास्तित्व वस्तु-कान गर निर्मर नहीं है <sup>प्रत</sup>ा
- ( ३ ) शाबा और बेख में बोबब सामन्य।

- (४) वाणी में ज्ञान का प्रामाणिक प्रतिबिम्ब—विचारों 'या लक्ष्यों की अभिन्यिक का यथार्थ साधन ४३।
- (५) होय (संवेदा या विषय) और ज्ञातृ (संवित्या विषयी) के समकालीन अस्तित्व, स्वतन्त्र-अस्तित्व तथा पारस्परिक सम्बन्ध के कारण जनका विषयविषयीभाव।

#### चार सिद्धान्त

- (१) पदार्थमात्र-परिवर्तनशील है।
- (२) सत् का सर्वथा नाश और सर्वथा असत् का उत्पाद नहीं होता।
- (३) जीव श्रौर पुद्गल में गति-शक्ति होती है।
- ( ४ ) व्यवस्था वस्तु का मूल भूत स्वभाव है। इनकी जड़वाद के चार सिद्धान्तों से तुलना कीजिए।
- (क) ज्ञाता और ज्ञेय नित्य परिवर्तनशील हैं।
- (ख) सद् वस्तु का सम्पूर्ण नाश नहीं होता-पूर्ण अभाव में से सद् वस्तु जल्पन्न नहीं होती।
- (ग) प्रत्येक वस्तु में स्वभाव-सिद्ध मति-शक्ति किंवा परिवर्तनशक्ति अवश्य रहती है।
- (घ) रचना, योजना, व्यवस्था, नियमबद्धता अथवा सुसंगति वस्तु का मृत्तभूत स्वभाव है ४४।

#### सत्य क्या है

भगवान् ने कहा—सत्य वही है, जो जिन-प्रवेदित है—प्रत्यस्त अनुभृति द्वारा निरूपित है ४५। यह यथार्थवाद है, सत्य का निरूपण है किन्तु यथार्थता नहीं है—सत्य नहीं है।

जो सत् है, वही सत्य है — जो है वही सत्य है, जो नहीं है वह सत्य नहीं है। यह अस्तित्व — सत्य, वस्तु-सत्य, स्वरूप-सत्य या क्षेप सत्य है। जिस वस्तु का जो सहज शुद्ध रूप है, वह सत्य है। परमाशु परमाशु रूप में सत्य है। आत्मा-आत्मा रूप में सत्य है। धर्म, अधर्म, आकाश भी अपने रूप में सत्य है। एक वर्श, गन्ध, रस और स्पर्श वाला। अविमाज्य पुत्गल यह परमाशु का सहज रूप सत्य है। बहुत साहे परमाशु कि सत् हैं स्वरूप कन

जाता है, इसिलाए परमासु पूर्ण सत्य (त्रैकालिक सत्य) नहीं है। परमासु-दशा में परमाणु सत्य है। भूत-भविष्यत् कालीन स्कन्ध की दशा में उसका विभक्त रूप सत्य नहीं है।

श्रातमा शरीर-दशा में अर्थ सत्य है। शरीर, वाणी, मन श्रीर श्वास उसका स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है—अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त वीर्य (शक्ति), अरूप। सरूप (सशरीर) आत्मा वर्तमान पर्याय की अपेस्ना सत्य है (अर्थ सत्य है)। अरूप (अशरीर, शरीरमुक्त) आत्मा पूर्ण सत्य (परम सत्य या त्रैकालिक सत्य) है। धर्म, अर्थम और आकाश (इन तीनों तत्त्वों का वैभाविक रूपान्तर नहीं होता। ये सदा अपने सहज रूप में ही रहते हैं—इमलिए) पूर्ण सत्य हैं।

#### साध्य-सत्य

ताध्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सत्य व्यापक है। परमाणु में ज्ञान नहीं होता, अतः उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता। वह स्वाभाविक काल-मर्यादा के अनुसार कभी स्कन्ध में जुड़ जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है।

स्रातमा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा) में स्वभाव (स्रशरीर-दशा या ज्ञान, स्रानन्द स्त्रीर वीर्य का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सत्य होता है श्रीर उसके मिलने पर (सिद्धि के पश्चात्) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है।

साध्य-काल में मोझ सत्य होता है श्रीर श्रात्मा श्रर्थ-सत्य । सिद्धि-दशा में मोझ श्रीर श्रात्मा का श्रद्धित (श्रमेद) हो जाता है, फिर कभी मेद नहीं होता । इसलिए मुक्त श्रात्मा का स्वरूप पूर्ण-सत्य है (श्रेकालिक है, श्रुप्तरावर्तनीय है)।

जैन-तत्त्व-व्यवस्था के अनुसार चेतन और अचेतन—ये वो सामान्य सख हैं। ये निरपेच स्वरूप-सत्य हैं। गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, अवकाश-हेतुकता, परिवर्तन-हेतुकता और प्रहृष (संयोग-वियोग) की अपेचा—विभिन्न कार्यों और गुणों की अपेचा वर्म, अवर्म, आकाश, काल और पुद्गल—अचेतन के ये पांच रूप (पांच द्रव्य ) ख्रीर जीव, ये ख्रह सत्य हैं। ये विभाग-सापेख स्वरूप सत्य हैं।

श्रासव (बन्ध-हेतु), संवर (बन्धन-निरोध) निर्णरा (बन्धन-स्वय हेतू)— ये तीनों साधन-सत्य हैं। मोच साच्य-सत्य है। बन्धन-दशा में श्रातमा के ये चारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में श्रासव भी नहीं होता, संवर भी नहीं होता, निर्णरा भी नहीं होती, साध्यरूप मोच भी नहीं होता, इसलिए वहाँ श्रातमा का केवल श्रात्मरूप ही सत्य है।

श्रात्मा के साथ श्रानात्मा (श्राजीव-पुद्गल) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुण्य श्रीर पाप से तीनों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में बन्धन भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। इसलिए जीव वियुक्त-दशा में केवल श्राजीव (पुद्गल) ही सत्य है। तात्पर्य कि जीव-श्राजीव की संयोग-दशा में नव सत्य हैं। उनकी वियोग-दशा में केवल दो ही सत्य हैं।

व्यवहार-नय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय-नय से वस्तु का त्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है।

# सताईस

सम्यग् ज्ञान रहस्य की स्रोज अस्तित्त्ववाद और उपयोगितावाद निरूपण या कथन की विधि दर्शन दुःस से सुख की ओर मोक्ष पुरुषार्थं परिवर्चन और विकास ज्ञान और प्रत्यास्थान तत्त्व साधक तत्त्व-संवर निजंरा गूढ़वाद अक्रियावाद निर्वाण-मोझ डेखर व्यक्तिवाद और समष्टिवाद

हम क्या हैं ! हमें क्या करना है ! हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं—जैन दर्शन इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है । इसके समाधान के साथ-साथ हमें यह निर्णय भी कर लेना होगा कि जगत का स्वरूप क्या है और उसमें हमारा क्या स्थान है !

हमें अपनी जानकारी के लिए आतमा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर विचार करना होगा। आतमा की स्वामाविक या विशुद्ध दशा धर्म है—जिसे 'संवर' और 'निर्जरा'—अपूर्ण मुक्ति और पूर्ण मुक्ति कहते हैं। 'संवर' आतमा की वह दशा है, जिसमें विजातीय तत्त्व-कर्म-पुद्गल का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए विजातीय तत्त्व का आतमा से विश्लेष या विसंवंध होता है, वह दशा है 'निर्जरा'। विजातीय-तत्त्व थोड़ा अलग होता है, वह आशिक या अपूर्ण निर्जरा होती है। विजातीय-तत्त्व सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम है मोच।

श्चारमा का अपना रूप मोच है। विजातीय द्रव्य के प्रमाव से उसकी जो दशा बनती है, वह 'वैमाविक' दशा कहलाती है। इसके पोषक चार तत्व हैं— श्चास्त्र, त्रव्य श्चीर पाप। श्चारमा के साथ विजातीय तत्व एक रूप बनता है। इसे बन्ध कहा जाता है। इसके दो रूप हैं—शुभ और अशुभ। शुभ पुद्गल-स्कन्ध (पुण्य) जब श्चारमा पर प्रभाव डालते हैं, तब वह मनोश पुद्गलों की श्चोर श्चाकृष्ट होती है और उसे पौद्गलिक सुख की श्चनुभूति होती है। श्रशुभ पुद्गल-स्कन्धों (पाप) का प्रभाव इससे विपरीत होता है। उससे श्रप्तिय, श्रमनोश भाव बनते हैं। श्चारमा में विजातीय तत्त्व के स्वीकरण का जो हेतु है, उसकी संशा 'श्चास्त्रव' है। विभाव से स्वभाव में श्चाने के लिए ये तत्त्व उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना उपयोगिताबाद है।

धर्म गति है, गति का हेतु या छपकारक 'धर्म' नामक द्रव्य है। स्थिति है, स्थिति का हेतु या छपकारक 'अधर्म' नामक द्रव्य है। आधार है, आधार का हेतु या छपकारक 'आकाश' नामक द्रव्य है। परिवर्तन है, परिवर्तन का हेतु या उपकारक 'काल' नामक तत्त्व है। जो मूर्त है वह 'पुद्गल' द्रव्य है। जिसमें चैतन्य है वह जीव है। इनकी किया या उपकारों की जो समष्टि है वह जगत् है। यह मो उपयोगितावाद है।

पदार्थों के ऋस्तित्व के बारे में विचार करना ऋस्तित्ववाद या वास्तविक-वाद कहलाता है। ऋस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो हैं—चेतन श्लीर श्राचेतन।

## अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

जैन-परिभाषा में दोनों के लिए एक शब्द है 'द्रव्यानुयोग'। यदार्थ के अस्तित्व और उपयोग पर विचार करने वाला समूचा सिद्धान्त इसमें समा जाता है।

उपयोगिता के दो रूप हैं—आध्यातिमक और जागितक । नव तत्त्व की व्यवस्था आत्म-कल्याण के लद्द्य से की हुई है, इसिलए यह आध्यात्मिक है। यह आत्म-मुक्ति के साधक, नाधक तत्वों का निचार है। कर्मनद्ध आत्मा को जीन और कर्म-मुक्त आत्मा को मोच्च कहते हैं। मोच्च साध्य है। जीन के नहाँ तक पहुँचने में पुण्य, पाप, बन्ध और आसन —ये चार तत्त्व नाधक हैं, संबर और निर्जरा—ये दो साधक हैं। अजीन उसका प्रतिपद्धी तत्त्व है।

षड्द्रव्य की व्यवस्था विश्व के सहज-संचलन या सहज-नियम की दृष्टि से हुई है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी हमें इससे मिलती है।

बास्तविकतावाद में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता । सिर्फ उसके ऋस्तित्व पर ही विचार होता है, इसलिए वह 'पदार्थवाद' या 'श्राधि-मीतिकवाद' कहलाता है।

दर्शन का विकास अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ है। अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा साथे गए हैं। इसलिए प्रमाण, न्याय या तर्क के विकास के आधार भी यही दोनों हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं— तर्क्य—हेतु गम्य और अतर्क्य—हेतु-अगम्य। न्यायशास्त्र का मुख्य विश्वय है— प्रमाण-मीमांसा। सर्क-शास्त्र इससे मिन्न नहीं है। वह ज्ञान-विवेचन का ही

एक अक्स है। प्रमाण दो हैं—प्रख्यक्ष और परोक्ष। तर्क गम्य पदार्थों की जानकारी के लिए जो अनुमान है, यह परोक्ष के पांच रूपों में से एक है।

पूर्व धारणा की यथार्थ स्मृति आती है, उसे तर्क द्वारा साधनों की आव-श्यकता नहीं होती। वह अपने आप सत्य है—प्रमाण है। यथार्थ पहिचान प्रत्यिश्वा के लिए भी यही बात है। मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को साह्यात् पाता हूँ तब मुक्ते उसे जानने के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता।

मैं जिसके यथार्थ ज्ञान और यथार्थ-वाणी का अनुभव कर जुका, उसकी वाणी को प्रमाण मानते समय मुक्ते हेतु नहीं ढूंदना पड़ेगा। यथार्थ जानने वाला भी कभी और कहीं भूल कर सकता है—यथार्थ कहने वाला भी कभी और कहीं असत्य बोल सकता है—इन संभावना से यदि मैं उसकी अत्वेक वाणी को तर्क की कसीटी पर कसे बिना प्रमाण न मानूँ तो वह मेरी भूल होगी। मेरा विश्वासी मुक्ते ठगना चाहे, वहाँ मेरे लिए वह प्रमाणामास होगा। किन्तु तर्क का सहारा लिए बिना कहीं भी वह मेरे लिए प्रमाण न बने, यह कैसे माना जाए १ यदि यह न हो तो जगत् का अधिकांश व्यवहार ही न चले १ व्यवहार में जहाँ व्यावहारिक आस की स्थित है, वहाँ परमार्थ में पारमार्थिक आस—जीतराग की। किन्तु तर्क से आगे विश्वास है अवश्य।

श्राँख से जो मैं देखता हूँ। कान से जो सुनता हूँ, उसके लिए मुभे तर्क नहीं चाहिए।

सत्य श्राँख श्रीर कान से परे भी है। वहाँ तर्क की पहुँच ही नहीं है।
तर्क का च्रेत्र केत्रल कार्य-कारण की नियम बद्धता, दो बस्तुश्रों का
निश्चित साहचर्य। एक के बाद इसरे के आने का नियम और व्याप्य में
व्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में व्याप्ति है। वह सार्वदिक श्रीर
सार्वत्रिक होती है। वह अनेक काल और अनेक देश के अनेक व्यक्तियों के
समान अनुभव द्वारा सुष्ट नियम है। इसलिए उसे प्रत्यच्च, अनुमान, आगम
श्रादि प्रमाण-परम्परा से कैंचा या एकाधिकार स्थान नहीं दिया जा सकता

अतर्क्य आजा-प्राप्त या आगम-गम्य होवा है। निरूपण या कथन की विधि

निरूपण बस्तु का दोता है। बस्तु के जितने रूप होते हैं जतने ही रूप

निरूपण के हो जाते हैं। संचेप में वस्तु के दो रूप हैं—- आश्रा-गम्य और हेतु-गम्य। आश्रा-गम्य पदार्थ को आश्रा-सिद्ध कहा जाए और हेतु-गम्य पदार्थ को हेतु-सिद्ध, यह कथन-विधि की आराधना है। पदार्थ मात्र को आश्रा-सिद्ध्या हेतु सिद्ध कहा जाए, यह कथन-विधि की विराधना है?।

सफल प्ररूपक वही होता है जो हेतु के पद्म में हेतुवादी और आगम के पद्म में आगम-वादी रहें ।

शान का फल चारित्र है या यों कहिए कि शान चारित्र के लिए है। मूल वस्तु सम्यग् दर्शन है जो सम्यग् दर्शनी नहीं, वह शानी नहीं होता। शान के बिना चरण गुण नहीं आते। अगुणी को मोच नहीं मिलता मोच के बिना निर्वाण (स्वरूप-लाभ या आत्यन्तिक शान्ति) नहीं होती<sup>3</sup>।

वह ज्ञान मिथ्या है, जो क्रिया या ऋगचरण के लिए न हो। वह तर्क शुष्क है, जो ऋभिनिवेश के लिए ऋगये। चारित्र से पहले ज्ञान का जो स्थान है, वह चारित्र की विशुद्धि के लिए ही है।

क्रियावाद का निरूपण वही कर सकता है, जो आतमा को जानता है, लोक को जानता है, गित-आगित को जानता है, शाश्वत और अशाश्वत को जानता है, जन्म-मृत्यु को जानता है। आसव और संवर को जानता है, दुःख और निर्जरा को जानता है है।

कियावाद शब्द आतम-इष्टि का प्रतीक है। ज्ञान आतमा का स्वरूप है। वह संसार दशा में आवृत रहता है। उसकी शुद्धि के लिए किया या चारिश्र है। चारित्र साधन है, साध्य है, आतम-स्वरूप का प्रादुर्भाव। साध्य की दृष्टि से ज्ञान का स्थान पहला है और चारित्र का दूसरा। साधन की दृष्टि से चारित्र का स्थान पहला है और ज्ञान का दूसरा। जब शुद्धि की प्रक्रिया चलती है, तब साधन की अपेचा प्रमुख रहती है। यही कारण है—प्रव्यानुयोग से पहले चरण-करणानुयोग की योजना हुई है। दर्शन

धम मूलक दर्शन का विचार चार प्रश्नों पर चलता है।

<sup>(</sup>१) बन्ध

<sup>(</sup>२) बन्ध-हेतु ( आसव )

- (३) मोच
- (४) मोच्च-हेतु ( संबर-निर्फरा )

संचिप में दो हैं:---श्रासव और संबर । इसीलिए काल-क्रम के अवाह में बार-बार यह वाणी मुखरित हुई है।

> "क्रास्त्रवो भन हेतुः स्यात् संवरो मोज्ञकारणम्। इतीयमाईती इध्टि रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥

यही तत्त्व वेदान्त में अविधा और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है । बौद दर्शन के चार आर्थ-सत्य और क्या हैं ! यही तो हैं :--

- (१) दुःख-हेय
- (२) समुदय-हेयहेतु
- (३) मार्ग-हानोपाय या मोच्च-उपाय ।
- (४) निरोध-इान या मोच्।

यही तत्त्व हमें पातज्ञल-योगसूत्र और व्यास-भाष्य में मिलता है । योग-दर्शन भी यही कहता है — विवेकी, के लिए यह संयोग दुःख है और दुःख हेय हैं । त्रिविध दुःख के थपेड़ों से थका हुआ मनुष्य उसके नाश के लिए जिज्ञासु बनता है ।

"नृग्। मेकोगम्य स्त्वमित खलु नानापथलुपाम्"—गम्य एक है—उसके मार्ग अनेक। सत्य एक है—शोध-पद्धतियाँ अनेक। सत्य की शोध और सत्य का आचरण धमें है। सत्य-शोध की संस्थाएं, सम्प्रदाय या समाज हैं। वे धर्म नहीं हैं। सम्प्रदाय अनेक बन गए पर सत्य अनेक नहीं बना। सत्य शुद्ध-नित्य और शाश्वत होता है। साधन के रूप में वह है अहिंसा १० और साध्य के रूप में वह मोच्च है १९।

## दुःस से सुस्त की ओर

मोच और क्या है १ दुःख से सुख की और प्रस्थान और दुःख से सुकि ।
निर्जरा-श्राह्म-शुद्धि सुख है । पाप-कर्म दुःख है १२। भगवान् महावीर की
हिन्द पाप के फल पर नहीं पाप की जड़ पर प्रहार करती है। वे कहते हैं
"मूल का छेद करो—काम-भोग खण मात्र सुख हैं बहुत काल तक दुःख देने वाते हैं १ । यह संसार मोच के विषक्ष है" इसिल्ए वे सुख नहीं हैं १४। "दुःस सबको अधिय है ' । संसार दुःसमय है ' । अन्म दुःस है, बुदापा दुःस है, और मृत्यु दुःस है। आत्म-विकास की जो पूर्ण दशा है, वहाँ न जन्म है न मृत्यु है, न रोग है और न जरा। मोझ

वर्शन का विचार जहाँ से चलता है श्रीर जहाँ रकता है—श्रागे पीछे वहीं आता है—जन्भ और मोच। मोच-दर्शन के विचार की यही मर्यादा है। श्रीर जो विचार होता है वह इनके परिवार के रूप में होता है। भगवान महावीर ने दो प्रकार की प्रशा बताई है क और प्रत्या-स्थान—जानना और छोड़ना १७। के य सब पदार्थ हैं। श्रातमा के साथ जो विजातीय सम्बन्ध है, वह हेय है। उपादेय हेय (त्याग) से श्रालग कुछ भी नहीं है। श्रातमा का अपना रूप सत्-चित् और श्रानन्दधन है। हेय नहीं छूटता तब तक वह छोड़ने-लेने की उलक्तन में फँसा रहता है। हेय-बंधन छूटते ही वह श्रपने रूप में श्रा जाता है। फिर बाहर से न कुछ लेता है और न कुछ लेने की उसे अपेचा होती है।

शरीर खूट जाता है। शरीर के धर्म छूट जाते हैं—शरीर के मुख्य धर्म चार हैं:—

(१) श्राहार (२) श्वास उच्छ्र्वास (३) वाणी (४) चिन्तन—ये रहते हैं तब संसार चलता है। संसार में विचारों और सम्पकों का तांता खुड़ा रहता है। इसीलिए जीवन अनेक रस-शही बन जाता है।

## पुरुषार्थ

चार दुष्प्राप्य-त्रस्तुक्रों में से एक मनुष्यत्व है। मनुष्य का ज्ञान क्रीर पुरार्य चार प्रवृतियों में लगता है। वे हैं (१) क्रार्थ (२) काम (३) धर्म (४) मोख। ये दो मागों में बंटते हैं—संसार क्रीर मोख। पहले दो पुरुषार्थ सामाजिक हैं। उनमें अर्थ-साधन है क्रीर काम साध्य। क्रान्तम दो आध्या-रिमक हैं। उनमें धर्म साधन है क्रीर मोख साध्य। क्रान्तम दो आध्या-रिमक हैं। उनमें धर्म साधन है क्रीर मोख साध्य। क्रान्तम-मुक्ति पर विचार करने वाला शास्त्र मोख-शास्त्र या धर्म-शास्त्र होता है। क्रार्थ क्रीर काम पर विचार करने वाले समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र (अर्थ-विचार) क्रीर काम-शास्त्र (क्राम-विचार) कहलाते हैं। इन चारों की अपनी-क्रान्नी मर्गादा है।

अर्थ श्रीर काम—ये दी जीवन की आवश्यकता या विवशता है। धर्म श्रीर मोख जीवन की स्ववशता। वे (धर्म श्रीर मोख) कियाबादी के लिए हैं, अकियाबादी के लिए नहीं। शेष दो पुरुषार्थ प्रत्येक समाजिक व्यक्ति के लिए हैं।

जैन-दर्शन सिर्फ मोच का दर्शन है। वह मोच और उसके साधन भूत धर्म का विचार करता है। शेष दो पुरुषार्थों को वह नहीं ख़ूता। वे समाज-दर्शन के विषय हैं।

सामाजिक रीति या कर्तव्य, अर्थ और काम की बुराई पर नियम्त्रण कैसे हो, यह विचार मोल-दर्शन की परिधि में आता है। किन्तु समाज-कर्तव्य, अर्थ और काम की व्यवस्था कैसे की जाए, यह विचार मोल-दर्शन की सीमा में नहीं आता।

मोच का पुरुषार्य अहिंसा है। वह शाश्वत और सार्वभीम है। शेष पुरुषार्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं है। देश-देश और समय-समय की अनुकूल स्थित के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जाता है। अहिंसा कभी और कहीं हिंसा नहीं हो सकती और हिंसा अहिंसा नहीं हो सकती। इसी लिए अहिंसा और समाज कर्चन्य की मर्यादाएं अलग-अलग होती हैं।

लोक व्यवस्था में कोई वाद, विचार या दर्शन आये, मोच-दर्शन को उनमें वाधक बनने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थ और काम को मोच-दर्शन से अपनी व्यवस्था का समाधान पाना भी अपेचित नहीं होता। समाज-दर्शन और मोच-दर्शन को एक मानने का परिणाम बहुत अनिष्ट हुआ है। इससे समाज की व्यवस्था में दोव आया है और मोच-दर्शन बदनाम हुआ। अधि-काश पश्चिमी दर्शनों और अक्रियावादी मारतीय दर्शन का लोक धर्म के साथ विशेष संबन्ध है। धर्म दर्शन-सापेच और ससीम लोक धर्मों से निरपेच हैं। वे निःसीम लक्ष्य की ओर अप्रसर होते हैं।

"जैया सिया तेण-णोसिया १८ "—जिस लोक-व्यवस्था और मोग-परि-मोग से प्राप्ति और तृप्ति होती है, उससे नहीं भी होती, इसलिए यह सार वस्तु नहीं है।

माधीमात्र दुःश से भनवाते हैं। दुःश अपना किया दुवा होता है।

उसका कारण प्रमाद है। उससे मुक्ति याने का उपाय अप्रमाद है "। कुशल दर्शन वह है, जो दुःख के निदानमूल कारण और उनका उपचार बताए "।

दुःख स्वकर्मकृत है यह जानकर कृत, कारित और अनुमोदन रूप श्राप्तव (दुःख-उत्पत्ति के कारण-मिध्यात्व अवत, प्रमाद, कषाय और योग) का निरोध करें <sup>१९</sup>।

कुशल दार्शनिक वह है जो बन्धन से मुक्त होने का उपाय खोजे 22| दर्शन की धुरी आत्मा है। आत्मा है—इसिलए धर्म का महत्त्व है। धर्म से बन्धन की मुक्ति मिलती है। बन्धन मुक्त दशा में ब्रह्म-भाव या इंश्वर-पद प्रगट होता है, किन्तु जब तक आत्मा की दृष्टि अन्तर्मुखी नहीं होती, इन्द्रिय की विषय-वासनाओं से आसिक नहीं हटती। तबतक आत्म-दर्शन नहीं होता। जिसका मन शब्द, रूप गम्ध, रस और स्पर्ध से विरक्त हो जाता है; वही आत्मवित्, जानवित्, वेदवित्, धर्मवित् और ब्रह्मवित् होता है 23। परिवर्तन और विकास

जीव और अजीव—धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल की समध्य विश्व है। जीव और पुद्गल के संयोग से जो विविधता पैदा होती है, उसका नाम है सुध्यि।

जीव और पुद्गल में दो प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं—स्वभाव और विभाव या विकार।

परिवर्तन का निमित्त काल बनता है। परिवर्तन का उपादान स्वयं द्रव्य होता है। धमं, अधमं और आकाश में स्वभाव-परिवर्तन होता है। जीव और पुराल में काल के निमित्त से ही जो परिवर्तन होता है वह स्वभाव-परिवर्तन कहलाता है। जीव के निमित्त से पुराल में और पुराल के निमित्त से जीव में जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं—विभाव-परिवर्तन। स्थूल हिंद से हमें दो पदार्थ दीखते हैं—एक सजीव और दूसरा निर्जीव। दूसरे शब्दों में जीवत-शरीर और निर्जीव शरीर या जीव मुक्त शरीर। आत्मा अपूर्त है, इसलिए अहर्य है। पुर्गल मूर्त होने के कारण हश्य अवश्य हैं पर अच्तिन हैं। आत्मा और पुर्गल दोनों के संयोग से जीवत् शरीर बनता है। पुर्गल के सहयोग के कारण हश्य प्रवर्ग है और

जीव के सहयोग के कारख पुद्गल की ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। सब जीव चेतना युक्त होते हैं। किन्तु चेतना की प्रवृत्ति छन्हीं की दीख पड़ती है-जी शरीर सहित होते हैं। सब पुद्गल रूप सहित हैं फिर भी चर्मचन्न द्वारा वे ही दृश्य हैं, जो जीव युक्त और मुक्त-शरीर हैं। पुद्रशल दो प्रकार के होते हैं-जीव-सहित और जीव-रहित। शस्त्र-श्रहत सजीव और शस्त्र-हत निर्जीव होते हैं। जीव और स्युल शरीर के वियोग के निमित्त शस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र के द्वारा जीव शरीर से अलग होते हैं। जीव के चले जाने पर जो शरीर या शरीर के पुद्रगल-स्कन्ध होते हैं—वे जीवमुक्त शरीर कहलाते हैं १४। खनिज पदार्थ-सब घातुएं पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर हैं। पानी ऋपकायिक जीवों का शरीर है। अगिन तैजस कायिक, हवा वायुकायिक, तृश-सता-वृक्ष स्नादि वनस्पति कायिकं, श्रीर शेष सब त्रस कायिक जीवों के शरीर हैं।

जीव और शरीर का सम्बन्ध अनादि-प्रवाह वाला है। वह जब तक नहीं टूटता तब तक पुद्गल जीव पर श्रीर जीव पुद्गल पर श्रपना-श्रपना प्रभाव डालते रहते हैं। वस्तुकृत्या जीव पर प्रभाव डालने वाला कार्मण शरीर है। यह जीव के विकारी परिवर्तन का ज्ञान्तरिक कारण है। इसे बाह्य-स्थितियां प्रभावित करती हैं। कार्मण-शरीर कार्मण-वर्गणा से बनता है। ये वर्गणाएं सबसे अधिक सहम होती हैं। वर्गणा का अर्थ है एक जाति के पुर्गल स्कन्धों का समूह। ऐसी वर्गणाएँ असंख्य हैं। प्रत्यत्त उपयोग की दृष्टि से वे आठ मानी जाती हैं:--

| १ऋौदारिक वर्गणा  | ५कार्भण वर्गणा        |
|------------------|-----------------------|
| २—वैक्रिय वर्गणा | ६श्वासोच्छ्वास वर्गणा |
| ३—आहारक ,,       | ७—भाषा "              |
| ४—तेजस           | दमन                   |

पहली पांच वर्गणाओं से पांच प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। शेष तीन वर्गणाओं से श्वास-उच्छावास, वाणी और मन की कियाएं होती हैं। ये वर्गणाएं समूचे लोक में व्याम हैं। जब तक इनका व्यवस्थित संगठन नहीं बनता, तब तक ये स्वानुकृत प्रवृत्ति के योग्य रहती हैं किन्तु उसे कर नहीं सकती । इनका व्यवस्थित संगठन करने वाले आधी हैं। आणी सनादिकाल से कार्मण वर्गणाश्रों से आवेष्टित हैं। प्राणी का निम्नतम विकसित रूप 'निगोद' है रूप। निगोद अनादि-वनस्पति है। सक एक एक शरीर में अनन्त-श्रनन्त जीव होते हैं। यह जीवों का अञ्चय कोष है और सबका मूल स्थान है। निगोद के जीव एकेन्द्रिय होते हैं। जो जीव निगोद को छोड़ इसरी काय में नहीं गए वे 'अव्यवहार-राशि' कहलाते हैं श्रीर निगोद से बाहर निकले जीव 'व्यवहार-राशि' रूप। अव्यवहार-राशि का तात्प्य यह है कि जन जीवों ने अनादि-वनस्पति के सिवाय और कोई व्यवहार नहीं पाथा। स्र्यानिद्ध-निद्रा-घोरतम निद्रा के उदय से ये जीव अव्यक्त-चेतना ( जधन्यतम चैतन्य शिक ) वाले होते हैं। इनमें विकास की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अव्यवहार-राशि से वाहर निकलकर प्राणी विकास की योग्यता को अनुकूल सामग्री पा अभिव्यक्त करता है। विकास की अन्तिम स्थिति है शरीर का अत्यन्त वियोग या आत्मा की वन्धन-मुक्तदशा रूप। यह प्रयक्तसाध्य है। निगोदीय जधन्यता स्वमाव सिद्ध है।

स्थूल शरीर मृत्यु से छूट जाता है पर सूहम शरीर नहीं छूटते। इसिलिए फिर प्राणी को स्थूल शरीर बनाना पड़ता है। किन्तु जब स्थूल श्रीर सूहम दोनों प्रकार के शरीर छूट जाते हैं तब फिर शरीर नहीं बनता।

श्चारमा की अविकसित दशा में उस पर कथाय का लेप रहता है की हस्ति उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना बनती है। स्व में पर की हिण्ट और पर में स्व की हिण्ट का नाम है मिथ्या-हिण्ट। पुद्गल पर है, विजातीय है, बाह्य है। उसमें स्व की भावना, आसित या अनुराग पैदा होता है अथवा घृणा की भावना बनती है। ये दोनों आत्मा के आवेग या प्रकम्पन हैं अथवा प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा में कम्पन पैदा करती है। इनसे कामंण वर्गणाएं संगठित हो आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। आत्मा को हर समय अनन्त-अनन्त कमं-वर्गणाएं आवेण्टित किये रहती हैं। नई कमं-वर्गणाएं पहले की कर्म-वर्गणाएं आवेण्टित किये रहती हैं। नई कमं-वर्गणाएं पहले की कर्म-वर्गणाओं से रासायनिक किया द्वारा घुल-मिल होकर एकमेक बनजाती हैं। सब कमं-वर्गणाओं की योग्यता समान नहीं होती। कई चिकनी होती है, कई राह स्वी-तीव रस और मंद रस। इसलिए कई छूकर रह जाती हैं, कई गाइ सम्बन में बंध जाती हैं। कमं-वर्गणाएं वनते ही अपना प्रमाव नहीं हालाती

आहमा का आवेष्टन बनने के बाद जो उन्हें नई बनावट का नई शक्ति मिलती है, उसका परिपाक होने पर वे फल देने या प्रभाव डालने में समर्थ होती हैं। प्रशापना (३५) में दो प्रकार की वेदना बताई हैं।

- (१) आभ्युपगिमकी: अभ्युपगिम-सिद्धान्त के कारण जो कष्ट सहा जाता है वह आभ्युपगिमकी वेदना है।
- (२) अीपक्रमिकी:—कर्म का उदय होने पर अथवा उदीरणा द्वारा कर्म के उदय में आने पर जो कष्टानुभृति होती है, वह औपक्रमिकी वेदना है।

खदीरणा जीव अपने आप करता है अथवा इष्ट-अनिष्ट पुद्गल सामग्री अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। आयुर्वेद के पुरुषार्थ का यही निमित है।

वेदना चार प्रकार से भोगी जाती है :--

भाव से :- ग्रसात वेदनीय के उदय से ।

वेदना का मृल ऋषात-वेदनीय का उदय है। जहाँ भाव से वेदना है वहीं द्रव्य, च्रेत्र ऋौर काल उसके (वेदना के) निमित बनते हैं। भाव-वेदना के ऋभाव में द्रव्यादि कोई असर नहीं डाल सकते। कर्म-वर्गसाएं पौद्गलिक हैं अतएव पुद्गल-सामग्री उसके विपाक या परिपाक में निमित बनती है।

धन के पास धन आता है—यह नियम कर्म-वर्गणाओं पर भी लागू होता है। कर्म के पास कर्म आता है। शुद्ध या मुक्त आत्मा के कर्म नहीं लगता। कर्म से बन्धी आत्मा का कथाय लेप तीत्र होता जाता है। तीत्र कथाय तीत्र कम्पन पैदा करती है और उसके द्वारा अधिक कर्म-वर्गणाएं खींची जाती हैं <sup>2</sup>।

इसी प्रकार प्रवृत्ति का प्रकम्पन भी जैसा तीत्र या मन्द होता है, वैसी ही प्रजुर या न्यून मात्रा में जनके द्वारा कर्म-वर्गशाओं का ब्रह्ण होता है। प्रवृत्ति सत् और असत दोनों प्रकार की होती है। सत् से सत् कर्मवर्गणाएं और असत् से असत्-कर्मवर्गणाएं आकृष्ट होती हैं। यही संसार, जन्म-मृत्यु या भव-परम्परा है। इस दशा में आत्मा विकारी रहता है। इसलिए उस पर अनिगनत बस्तश्री और बस्त-स्थितियों का असर होता रहता है। असर जो होता है, उसका कारण अगत्मा की अपनी विकृत दशा है। विकारी दशा क्टरने पर शुद्ध आतमा पर कोई वस्तु प्रमाव नहीं डाल सकती। यह अनुभव सिद्ध बात है- असममावी व्यक्ति, जिसमें राग-द्वेष का प्राचर्य होता है, की पग-पग पर सुख दुःख सताते हैं। उसे कोई भी व्यक्ति थोड़े में प्रसन्न श्रीर थोड़े में श्रप्रसन्न बना देता है। इसरे की चेष्टाएं उसे बदलने में भारी निमित्त बनती हैं। सममानी व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती। कारण यही कि उसकी आरमा में विकार की मात्रा कम है या उसने ज्ञान द्वारा उसे उपशान्त कर रखा है। पूर्ण विकास होने पर आत्मा पूर्णतया स्वस्थ हो जाती है, इसलिए पर वस्त का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर नहीं रहता तव उसके माध्यम से होने वाली संवेदना भी नहीं रहती। आतमा सहजक्त्या अप्रकम्य-अडोल है। उसमें कम्पन शरीर-संयोग से होता है। अशरीर होने पर वह नहीं होता।

शुद्ध स्नात्मा के स्वरूप की पहिचान के लिए स्नाठ मुख्य वातें हैं :--

(१) स्त्रनन्त-ज्ञान

(५) सहज-झानन्द

(२) ऋनन्त-दर्शन

(६) ग्रटल-ग्रवगाह

(३) ज्ञायक-सम्यक्त्व

(७) अमृतिंकपन

(४) लब्धि

( ५ ) ऋगुर-लघु-भाव

थोड़े विस्तार में यूं समिकए—मुक्त आत्मा का ज्ञान-दर्शन अवाध होता है। उन्हें जानने में बाहरी पदार्थ क्कावट नहीं डाल सकते। उनकी आत्म-किच यथार्थ होती है। उसमें कोई विपर्यास नहीं होता। उनकी लब्धि-आत्मशक्ति भी अवाध होती है। वे पौद्गलिक सुख दुःख की अनुभूति से रहित होती है। वे बाह्य पदार्थों को जानती हैं किन्तु शरीर के द्वारा होने वाली उसकी अनुभृति उन्हें नहीं होती। उनमें न जनम-मृत्यु की पर्याय होती है, न रूप और न गुक्त समु माव।

आतमा की अनुद्दुद्ध-दशा में कर्म-वर्गणाएं इन काल्म-शक्तियों की दवाए रहती हैं—हन्हें पूर्य विकसित नहीं होने देतीं। मव-स्थिति पकने पर कर्म-वर्गणाएं धिसती-धिसती बलहीन हो जाती हैं। तब आतमा में कुछ सहज बुद्धि जागती है। यहीं से आत्म-विकास का कम शुरू होता है। तब से दृष्टि यथार्थ बनती है, सम्यक्त प्राप्त होता है। यह आत्म-आगरण का पहिला सोपान है। इसमें आत्मा अपने रूप को 'स्व' और बाह्य वस्तुओं को 'पर' जान ही नहीं लेती किन्तु उसकी सहज अद्धा भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए इस दशा वाली आत्मा को अन्तर् आत्मा, सम्यग् दृष्टि या सम्यक्ती कहते हैं। इससे पहिले की दशा में वह बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि या सम्यक्ती कहते हैं। इससे पहिले की दशा में वह बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि या सम्यक्ती

इस जागरण के बाद आतमा अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ती है।
सम्यग् दर्शन और सम्यग् जान के सहारे वह सम्यक् चारित्र का बल बढ़ाती है।
जयों-जयों चरित्र का बल बढ़ता है त्यों-लों कमें-त्रगंणाओं का आकर्षण कम
होता जाता है। सत् प्रवृत्ति या आहंसात्मक प्रवृत्ति से पहले बन्धी कर्मवर्गणाएं शिथिल हो जाती हैं। चलते-चलते ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि आत्मा
शरीर-दशा में भी निरावरण बन जाती है। जान, दर्शन, बीतराग-भाव और
शक्ति का पूर्ण या वाधा-हीन या बाह्य-त्रस्तुओं से अप्रभावित विकास हो
जाता है। इस दशा में भव या शेष आयुष्य को टिकाए रखने वाली चार
वर्गणाएं—भवीपप्राही वर्गणाएं बाकी रहती हैं। जीवन के अन्त में थे भी टूट
जाती हैं। आत्मा पूर्ण मुक्त या बाहरी प्रभावों से सर्वथा रहित हो जाती है।
बन्धन मुक्त तुम्बा जैसे पानी पर तैरने लग जाता है वैसे ही बन्धन-मुक्त आत्मा
लोक के अप्रमाग में अवस्थित हो जाती है। मुक्त आत्मा में बैमाविक परिवर्तन
नहीं होता, स्वामाविक परिवर्तन अवश्य होता है। वह वस्तुमात्र का
अवश्यम्मावी धर्म है।

## न्नान और प्रत्याख्यान

भगवान् ने कहा—पुरुष ! त् सल की आराधना कर । सत्य की आराधना कर ने वाला मीत को तर जाता है । जो मीत से परें (अमृत ) है वही अयस् है <sup>3</sup>।

जो नश्वरता की क्रोर पीठ किये चलता है वह श्रेयोदर्शी ( ऋमृतगामी )
है, जो श्रेयोदर्शों है वही नश्वरता की क्रोर पीठ किये चलता है <sup>3 व</sup>।
गौतम । मैंने दो प्रकार की प्रजाशों का निरूपण किया है—

(१) श-प्रशा (२) प्रत्याख्यान-प्रशा।

श्च-प्रशा का विषय समूचा विश्व है। जितने द्रव्य हैं वे सब शेय हैं।

प्रत्याख्यान — प्रज्ञा का विषय विज्ञातीय-द्रव्य (पुद्गल-द्रव्य) ऋौर उसकी संप्राहक प्रष्टृत्तियां हैं। जीव ऋौर ऋजीव — ये दो मृलभूत तत्त्व हैं। विज्ञातीय द्रव्य के संग्रह की संज्ञा बन्ध है। उसकी विषाक-दशा का नाम पुण्य ऋौर पाप है।

प्रत्याख्यान प्रज्ञा की दृष्टि से मोच्च ऋौर उसके साधन 'संवर' ऋौर 'निर्जरा'——ये सत्य हैं।

सला के ज्ञान ऋीर सत्य के ऋाचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाना यही मेरे वर्शन — जैन-दर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्स है।

मोच-साधना में उपयोगी होयों को तत्त्व कहा जाता हैं। वे यों हैं:— जीव, ख्रजीव, पुण्य, पाप, ख्रास्त्व, संवर निर्जरा, बंध मोच <sup>38</sup>। उमास्वाति ने उनकी संख्या सात मानी है— पुण्य और पाप का उल्लेख नहीं किया हैं <sup>38</sup>। संचेप दृष्टि से तत्त्व दो हैं—जीव और ख्रजीव <sup>38</sup>। सात या नौ विभाग उन्हीं का विस्तार है। पुण्य और पाप बन्ध के ख्रवांतर भेद हैं। उनकी पृथक विवचा हो तो तत्त्व नौ और यदि उनकी स्वतंत्र विवचा न हो तो वे सात होते हैं।

पुण्य से छेकर मोच्च तक के सात तत्त्व स्वतंत्र नहीं हैं। वे जीव श्रीर श्रजीव के अवस्था-विशेष हैं। पुण्य, पाप श्रीर बंध, वे पौद्गिलिक हैं—इसलिए अजीव के पर्याय हैं। श्रासव श्रात्मा की श्रुभ-अश्रुम परिणति भी है और श्रुभ-

अशुभ कर्म-पुद्गलों का आकर्षक भी है। इसलिए इसे मुख्य-कृत्या कई आचार्य जीव-पर्याय मानते हैं, कई अजीव पर्याय। यह विविद्या-भेद है।

नव तत्त्वों में पहला तत्त्व जीव है और नवां मोख। जीव के दो प्रकार बत लाये गए हैं—(१) संसारी बद्ध और (२) मुक्त है। यहाँ बद्ध-जीव (पहला) और मुक्त जीव नीवाँ तत्त्व है। अजीव जीव प्रतिपद्ध है। वह बद्ध-मुक्त नहीं होता। पर जीव का बन्धन पौद्गलिक होता है। इसलिए साधना के कम में अजीव की जानकारी भी आवश्यक है। बन्धन-मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है और साध्य होता है मोख। शेष सारे तत्त्व साधक या बाधक बनते हैं। पुण्य, पाप और बंध मोख के बाधक हैं। आस्व को अपेखा-मेद से बाधक और साधक दोनों माना जाता है। शुम-योग को कभी आस्व कहें तो उसे मोख का साधक भी कह सकते हैं। किन्तु आस्व का कर्म-संग्राहक रूप मोख का बाधक ही है। संवर और निर्जरा—ये दो मोख के साधक हैं।

बाघक तत्त्व—( श्रास्तव ) पाँच हैं—(१) मिध्यात्व (२) ऋषिरति (३) प्रमाद (४) कवाय (५) योग।

जीव में विकार पैदा करने वाले परमाणु मोह कहलाते हैं। दृष्टि-विकार जरपन्न करने वाले परमाणु दर्शन-मोह हैं।

उनके तीन पुञ्ज हैं:--

(१) मादक (२) ऋषं-मादक (३) अमादक !

मादक पुत्त के उदय काल में विपरीत-दृष्टि, ऋधं-मादक पुत्त के उदयकाल में सिन्दिन्ध-दृष्टि, ऋमादक पुत्त के उदयकाल में प्रतिपाति-द्यायोपशमिक-सम्यक् दृष्टि, तीनों पुत्तों के पूर्ण उपशमन—काल में प्रतिपाति स्नीपशमिक-सम्यक् दृष्टि, तीनों पुत्तों के पूर्ण वियोग-काल में ऋप्रतिपाति द्यायिक सम्यक् दृष्टि होती है।

चारित्र-विकार उत्पन्न करने वाले परमाणु चारित्र-मोह कहलाते हैं। उनके दो विभाग हैं।

(१) कथाय (२) नो कथाय कथाय को उत्तेषित करने वाले परमाशु । कथाय के चार वर्ग हैं :---

```
श्चनन्तानुबन्धी-क्रोध जैसे पत्थर की रेखा (स्थिरतम)।
श्चनन्तानुबन्धी-मान जैसे पत्थर का खम्मा (दृदम)।
श्चनन्तानुबन्धी-माया जैसे बांस की जड़ (बक्रतम)।
श्चनन्तानुबन्धी-लोम जैसे कृमि-रेशम का (गादृतम)।
```

इनका प्रभुत्व दर्शन-मोह के परमाणुकों के साथ जुड़ा हुआ है। इनके उदयकाल में सम्यक्-दृष्टि प्राप्त नहीं होती। यह मिथ्यात्व आसव की भूमिका है। यह सम्यक् दृष्टि की वाधक है। इसके अधिकारी मिथ्या दृष्टि और सिन्दिग्ध दृष्टि है। यहाँ देह से मिन्न आत्मा की प्रतीति नहीं होती। इसे पार करने वाला सम्यक् दृष्टि होता है।

```
श्रप्रत्याख्यान-कोध—जैसे मिट्टी की रेखा (स्थिरतर)।
श्रप्रत्याख्यान-मान—जैसे हाड़ का खम्भा (हदतर)।
श्रप्रत्याख्यान-माया—जैसे मेदे का सींग (वक्रतर)।
श्रप्रत्याख्यान-लोभ — जैसे कीचड़ का रंग (गाइतर)
```

इनके उदय-काल में चारित्र को विकृत करने बाछे परमासुत्रों का प्रवेश-निरोध (संवर) नहीं होता, यह अवत-आसव की भूमिका है। यह अणुवती जीवन की वाधक है। इसके अधिकारी सम्यक् दृष्टि हैं। यहाँ देह से भिन्न आत्मा की प्रतीति होती है। इसे पार करने वाला अस्मुवती होता है।

```
प्रत्याख्यान क्रोध—जैसे धूलि-रेखा (स्थिर)
प्रत्याख्यान मान —जैसे काठ का खम्मा (हड़)
प्रत्याख्यान माया—जैसे चलते देल की मूत्रधारा (वक्र)
प्रत्याख्यान लोभ —जैसे खक्कन का रंग (गाड़)
```

इनके उदयकाल में चारित्र-विकारक परमाशुक्षों का पूर्णतः निरोध (संवर) नहीं होता। यह अपूर्ण-अनत-आसव की भूमिका है। यह महानती जीवन की वाधक है। इसके अधिकारी अणुनती होते हैं। यहाँ आत्म-रमण की वृति का आरम्भिक अभ्यास होने लगता है। इसे पार करने वाले महानती बनते हैं।

```
संस्थान कोध-जैसे जल रेखा ( श्रस्थिर-तात्कालिक )
संस्थान मान-जैसे सवा का खम्भा ( सबीसा )।
```

संज्वलन माया—जैसे खिलते वांस की खाल (स्वल्पतम कक)
संज्वलन लोम—जैसे इल्दी का रंग (तत्काल उढ़ने वाला रंग)
इनके उदयकाल में चारित—विकारक परमाग्रुओं का अस्तित्व निर्मूल
नहीं होता। यह प्रारम्भ में प्रमाद और बाद में कथाय-आक्षव की भूमिका
है। यह वीतराग-चारित्र की वाधक है। इसके अधिकारी सराग-संयमी
होते हैं।

योगन्त्रास्तव शैलेशी दशा ( ऋसंप्रज्ञात समाधि ) का बाधक है !

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कथाय और अशुभ योग से पाप कर्म का बन्ध होता है। आसव के प्रथम चार रूप आन्तरिक दोष हैं। उनके द्वारा पाप कर्म का सतत बन्ध होता है। योग आसव प्रवृत्यात्मक है। वह अशुभ और शुभ दोनों प्रकार का होता है। ये दोनों प्रवृत्तियां एक साथ नहीं होतीं। शुभ-प्रवृत्ति से शुभ कर्म और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का बन्ध होता है।

श्रास्त्रव के द्वारा शुभ-श्रशुभ कर्म का बन्ध उसका पुण्य-पाप के रूप में उदय, उदय से फिर श्रास्त्रव, उससे फिर बन्ध श्रीर उदय—यह संसार चक्र है। साधक तत्त्व—संवर

जितने आसन हैं उतने हीं संबर हैं। आसन के पाँच विमाग किये हैं, इसलिए संबर के भी पाँच विभाग किये हैं:—

(१) सम्यक्त्व (२) विरति (३) अप्रमाद (४) अकथाय (५) अयोग ।

चतुर्थगुग्रस्थानी अविरत सम्यग् दृष्टि के मिथ्यात्व आसव नहीं होता। षष्टगुणस्थानी-प्रमत्त संयति के अविरित आसव नहीं होता। षसमगुणस्थानी अप्रमत्त संयति के प्रमाद आसव नहीं होता। बीतराग के कथाय आसव नहीं होता। यह अनासव (सर्व-संवर) की दशा है। इसी में शेष सब कमों की निर्जरा होती है। सब कमों की निर्जरा हो मोत्त है।

#### निर्जरा

निर्जरा का अर्थ है कर्म-स्वय और उससे होने वाली आरम-स्वरूप की उपलब्ध ! निर्जरा का हेतु तप है। तप के बारह प्रकार हैं उप ! इसलिए निर्जरा के बारह प्रकार होते हैं। जैसे संवर आसव का प्रतिपद्ध है वैसे ही निर्जरा वंघ का प्रतिपद्ध है। आसव का संवर और बन्ध की निर्जरा होती है। उससे

क्रात्मा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा होते ही क्रात्मा का पूर्णोदय हो जाता है—मोच हो जाता है।
गूडवाद

जात्या की तीन अवस्थाएं होती हैं :---

(१) बहिर्-स्रात्मा (२) स्रन्तर्-स्रात्मा (३) परम-स्रात्मा ।

जिसे अपने आप का भान नहीं, बही बाहिर्-आतमा है। अपने स्वरूप को पहचानने वाला अन्तर्-आत्मा है। जिसका स्वरूप अनावृत हो गया, नह परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बने, शुद्ध रूप प्रगट हो, उसके लिए जिस पद्धति का अवलम्बन लिया जाता है, वही 'गृदवाद' है।

परमातम-रूप का साञ्चात्कार मन की निर्विकार-स्थिति से होता है, इस लिए वही गृद्वाद है। मन के निर्विकार होने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, चरल नहीं। सहजतया उसका ज्ञान होना कठिन है। ज्ञान होने पर भी अद्धा होना कठिन है। अद्धा होने पर भी उसका क्रियात्मक व्यवहार कठिन है। इसी लिए आत्म-शोधन की प्रणाली 'गृद्ध' कहलाती है।

म्रात्म-विकास के पाँच सूत्र हैं-

पहला तुत्र है—अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव—मैं पूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ, जो परमात्मा है, वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है ३८।

दूसरा सूत्र है—चेतन-पुद्गल विवेक—मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं चेतन हैं, वह अचेतन है <sup>3</sup>ै।

तीसरा सूत्र है---आनन्द बाहर से नहीं आता । मैं आनन्द का अञ्चयकोप हैं। पुद्गल-पदार्थ के संयोग से जो सुखानुभूति होती है, वह अतान्त्रिक है। मौलिक आनन्द को दबा ध्यामोह उत्पन्न करती है।

चौथा सूत्र है—पुद्गल-विरक्ति था संसार के प्रति स्वासीनता। पुद्गल से पुद्गल को सृति मिलती है, मुक्ते नहीं। पर सृति में स्व का को आरोप है, वह स्वित नहीं ४०।

जो पुद्गल-वियोग आतमा के लिए उपकारी है, वह देह के लिए अप-कारी है और जो पुद्गल-संयोग देह के लिए उपकारी है, वह आत्मा के लिए अपकारी है अर्ड ! पांचनों सूत्र है—ध्येय और ध्याता का एकत्व ध्येय परमारमपद है। वह सक्त से भिन्न नहीं है। ध्यान ऋादि की समग्र साधना होने पर मेरा ध्येय रूप प्रगट हो जाएगा।

गूद्वाद के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां और योगजन्य विभूतियां प्राप्त होती हैं।

अध्यातम-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही पूर्ण सत्य को साञ्चात् जान लेता है।

थोड़े में गूढ़वाद का मर्स आतमा, जो रहस्यमय पदार्थ है, की शोध है। उसे पा लेने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, गूढ़ नहीं रहता। अक्रियादाद

दर्शन के इतिहास में वह दिन ऋति महत्वपूर्ण था, जिस दिन ऋकियाबाद का सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ। आत्मा की खोज भी उसी दिन पूर्ण हुई, जिस दिन मननशील मनुष्य ने ऋकियाबाद का मर्म समसा।

मोश्च का स्वरूप भी उसी दिन निश्चित हुन्ना, जब दार्शनिक जगत् ने 'श्रक्रियाबाद' को निकट से देखा।

गौतम स्वामी ने पूछा-"भगवन् ! जीव सक्रिय हैं या ऋक्रिय !"

भगवान् ने कहा —गीतम ! "जीव सिकय भी हैं और अकिय भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) मुक्त और (२) संसारी । मुक्त जीव अकिय होते हैं। अयोगी (शैलेशी-अवस्था-प्रतिपन्न) जीवों को छोड़ शेष सब संसारी जीव सिक्रिय होते हैं।

शरीर-धारी के लिए किया सहज है, ऐसा माना जाता था। पर 'आत्मा का सहज रूप श्रक्तियामय है'। इस संवित् का सदय होते ही 'किया श्रात्मा का विभाव है'—यह निश्चय हो गया। क्रिया वीर्य से पैदा होती है। योग्यतात्मक वीर्य मुक्त जीवों में भी होता है। किन्तु शरीर के विना वह प्रस्फुटित नहीं होता। इसलिए वह लब्धि-बीर्य ही कहलाता है। शरीर के सहयोग से लब्धि-वीर्य (योगात्मक-वीर्य) क्रियात्मक वन जाता है। इसलिए उसे 'करण-वीर्य' की संशा दी गई। वह शरीरधारी के ही होता है हैं।

भारमवादी का परम या चरम साध्य मोख है। मोख का मतलब है

शरीर-मुक्ति, बन्धन,-मुक्ति, किया-मुक्ति। किया से बन्धन, बन्धन से शरीर श्रीर शरीर से संसार —यह परम्परा है। मुक्त जीव आशरीर, अवन्ध श्रीर अक्रिय होते हैं। श्रुक्तियाबाद की स्थापना के बाद कियाबाद के अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। क्रियाबाद की खोज में से 'श्रुहिसा' का चरम विकास हुआ।

श्रक्रियाबाद की स्थापना से पहले श्रक्रिया का श्रथं था विभाग या कार्य-निवृत्ति । थका हुआ व्यक्ति थकान मिटाने के लिए नहीं सोचता, नहीं बोलता श्रीर गमनागमनादि नहीं करता उसीका नाम था 'श्रक्रिया' । किन्तु चित्तवृत्ति निरोध, मीन श्रीर कायोत्सगं—एतद्रूप श्रक्रिया किसी महत्त्वपूर्ण साध्य की सिद्धि के लिए है—यह श्रनुभवगम्य नहीं हुआ था।

'कम से कम का चय नहीं होता, ऋकम से कम का चय होता है ४३। ज्यों ही यह कम-निवृत्ति का घोष प्रवल हुआ, त्यों ही ज्यवहार-मार्ग का द्वन्द्व छिड़ गया। कम जीवन के इस छोर से उस छोर तक लगा रहता है। उसे करने वाले मुक्त नहीं बनते। उसे नहीं करने वाले जीवन-धारण भी नहीं कर सकते, समाज और राष्ट्र के धारण की बात तो दूर रही।

इस विचार-संघर्ष से कर्म (प्रवृत्ति) शोधन की दृष्टि मिली। अक्रियात्मक साध्य (मोच) अक्रिया के द्वारा ही प्राप्य है। आत्मा का अभियान अक्रिया की ओर होता है, तब साध्य दूर नहीं रहता। इस अभियान में कर्म रहता है पर वह अक्रिया से परिष्कृत बना हुआ रहता है। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म ४४। प्रमत्त का कर्म बाल-नीर्य होता है और अप्रमत्त का कर्म पंडित-वीर्य होता है। पंडित-वीर्य अस्त् किया रहित होता है, इसलिए वह प्रवृत्ति रूप होते हुए भी निवृत्ति रूप अकर्म है—मोच्च का साधन है।

"शस्त्र-शिचा, जीव-वध, माया, काम-भोग, असंयम, वैर, राग और देश--- ये सकर्म-वीर्य हैं। बाल व्यक्ति इनसे घिरा रहता है पि ।"

'पाप का प्रत्याख्यान, इन्द्रिय-संगोपन, शरीर-संयम, नाणी-संयम, मान-माया परिहार, ऋदि, रस और सुख के गौरन का त्याग, स्पश्म, ऋहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, समा, ध्यान-योग और काय-स्युत्सर्ग-वे अकर्म-वीर्य हैं। पंडित इनके द्वारा मोस्न का परिवाजक बमता है हैं। साधना के पहले चरण में ही सारी क्रियाओं का त्याग शक्य नहीं है !

मुमुद्ध भी साधना की पूर्व भूमिकाओं में क्रिया-प्रकृत रहता है ! किन्तु स्तका लच्य ऋकिया ही होता है, इसलिए वह कुछ भी न बोले, अगर बोलना आवश्यक हो तो वह भाषा-समिति (दोध-रहित पद्धति) से बोले ४९। वह चिन्तन न करे, अगर स्तके बिना न रह सके तो आत्महित की बात ही सोचे----धर्म और शुक्ल ध्यान ही ध्याए । वह कुछ भी न करे, अगर किये बिना न रह सके तो वही करे जो साध्य से इर न ले जाए । यह किया-शोधन का प्रकरण है। इस चिन्तन ने संयम, चरित्र, प्रत्याख्यान आदि साधनों को जनम दिया और स्तका विकास किया।

मत्याख्यातव्य (त्यस्तव्य) क्या है १ इस अन्वेषण का नवनीत रहा—
'कियावाद'। उसकी रूप रेखा यूं है—क्रिया का अर्थ है कर्मवन्ध ४८—कारक कार्य अथवा अप्रत्याख्यानजन्य (प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ है उस स्टूम इति से होने वाला) कर्मवन्ध ४९। वे क्रियाएं पांच हैं—(१) काथिकी (२) आधिकरणिकी (३) प्राद्येषिकी (४) पारितापनिकी (५) प्राणातियातिकी ५०।

(१) कायिकी (शरीर से होने वाली किया) दो प्रकार की है— (क) अनुपरता (ल) दुष्प्रयुक्ता ५०।

शरीर की बुष्प्रवृत्ति सतत नहीं होती। निरन्तर जीवों को मारने वाला वधक शायद ही मिले। निरन्तर असत्य बोलने वाला और बुरा मन बर्ताने वाला भी नहीं मिलेगा किन्तु उनकी अनुपरित (अनिवृत्ति) नैरंतरिक होती है। बुष्प्रयोग अव्यक्त अनुपरित का ही व्यक्त परिणाम है। अनुपरित जागरण और निद्रा दोनों दशाओं में समान रूप होती है। इसे समके बिना अप्रत्म-साधना का लक्ष्य बुरवनी रहता है। इसी को लक्ष्य कर मगवान महाबीर ने कहा है— 'अविरत जागता हुआ। भी सोता है। विरत सोता हुआ भी जागता है परे।

मनुष्य शारीरिक और मानसिक ज्यथा से सार्वदिक मुक्ति पाने चला, तब उसे पहले पहल दुष्प्रवृत्ति छोड़ने की बात स्की। आगे जाने की बात संभवतः उसने नहीं सोनी। किन्तु अन्वेषण की गति अवाध होती है। शोध करते-करते उसने जाना कि अवा का मूल दुष्प्रवृत्ति नहीं किन्तु उसकी अनु- परति ( श्रनिवृत्ति या श्रविरति ) है। ज्ञान का कम आगे बढ़ा। व्यथा का मूल कारण किया समूह जान लिया गया।

- (२) आधिकरणिकी—यह अधिकरण-शस्त्र के योग से होने वाली प्रवृत्ति है। इसके दो रूप हैं—(१) शस्त्र-निर्माख (२) शस्त्र-संयोग। शस्त्र का आर्थ केवल आयुध ही नहीं है। जीव-वध का जो साधन है, वही शस्त्र है।
- (३) प्राद्धेषकी :--प्रद्धेष जीव श्रीर श्रजीव दोनों पर हो सकता है। इस लिए इसके दो रूप बनते हैं--(१) जीव-प्राद्धेषिकी (२) श्रजीव-प्राद्धेषिकी।
  - (४) परिताप ( ऋसुख की उदीरणा ) स्वयं देना ऋौर दूसरों से दिलाना-'पारितापनिकी' है।
- (५) प्राण का अतिपात (वियोग) स्वयं करना और दूसरों से करवाना 'प्राणातिपातिकी' है।

इस प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण गवेषणा हुई—वह है प्राणातिपात से हिंसा के पायंक्य का ज्ञान ! परितापन और प्राणातिपात—ये दोनों जीव से संबंधित हैं | हिंसा का संबंध जीव और अजीव दोनों से हैं । यही कारण है कि जैसे प्राद्वेपिकी का जीव और अजीव दोनों के साथ संबंध दरसाया है, वैसे इनका नहीं । द्वेप अजीव के प्रति भी हो सकता है किन्तु अजीव के परिताप और प्राणातिपात ये नहीं किये जा सकते । प्राणातिपात का विषय छह जीव-निकाय है ५ ।

प्राणातिपात हिंसा है किन्तु हिंसा उसके अतिरिक्त भी है। असस्य वचन, अदत्तादान, अब्रहाचर्य और परिष्रह भी हिंसा है। इन सब में प्राणाति-पात का नियम नहीं है। विषय मीमांसा के अनुसार-मृषावाद का विषय सब द्रव्य है पह । अदत्तादान का विषय अहण और धारण करने योग्य द्रव्य है पह । आदान प्रहण (धारण) योग्य वस्तु का ही हो सकता है, शेष का नहीं। ब्रह्मचर्य का विषय-रूप और रूप के सहकारी द्रव्य है पह । परिष्रह का विषय-रंसव द्रव्य है पह । परिष्रह का अर्थ है मूर्छा या ममत्व । वह अति लोभ के कारण सर्व-वस्तु विषयक हो सकता है।

ये पांच आसव हैं। इनके परित्याग का अर्थ है 'अहिंसां'। वह महाजत है। (१) प्राचातिपात-विरमण (२) मुघावाद-विरमण (३) अवसादान-विरमण (४) अप्रकाशचर्य-विरमण (५) परिश्रह-विरमण—ये पाँच संवर हैं। आसम किया है। वह 'संसार' (जन्म-मरण-परम्परा) का कारण है। संवर अक्रिया है। वह मोक्ष का कारण है पट।

साराश यह है— किया से निकृत होना, अकिया की ओर बढ़ना ही मोचा मिमुखता है। इसलिए म्गवान् महावीर ने कहा है— 'तीर पुरुष अहिंसा के राजपथ पर चल पढ़े हैं पर। यह प्राणातिपात विरमण से अधिक व्यापक है।

- (१) आरम्भिकी की किया-जीव और अजीव दोनों के प्रति होने वाली हिंसक प्रवृत्ति <sup>६०</sup>।
- (२) प्रातीत्यिकी क्रिया-जीव श्रीर अजीव दोनों के हेतु से उत्पन्न होने अ वाली रागात्मक श्रीर द्वेषात्मक प्रवृत्ति <sup>६९</sup>।

यह हिंसा का स्वरूप है, जो अजीव से भी संबंधित है। अजीव के प्राण नहीं होते, इसलिए प्राणातिपात किया जीव-निमितक होती है। हिंसा अजीव निमित्तक भी हो सकती है। हिंसा का अभाव 'अहिंसा' है। इस प्रकार अहिंसा जीव और अजीव दोनों से संबंधित है। अतएव वह समता है। वह वस्तु-स्वभाव को मिटा साम्य नहीं लाती, उससे सहज वैषम्य का अन्त भी नहीं होता किन्तु जीव और अजीव के प्रति वैषम्य इति न रहे, वह साम्य-योग है। जो कोई व्यक्ति स्वार्थ या परार्थ (अपने लिए या दूसरों के लिए) सार्थक या अन्यर्थक (किसी अर्थ-सिद्धि के लिए या निर्यक् ) जानबूक्तर या अन्यान में, जागता हुआ या सोता हुआ, किया-परिषत होता है या किया से निकृत नहीं होता, वह कर्म से लिस होता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए—(१) सामन्तोपनिपातिकी (२) अर्थ व्यक्त-अनर्थ वण्ड (३) अनाभोग- प्रत्यया आदि अनेक कियाओं का निरूपण हुआ। १२।

जैन दर्शन में क्रियाबाद आस्तिक्यबाद के अर्थ में और अक्रियाबाद नास्तिक्यबाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है <sup>43</sup>। वह इससे मिन्न है। यह सारी चर्चा प्रवृत्ति और निवृत्ति को लिए हुए है। 'प्रवृत्ति से प्रत्वावर्तन और निवृत्ति से निवृत्तम होता है' यह तत्व न्यूनाधिक मात्रा में प्राप्तः सभी मोखवादी .

दर्शनों द्वारा स्वीकृत हुआ है। परन्तु जैन दर्शन में इनका जितना विस्तार है, जतना अन्यत्र प्राप्य नहीं है।

क्रिया का परित्याग (या अक्रिया का विकास) क्रिमिक होता है। पहले क्रिया निवृत्त होती है फिर अप्रत्याख्यान, पारिप्रहिकी, आरम्भिकी और माया-प्रत्यया— ये निवृत होती हैं भा ईर्यापिषकी निवृत होती है, तब अक्रिया पूर्व विकसित होती जाती है। जो कोई सिद्ध या मुक्त होता है, वह अक्रिय ही होता है भा इसलिए सिद्धिक्रम में 'अक्रिया का फल सिद्धि' ऐसा कहा गया है भा संसार का क्रम इसके विपरीत है। पहले क्रिया, किया से कम अपेर कम से वेदना भा

कर्म-रज से विस्तृत आत्मा ही सुक्त होता है, ६८ । सुद्भ कर्माश के रहते हुए मोच नहीं होता ६९ । इसीलिए अध्यात्मवाद के चेत्र में क्रमशः त्रत (असत् कर्म की निवृति ), सत्कर्म फलाशात्याग, सत्कर्म त्याग, सत्कर्म निदान शोधन और सर्व कर्म परित्याग का विकास हुआ । यह 'सर्वकर्म परित्याग' ही अक्रिया है। यही मोच या विजातीय द्रव्य-प्रेरणा-मुक्त आत्मा का पूर्ण विकास है। इस दशा का निरूपक सिद्धान्त ही 'अक्रियावाद' है।

निर्वाण-मोक्ष

गौतम ... मुक्त जीव कहाँ रकते हैं ? वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? वे शरीर कहाँ खोड़ते हैं ? और सिद्ध कहाँ होते हैं ?

भगवान् ... मुक्त जीव ऋलोक से प्रतिहत हैं, लोकांत में प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य-लोक में शरीरमुक्त होते हैं और सिद्धि-चेत्र में वे सिद्ध हुए हैं ""।

निर्वाण कोई चैत्र का नाम नहीं, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण है। वे लोकाम में रहती हैं, इसलिए उपचार-दृष्टि से उसे भी निर्वाण कहा जाता है।

कर्म-परमासुत्रों से प्रभावित क्रात्मा संसार में भ्रमण करती हैं। भ्रमण-काल में ऊर्ध्वगति से अधोगति और अधोगति से ऊर्ध्वगति होती है। उसका नियमन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। यह सब स्व-नियमन से होता है। अधोगति का हेतु कर्म की गुरुता और ऊर्ध्वगति का हेतु कर्म की समुता है \*।

कर्व का बनल मिडते ही काल्मा सहज गति से ऊर्थ्य लोकान्त तक चली

जाती है। जब तक कर्म का घनत्व होता है, तब तक लोक का घनत्व उस पर दबाव डालता है। ज्यों ही कर्म का घनत्व मिटता है, आत्मा हलकी होती है, फिर लोक का घनत्व उसकी ऊर्ध्व-गित में बाधक नहीं बनता। गुब्बारे में हाइड्रोजन (Hydrogen) भरने पर बायु मण्डल के घनत्व से उसका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वह ऊँचा चला जाता है। यही बात यहाँ समिक्तए। गित का नियमन धर्मास्तिकाय—साद्येप है "। उसकी समाप्ति के साथ ही गित समाप्त हो जाती है। वे मुक्तजीव लोक के अन्तिम छोर तक चले जाते हैं।

मुक्तजीव अशरीर होते हैं। गति शरीर-सापेस है, इसलिए वे गतिशील नहीं होने चाहिए। बात सही है। उनमें कम्पन नहीं होता। अकस्पित-दशा में जीव की मुक्ति होती है "। श्रीर वे सदा उसी स्थिति में रहते हैं। सही श्रर्थ में वह उनकी स्वयं-प्रयुक्त गति नहीं, बन्धन-मुक्ति का देग है। जिसका एक ही धका एक चण में उन्हें लोकान्त तक ले जाता है अर। मुक्ति-दशा में आत्मा का किसी दूसरी शक्ति में विलय नहीं होता। वह किसी दूसरी सत्ता का अवयव या विभिन्न अवयवों का संवात नहीं, वह स्वयं स्वतन्त्र सत्ता है। उसके प्रत्येक भ्रवयन परस्पर अनुविद्ध है। इसलिए वह स्वयं भ्रखण्ड है। उसका तहज रूप प्रगट होता है--यही मुक्ति है। मुक्त जीवों की विकास की स्थिति में मेद नहीं होता। किन्तु उनकी सत्ता स्वतन्त्र होती है। सत्ता का स्वातन्त्र्य मोच्च की स्थिति का बाधक नहीं है। अविकास या स्वरूपावरण उपाधि-जन्य होता है, इसलिए कर्म-उपाधि मिटते ही वह मिट जाता है-सब मुक्त आत्माओं का विकास और स्वरूप समकोटिक हो जाता है। आत्मा की जो प्रथक-प्रथक स्वतन्त्र सत्ता है वह लगाधिकृत नहीं है, वह सहज है, इसलिए किसी भी स्थिति में उनकी स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आती। आत्मा श्रपने आप में पूर्ण अवयवी है, इसलिए उसे इसरों पर आभित रहने की कोई स्रावश्यकता नहीं होती।

मुत्त-दशा में आत्मा समस्त वैमाविक-आधेयों, श्रीपाधिक विशेषताश्रों से विरक्षित हो जाती है। मुक्त होने पर पुनरावर्तन नहीं होता। उस (पुनरावर्तन) का हेतु कर्म- उक है। उसके रहते हुए सकित नहीं होती। कर्म का निर्मूख

नाश होने पर फिर उसका बन्ध नहीं होता। कर्म का लेप सकर्म के होता है। अकर्म कर्म से लिप्त नहीं होता।

#### **इवरई**

जैन ईश्वर वादी नहीं—बहुतों की ऐसी धारणा है। बात ऐसी नहीं है। जैन दर्शन ईश्वरवादी अवश्य है, ईश्वरकतृं त्ववादी नहीं। ईश्वर का अस्वीकार अपने पूर्ण-विकास-चरम लद्ध्य (मोल्ल) का अस्वीकार है। मोल्ल का अस्वीकार अपनी पवित्रता (धर्म) का अस्वीकार है। अपनी पवित्रता का अस्वीकार अपनी पवित्रता (धर्म) का अस्वीकार है। आत्मा साधक है। धर्म साधन है। ईश्वर साध्य है। प्रत्येक मुक्त आत्मा ईश्वर है। मुक्त आत्माएँ अनन्त हैं, इसलिए ईश्वर अनन्त हैं।

एक ईश्वर कर्ता और महान्, दूसरी मुक्तात्माएँ अकर्ता और इसलिए अमहान् की वे उस महान् ईश्वर में लीन हो जाती हैं—यह स्वरूप और कार्य की भिन्नता निरुपाधिक दशा में हो नहीं सकती। मुक्त अमस्माओं की स्वतन्त्र सत्ता को इसलिए अस्वीकार करने वाले कि स्वतन्त्र सत्ता मानने पर मोच्च में भी भेद रह जाता है, एक निरूपाधिक सत्ता को अपने में विलीन करने वाली और दूसरी निरूपाधिक सत्ता को उसमें विलीन होने वाली मानते हैं—क्या यह निर्हेतुक भेद नहीं है मुक्त दशा में समान विकास-शील प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार वस्त-स्थित का स्वीकार है।

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त आनन्त-पद मुक आत्मा का स्वरूप या ऐरवर्य है। यह तबमें समान होता है।

श्रारमा सोपाधिक (शरीर श्रीर कर्म की उपाधि सहित ) होती है, सब ससमें पर भाव का कर्म स्व होता है। मुक्त-दशा निरूपाधिक है। ससमें केवल स्वभाव-रमरा होता है, पर-भाव-कर्म त्व नहीं। इसलिए ईश्वर में कर्म त्व का श्रारोप करना उचित नहीं।

#### व्यक्तिवाद और समध्टिवाद

प्रत्येक व्यक्ति जीवन के आरम्भ में अवादी होता है। किन्तु आसीचना के चेत्र में वह आता है त्योंही बाद उसके पीछे लग जाते हैं। वास्तव में बह वही है, जो शक्तियां उसका अस्तित्व बनाए हुए हैं। किन्तु देश, कास और परिस्थिति की मर्यादाएँ, वह जो है उससे भी उसे और अधिक बना देती हैं। इसीलिए पारमार्थिक जगत् में जो व्यक्तिवादी होता है, वह व्यावहारिक जगत् में समस्टिवादी बन जाता है।

निश्चय र हिए के अनुसार समूह आरोपवाद या कल्पनावाद है। शान वैयक्तिक होता है। अनुभूति वैयक्तिक होती है। संशा और प्रशा वैयक्तिक होती है। जन्म-मृत्यु धैयक्तिक है। एक का किया हुआ कर्म दूसरा नहीं भोगता। सुख-दुःख का संवेदन भी वैयक्तिक है ""।

सामूहिक अनुभृतियाँ किल्पत होती हैं। वे सहजतया जीवन में उतर नहीं आती। जिस समूह-परिवार, समाज या राष्ट्र से सम्बन्धों की कल्पना जुड़ जाती हैं, उसी की स्थिति का मन पर प्रभाव होता है। यह मान्यता मात्र है। उनकी स्थिति शात होती है, तब मन उससे प्रभावित होता है। अशात दशा में उनपर कुछ भी बीते मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शत्रु जैसे मान्यता की वस्तु है, वैसे मित्र भी। शत्रु की हानि से प्रमोद और मित्र की हानि से दुःख, शत्रु के लाभ से दुःख और मित्र के लाभ से प्रमोद जो होता है, वह मान्यता से आगे कुछ भी नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र \*\*।

निश्चय-दृष्टि उपादान प्रधान है। उसमें पदार्थ के शुद्ध रूप का ही प्ररूपण होता है। व्यवहार की दृष्टि स्थूल है। इसिलए वह पदार्थ के सभी पहलुओं को छूता है। निमित्त को भी पदार्थ से अभिन्न मान लेता है। समृह गत एकता का यही बीज है। इसके अनुसार किया-प्रतिक्रिया सामाजिक होती है। समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। समाज के प्रति जो व्यक्ति अनुसरदायी होता है, वह अपने कर्त्तव्यों को नहीं निमा सकता। इसमें परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ खुढ़ने की, संवेदनशीलता की बात होती है।

जैन-दर्शन का मर्भ नहीं जानने वाले इसे नितान्त व्यक्तिवादी बताते हैं। पर यह सर्वधा सच नहीं है। वह अध्यात्म के लेत्र में व्यक्ति के व्यक्तिवादी होने का समर्थन करता है किन्तु व्यवहारिक लेत्र में समष्टिवाद की मर्यादाओं का निषेत्र नहीं करता। निश्चय-दृष्टि से वह कर्तृत्व-भोक्तृत्व की आत्म- निष्ठ ही स्वीकार करता है, इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने बाह्य साधना-शिल आत्मा को पर-समयरत कहा है ""।

श्रीपचारिक कर्तृत्व-भोक्तृत्व को परनिष्ठ मानने के लिए वह श्रमुदार भी नहीं है। इसीलिए—'सिद्ध मुक्ते सिद्धि दे'—ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं "।

प्राणीमात्र के प्रति, केवल मानव के प्रति ही नहीं, आत्म-तुल्य दृष्टि श्रीर किसी को भी कष्ट न देने की बृत्ति आध्यात्मिक संवेदनशीलता और सौभ्रात्र है। इसी में से प्राणी की असीमता का विकास होता है।

# अट्टाईस

सम्यक् चारित्र

उत्क्रान्ति क्रम

आरोह क्रम

साधना का विद्र

गुणस्थान
देश विरति
सर्व विरति
त्रत विकास

अप्रमाद

श्रेणी-आरोह और अकषाय या

वीतराग भाव

केवली या सर्वञ्च अयोग-दशा और मोक्ष

#### सम्यक्-चारित्र

श्रहीणपंचिदियत्तं पि से लहे उत्तम घम्मसुई हु दुलहा। कुतित्थिनसेवए जसे सभयं गोयम मापमायए॥

—उत्त० १०-१८

सुइं च लढुं सदं च वीरिकंपुण दुल्लाहं। वहने रोयमाणावि नो 'य यां पडिवज्जार ।। माणु सत्तंमि ऋायाऋो जो धम्मं सोख सद्दे। तवस्मी वीरयं लढुं संबुढे निद्धुणे रयं।।

--- उत्त० ३।१०-११

#### (१) उत्क्रान्ति-क्रम :--

श्राध्यातिमक उत्क्रान्ति श्रात्म-शान से शुरू होकर भ्रात्म-पुक्ति (निर्वास)

में परिसमाप्त होती है। जसका क्रम इस प्रकार है •—

- ( १ ) अवण
- (२) जीव-अजीव का ज्ञान
- (३) गति-ज्ञान (संसार-भ्रमण का ज्ञान)
- ( Y ) बन्ध श्रीर वन्ध मृक्ति का ज्ञान
- ( ५ ) भोग-निर्वेद
- (६) संयोग-त्याग
- (७) अनगारित्व (साधुपन)
- ( ८ ) उत्कृष्ट संवर-धर्म स्पर्श ( लगने वाले कमों का निरोध )
- (६) कर्स-रज-धूनन ( ऋबोधिवश पहले किये हुए कर्मों का निर्करण )
- (१०) केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन ( सर्वज्ञता )
- (११) लोक-ऋलोक-ज्ञान
- (१२) शैलेशी-प्रतिपत्ति ( अयोग-दशा, पूर्ण निरोधात्मक समाधि )
- (१३) सम्पूर्ण-कर्म-स्वय
- (१४) सिद्धि

- (१५) लोकान्तगमन
- (१६) शाश्वत-स्थिति

धर्म का यथार्थ अमणा पाए बिना कल्याणकारी और पापकारी कर्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले 'शुति' है। उससे आत्म और अनातम तत्त्व की प्रतीति होती है। इनकी प्रतीति होने पर अहिंसा या संयम का विवेक आता है। आत्म-अनात्म की प्रतीति का दसरा फल है-गित-विशान। इसका फल होता है-गित के कारक और उसके निवर्तक तत्वों का हान-मोच के साधक-वाधक तत्थों का ज्ञान (मोच के साधक तत्त्व गति के निवर्तक हैं, उसके बाधक तत्त्व गति के प्रवर्तक ) पाप का विपाक कट होता है। पुण्य का फल चणिक तृति देने वाला और परिमाखतः दुःख का कारण होता है। मोत्त-सुख शाश्वत और सहज है। यह सब जान लेने पर भोग विरक्ति होती है। यह ( स्त्रान्तरिक कषायादि स्त्रीर बाहरी पारिवारिक जन के ) संयोग-खाग की निमित्त बनती है। संयोगों की ऋासित छुटने पर ऋनगारित भाता है। संवर-धर्म का अनुशीलन यहस्थी भी करते हैं। पर अनगार के जल्कान्ट संवर धर्म का स्पर्श होता है। यहाँ से आध्यात्मिक अलर्क का द्वार खुल जाता है। सिद्धि सुलभ हो जाती है। उत्कान्ति का यह विस्तृत कम है। इसमें साधना और सिद्धि—दोनों का प्रतिपादन है। इनका संचेपीकरण करने पर साधना की भूमिकाएं पांच बनती हैं।

साधना की पांच भूमिकाएं:---

- (१) सम्यग्-दर्शन
- (२) विरति
- (३) अप्रमाद
- (४) अकषाय
- (५) अयोग

# आरोह क्रम

इनका आरोइ-कम यही है। सम्यग् दर्शन के बिना विरित नहीं, विरित के बिना अप्रमाद नहीं, अप्रमाद के बिना अकथाय नहीं, अकथाय के बिना अथोग नहीं।

अयोग-दशा अक्रियां की स्थिति है ! इसके बाद साधना शेष नहीं रहती । फिर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त और निर्वाण-दशा हो जाती है । साधना का विघ्न

साधना में बाधा डालने बाला मोह-कर्म है। उसके दो रूप हैं (१) दर्शन-मोह (२) चारित्र-मोह। पहला रूप सम्यग् दर्शन में बाधक बनता है, दूसरा चारित्र में।

दर्शन-मोह के तीन प्रकार हैं-

(१) सम्यक्त्व-मोह, (२) मिथ्यात्व-मोह, (३) मिश्र (सम्यक्-निथ्यात्व) मोह।

चारित्र-मोह के प्रचीस प्रकार हैं— सीलह कवाय:—

श्चनन्तानुबन्धी—क्रोध, मान, माया, लोम।
प्रलाख्यानी—क्रोध, मान, माया, लोम।
श्चप्रत्याख्यानी—क्रोध, मान, माया, लोम।
संज्वलन—क्रोध, मान, माया, लोम।

नी नो-कषाय-

(१७) हास्य (१८) रति (१६) स्त्ररति (२०) भय (२१) शोक (२२) जुगुप्सा (२३) स्त्री-वेद (२४) पुरुष-वेद (२५) नपुंसक-वेद।

जब तक दर्शन-मोह के तीन प्रकार और चारित्र-मोह के प्रथम चतुष्क (अनन्तानुबन्ध) का अत्यन्त निलय (द्यायिक भाव) नहीं होता, तब तक सम्यग् दर्शन (द्यायिक-सम्यक्त्व) का प्रकाश नहीं मिलता। सत्य के प्रति सतत् जागरूकता नहीं आती। इन सात प्रकृतियों (दर्शन-सप्तक) का निलय होने पर साधना की पहली मंजिल तय होती है।

सम्यग् दर्शन साधना का मूल है। "अदर्शनी (सम्यग् दर्शन रहित) ज्ञान नहीं पाता है। ज्ञान के बिना चरित्र, चरित्र के बिना मोच, मोच के बिना निर्वाण—शास्त्रत ज्ञान्ति का लाभ नहीं होता।"

### गुणस्थान

विद्युद्धि के तरतम भाव की अपेद्धा जीवों के चौदह स्थान (भूमिकाएं) बतलाएं हैं। उनमें सम्यग्दर्शन चौथी भूमिका है। उत्क्रान्ति का आदि बिन्दु होने के कारण इसे साधना की पहली भूमिका भी माना जा सकता है।

पहली तीन भूमिकाओं में प्रथम भूमिका (पहले गुण्स्थान) के तीन रूप बनते हैं—(१) अनादि-अनन्त (२) अनादि-तान्त (३) सादि सान्त । प्रथम रूप के अधिकारी अभव्य या जाति-भव्य (कभी भी मुक्त न होने वाले ) जीव होते हैं। दूसरा रूप उनकी अपेद्धा से बनता है जो अनादिकालीन मिथ्या-दर्शन की गांठ को तोड़कर सम्यग् दर्शनी बन जाते हैं। सम्यक्त्वी बन फिर से मिथ्यात्वी हो जाते हैं और फिर सम्यक्त्वी—ऐसे जीवों की अपेद्धा से तीसरा रूप बनता है। पहला गुणस्थान उत्कान्ति का नहीं है। इस दशा में शील की देश आराधना हो सकती है । शील और भृत दोनों की आराधना नहीं, इसलिए सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपकान्ति-स्थान है। मिथ्या दर्शनी व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्मविलयजन्य (न्यूनाधिक रूप में ) विशुद्धि का अंश न मिले। उस (मिथ्या दर्शन) का जो विशुद्धि-स्थान है, उसका नाम मिथ्या, 'दृष्टि-गुणस्थान' है ।

मिथ्या दृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय ( च्योपशम ) होता है, अतः वह यथार्थ जानता भी है, (२) दर्शनावरण का विलय होता है अतः वह दृन्द्रिय-विषयों का यथार्थ प्रहण भी करता है; (३) मोह का विलय होता है अतः वह सत्यांश का श्रद्धान और चारित्रांश—तपस्या भी करता है। मोच या आत्म-शोधन के लिए प्रयक्त भी करता है । (४) अन्तराय कर्म का विलय होता है, अतः वह यथार्थ-प्रहण ( इन्द्रिय मन के विषय का साचात्), यथार्थ गृहीत का यथार्थ ज्ञान ( अवग्रह आदि के द्वारा निर्णय तक पहुँचना ) उसके ( यथार्थ ज्ञान ) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आजरण—इन सब के लिए प्रयक्त करता है—आत्मा को लगाता है। यह सब उसका विश्वाद्धि-स्थान है। इसलिए मिथ्यात्नी को 'सुनती' और 'कर्म-सत्य' कहा गया है । इनकी

मार्गानुसारी क्रिया का अनुमोदन करते हुए उपाध्याय विनय निजयजी ने लिखा है-

"निथ्यादृशामप्युपकारसारं, संतोषसत्यादि गुणप्रसारम्।
वदान्यता वैनयिकप्रकारं, मार्गानुसारीत्यनुमोदयामः ।।"
भृत की न्यूनता के कारण इंनके प्रत्याख्यान (विरति) को दुष्प्रत्याख्यान
भी बताया है।

गौतम ने भगवान् से पूछा-भगवन् ! सर्व प्राण, सर्वभूत, सर्वजीव और सर्व सत्व को मारने का कोई प्रत्याख्यान करता है, वह सुप्रत्याख्यात है या दुष्प्रत्याख्यात ?

भगवान् ने कहा — गीतम ? सुपत्याख्यात भी होता है श्रीर दुण्यत्या-ख्यात भी ?

गौतम-यह कैसे भगवन् !

भगवान्—गौतम ! सर्वजीव यावत् सर्वसत्व की मारने का प्रत्याख्यान करने वाला नहीं जानता कि ये जीव हैं, ये अजीव हैं, ये त्रस हैं, ये स्थावर हैं। उसका प्रत्याख्यात दुष्पत्याख्यात होता है और सब जीवों की जाने विना "सब की मारने का प्रत्याख्यान है" यूं बोला जाता है; वह असत्य भाषा है.....

"………… जो व्यक्ति जीव श्रजीव, त्रस-स्थावर को जानता है श्रीर वह सर्वजीव यावत् सर्व सत्व को मारने का प्रत्याख्यान करता है— उसका प्रत्याख्यात सुप्रत्याख्यात होता है श्रीर उसका वैसा बोलना सत्य भाषा है।" इस प्रकार प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यात भी होता है श्रीर सुप्रत्याख्यात भी १।

इसका तात्पर्य यह है कि सब जीवों को जाने बिना जो न्यक्ति सब जीवों की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा ऋर्य नहीं रखता। किन्तु वह जितनी दूर तक जानकारी रखता है, देय को छोड़ता है, वह चारित्र की देश- ऋगराधना है। इसीलिए पहले गुर्शस्थान के ऋधिकारी को मोद्य-मार्ग का देश- आराधक कहा गया है १°।

दूसरा गुण स्थान (सास्त्रादन-सम्यग् दृष्टि) अपक्रमण दशा है। सम्यग्-दर्शनी (श्रीपशमिक-सम्यक्त्वी) दर्शन-मोह के उदय से मिथ्या-दर्शनी बनता है। उस संक्रमण-काल में यह स्थित बनती है। पेड़ से फल गिर गया श्रीर जमीन को न खूपाया—ठीक यही स्थिति इसकी है। इसीलिए इसका कालमान बहुत थोड़ा है ( खह आविलका मात्र है )।

तीसरा स्थान मिश्र है। इसका ऋधिकारी न सम्यग् दर्शनी होता है और न मिथ्या-दर्शनी। यह संशयशील व्यक्ति की दशा है। पहली भूमिका का श्रिधिकारी दृष्टि-विपर्यय वाला होता है, इसका श्रिधिकारी संशयालु-यह दोनों में अन्तर है। दोलायमान दशा अन्तर्-मुहूर्त से अधिक नहीं टिकती। फिर बह या तो विपर्यय में परिश्वित हो जाती है या सम्यग् दर्शन में। इन श्राध्यारिमक अनुत्कमण की तीनों भूमिकाश्रों में दीर्घकालीन भूमिका पहली ही है। शेष दो ऋलाकालीन हैं। सम्यम् दर्शन उत्कान्ति का द्वार है, इसीलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। स्नाचार की दृष्टि से उसका उतना महत्त्व नहीं, जितना है कि इससे अगलो कज्ञाओं का है। कर्म-मुक्त होने की प्रक्रिया है---आने वाले कमोंका निरोध (संवरण) श्रीर पिछले कमों का विनाश (निर्जरण)। सम्यग-दर्शनी के विरति नहीं होती, इसलिए उसके तपस्या द्वारा केवल कर्म-निर्जरण होता है. कर्म-निरोध नहीं होता। इसे हस्ति-स्नान के समान बताया गया है। हाथी नहाता है श्रीर तालाव से बाहर श्रा धूल या मिट्टी उद्घाल फिर उससे गन्दला बन जाता है। वैसे ही अविरत-व्यक्ति इधर तपस्या द्वारा कर्म-निर्जरण कर शोधन करते हैं और उधर अविरति तथा सावश आचरण से फिर कर्म का खपचय कर लेते हैं <sup>१९</sup>। इस प्रकार यह साधना की समग्र भूमिका नहीं है। वह (समग्र भूमिका) विद्या ऋौर ऋगचरण दोनों की सह-स्थिति में बनती है १२।

चरण-करण या संवर धर्म के बिना सम्यग् हिष्ट सिद्ध नहीं होता। इसीलिए साधना की सममता को रथ-चक्र और श्रन्ध-पंगु के निदर्शन के द्वारा समकाया है। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, वैसे ही केवल विद्या ( श्रुत या सम्यग् दर्शन ) से साध्य नहीं मिलता। विद्या पंगु है, क्रिया श्रन्धी। साध्य तक पहुँचने के लिए पैर श्रीर श्रांख दोनों चाहिए।

ऐसा विश्वास पाया जाता है कि ''तत्त्वों को सही रूप में जानने वाला सब दुःखों से छूट जाता है। ऐसा सोच कई व्यक्ति धर्म का ऋचिरण नहीं करते । वे एकान्त अक्रियावादी बन जाते हैं। भगवान् महावीर ने इसे बाखी का वीर्य या वाचनिक आश्वासन कहा है १३१%

सम्यग् दृष्टि के पाय का बन्ध नहीं होता या उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता—ऐसी मिथ्या घारणा न बने, इसीलिए चतुर्थ भूमिका के श्राधकारी को अधर्मी, १४ वाल १५ और सुप्त कहा है १६।

> ''जानामि धर्मेन चर्मे प्रवृतिः जनाम्यधर्मेन चर्मे निवृतिः''

"धर्म को जानता हूँ, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे निवृत्ति नहीं है।"—यह एक बहुत अड़ा तथ्य है। इसका पुनरावर्तन प्रत्येक जीव में होता है। यह प्रश्न अनेक मुखों से मुखरित होता रहता है कि "क्या कारण है, हम बुराई को बुराई जानते हुए भी—समकते हुए भी छोड़ नहीं पाते!" जैन कर्मवाद इसका कारण के साथ समाधान प्रस्तुत करता है। वह यूंहै— जानना ज्ञान का कार्य है। ज्ञान 'ज्ञानावरण' के पुद्गलों का विलय होने पर प्रकाशमान होता है। सही विश्वास होना अद्धा है। वह दर्शन को मोहने वाले पुद्गलों के अलग होने पर प्रगट होती है बुरी वृत्ति को छोड़ना, अच्छा आचरण करना—यह चारित्र को मोहने वाले पुद्गलों के दूर होने पर सम्भव होता है।

शान के आवारक पुद्गलों के हट जाने पर भी दर्शन-मोह के पुद्गल आतमा पर छाए हुए हो तो वस्तु जान ली जाती है, पर विश्वास नहीं होता। दर्शन को मोहने वाले पुद्गल बिखर जाएं, तब उस पर श्रद्धा बन जाती है। पर चारित्र को मोहने वाले पुद्गलों के होते हुए उसका स्वीकार (या आचरण) नहीं होता। इस दृष्टि से इनका क्रम यह बनता है—(१) ज्ञान, (२) श्रद्धा (३) चारित्र। श्रान श्रद्धा के बिना भी हो सकती है पर श्रद्धा उसके बिना नहीं होती। श्रद्धा चारित्र के बिना भी हो सकती है, पर चारित्र उसके बिना नहीं होता। श्रद्धा चारित्र के बिना भी हो सकती है, पर चारित्र उसके बिना नहीं होता। श्रद्धा वाणि और कर्म का द्वैध (कथनी और करनी का अन्तर) जो होता है, वह निष्कारण नहीं है। ज्यों साधना आयो बदती है, चारित्र का भाव प्रगट होता है, त्यों द्वैध की खाई पटती जाती है पर वह खद्धास्थ-दशा (प्रमत्त-रशा) में पूरी नहीं पटती। छद्गस्य की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए भगवान् ने कहा— "छद्गस्य सात कारणों से पहचाना जाता है—(१) वह प्राणाविपात करता है (२) मृपावादी होता है (३) अदत लेता है (४) शब्द, स्पर्श, रस, रूप श्रीर गंध का आस्वाद लेता है (५) पूजा, सत्कार की वृद्धि चाहता है (६) पापकारी कार्य को पापकारी कहता हुआ भी उसका आचरण करता है (७) जैसा कहता है, वैसा नहीं करता १०।

यह प्रमाद युक्त व्यक्ति की मनः स्थिति का प्ररूपण है। मोह प्रवल होता है, तब कथनी करनी की एकता नहीं ऋाती। उसके बिना ज्ञान श्रीर क्रिया का सामझस्य नहीं होता। इनके ऋसामझस्य में पूजा-प्रतिष्ठा की भूख होती है। जहाँ यह होती है, वहाँ विषय का ऋाकर्षण होता है। विषय की पूर्ति के लिए चोरी होती है। चोरी भूठ लाती है और भूठ से प्राणातिपात श्राता है। साधना की कमी या मोह की प्रबलता में ये विकार एक ही शृंखला से खुड़े रहते हैं। ऋपमत्त या बीतराग में ये सातों विकार नहीं होते। देश विरति

भगवान् ने कहा — गौतम ! सत्य (धर्म) की श्रुति दुर्लम है। बहुत सारे लोग मिथ्यावादियों के संग में ही लीन रहते हैं। उन्हें सत्य-श्रुति का अवसर नहीं मिलता। श्रद्धा सत्य-श्रुति से भी दुर्लम है। बहुत सारे व्यक्ति सत्यांश सुनते हुए भी (जानते हुए भी) उस पर श्रद्धा नहीं करते। वे मिथ्यावाद में ही रचे-पचे रहते हैं। काय-स्पर्श (सत्य का आचरण) श्रद्धा से भी दुर्लम है। सत्य की जानकारी और श्रद्धा के उपरान्त भी काम-भोग की मूर्क्का छूटे बिना सत्य का आचरण नहीं होता। तीक्तम-कथाय (अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ) के बिलय से सम्यक् दर्शन (सत्य श्रद्धा) की योग्यता आजाती है। किन्तु तीक्रतर कथाय (अप्रत्याख्यान क्रोधिद चतुष्क) के रहते हुए चारित्रिक योग्यता नहीं आती। इसीलिए श्रद्धा से चारित्र का स्थान आगे है। चरित्रवान् श्रद्धा सम्यन्त अवस्थ होता है किन्तु श्रद्धावान् चरित्र-सम्यन्त होता भी है और नहीं भी। यही इस सूमिका-भेद का आधार है। पांचशी सूमिका चारित्र की है। इसमें चरित्रांश का उदय होता है। कर्म-निरोध या संवर का यही प्रवेश-हार है।

चारित्रिक योग्यता एक रूप नहीं होती। उसमें असीम तारतम्य होता है। विस्तार-दृष्टि से चारित्र-विकास के अनन्त स्थान हैं। उंच्चेप में उसके वर्गीकृत स्थान दो हैं—(१) देश (अपूर्ण)-चारित्र (२) सर्व-(पूर्ण) चारित्र। पाँचवी भूमिका देश-चारित्र (अपूर्ण-विरति) की है। यह गृहस्थ का साधनाचित्र है।

जैनागम गृहस्थ के लिए बारह बतों का विधान करते हैं। श्राहिसा, सत्य, श्राचीर्य, स्वदार-मन्तीय और इच्छा-परिमाण—ये पाँच श्राणुवत हैं। दिग्-विरति, भोगोपमोग विरति और श्रानर्थ दण्ड-विरति—ये तीन गुणवत हैं। सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और श्रातिथि-संविभाग—ये चार शिक्षावत हैं।

बहुत लोग दूसरों के अधिकार या स्वत्व को छीनने के लिए, अपनी भोग-सामग्री को समृद्ध करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाया करते हैं। इसके साथ शोषण या असंयम की कड़ी जुड़ी हुई है। असंयम को खुला रखकर चलने वाला स्वस्थ अग्रुवती नहीं हो सकता। दिग्-वत में सार्वभीम (आर्थिक राजनीतिक या और और सभी प्रकार के) अनाक्रमण की भावना है। भोग-उपभोग की खुलावट और प्रमाद जन्य भूलों से बचने के लिए सातवां और आठवां वत किया गया है।

ये तीनों अत अग्राप्ततों के पोषक है, इस लिए इन्हें गुण अत कहा गया है। धर्म समतामय है। राग-द्वेष विषमता है। समता का अर्थ है—राग द्वेष का अभाव। विषमता है राग-द्वेष का भाव। सम भाव की आराधना के लिए सामायिक अत है। एक मुहूर्त तक सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करना सामा-यिक अत है।

सम भाव की प्राप्ति का साधन जागरूकता है। जो व्यक्ति पल-पल जागरूक रहता है, वहीं सम भाव की आगेर अप्रसर हो सकता है। पहले आठ वर्तों की सामान्य मर्यादा के आतिरिक्त थोड़े समय के लिए विशेष मर्यादा करना, आहिंसा आदि की विशेष साधना करना देशावकाशिक व्यत है।

पौपधोपवास-त्रत साधु-जीवन का पूर्वाभ्यास है। उपवासपूर्वक सावध प्रवृत्ति को त्याग समभाव की उपासना करना पौषधोपवास तरत है। महावती सुनि को अपने लिए बने हुए आहार का संविभाग देना श्रतिथि-संविभाग-वस है ।

चारों वत अभ्यासात्मक या बार-वार करने योग्य हैं। इसलिए इन्हें शिक्षा वत कहा गया।

ये बारह बत हैं। इनके ऋषिकारी को देशवती आवक कहा जाता है। छठी भूमिका से लेकर ऋगली सारी भूमिकाएँ मुनि-जीवन की हैं। सर्व-विरित

यह छठी भूमिका है। इसका अधिकारी महानती होता हैं। महानत पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। रात्रि-भोजन-विरति छठा नत है। आचार्य हरिभद्र के अनुसार भगवान् ऋषभ देव और भगवान् महावीर के समय में रात्रि-भोजन को मूल गुण माना जाता था। इसलिए इसे महानत के साथ नत रूप में रखा गया है। शेष बाईस तीर्थकरों के समय यह उत्तर-गुण के रूप में रहता आया है। इसलिए इसे अलग नत का रूप नहीं मिलता १८।

जैन परिमाषा के अनुसार अत या महाअत मूल गुणों को कहा जाता है। उनके पोषक गुणा उत्तर गुण कहलाते हैं। उन्हें अत की संज्ञा नहीं दी जाती। मूलगुण की मान्यता में परिवर्तन होता रहा हैं— धर्म का निरूपण विभिन्न रूपों में मिलता है।

व्रत-विकास

'अहिंसा शाश्वत धर्म है-यह एक जतात्मक धर्म का निरूपण है १९।' सत्य और अहिंसा यह दो धर्मों का निरूपण है १९।'

'ऋहिंसा, सत्य और बहिर्घादान—यह तीन यामों का निरूपण है।' 'ऋहिंसा सत्य, ऋचौर्य, और बहिर्घादान-यह चतुर्याम-धर्म का निरूपण है।' 'ऋहिंसा, सत्य, ऋचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह'—यह पंच महावतों का निरूपण है।

जैन सूत्रों के अनुसार बाईस तीर्यंकरों के समय में चतुर्याम-धर्म रहा और पहले और चौबीसवें तीर्यंकरों के समय में पंचवाम धर्म २० । तीन याम का निरूपण आचारांग में मिलता है २० । किन्तु उसकी परम्परा कव रही, इसको कोई जानकारी नहीं मिलतो । यही बात दो और एक महाकत के लिए है। ग्रहिंसा ही धर्म है। शेष महावत उसकी मुरक्षा के लिए हैं। वह विचार उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य में बहुत दृद्ता से निरूपित हुन्ना है।

धर्म का मौलिक रूप सामायिक— चारित्र या समता का आचरण है। अहिंसा, सत्य आदि उसी की साधना के प्रकार हैं। समता का अखंड रूप एक अहिंसा महाव्रत में भी समा जाता है और मेद-दृष्टि से चलें तो उसके पाँच और अधिक मेद किथे जा सकते हैं।

### अप्रमाद

यह सातवीं भूमिका है। छठी भूमिका का ऋधिकारी प्रमत्त होता है—
 उसके प्रमाद की सत्ता भी होती है और वह कहीं-कहीं हिंसा भी कर लेता है।
 सातवीं का ऋधिकारी प्रमादी नहीं होता, सावध प्रवृत्ति नहीं करता। इसलिए
 अप्रत-संयती को अनारम्भ — ऋहिंसक और प्रमत्त-संयती को शुभ-योग की
 अपेता अनारम्भ और अशुभ-योग की अपेता आत्मारम्भ (आत्म-हिंसक)
 परारम्भ (पर-हिंसक) और उभयारम्भ (उभय-हिंसक) कहा है।

# श्रेणी-आरोह और अकषाय या वीतराग-भाव

आठवीं भूमिका का आरम्भ अपूर्व-करण से होता है। पहले कभी न आया हो, बेता विशुद्ध भान आता है, आतमा 'गुण-अंग्यी' का आरोह करने लगता है। आरोह की श्रेणियां दो हैं—उपशम और खपक। मोह को उपशान्त कर आगे बदने वाला ग्यारहवीं भूमिका में पहुंच मोह को सर्वथा उपशान्त कर वीतराग बन जाता है। उपशम स्वल्पकालीन होता है, इसलिए मोह के उमरने पर बह वापस नीचे की भूमिकाओं में आ जाता है। मोह को खपाकर आगे बदने वाला बारहवीं भूमिका में पहुंच वीतराग बन जाता है। चीण मोह का अवरोह नहीं होता।

# केवली या सर्वज्ञ

तेरहवीं भूमिका सर्व-हान और सर्व-दर्शन की है। भगवान ने कहा—कर्म का मूल मोह है। सेनानी के भाग जाने पर सेना भाग जाती है, वैसे ही मोह के नष्ट होने पर शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं। मोह के नष्ट होते ही शान और दर्शन के आवरण तथा अन्तराय—ये तीनों कर्म-बन्धन टूट जाते हैं। आत्मा निरावरण और निरन्तराय वन जाता है। निरावरण आत्मा को ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहा जाता है। अयोग-दशा और मोक्ष

केवली के भवीपबाही कर्म शेष रहते हैं। उन्हीं के द्वारा शेष जीवन का धारण होता है। जीवन के अन्तिम चणों में मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियों का निरोध होता है। यह निरोध दशा ही अन्तिम भूमिका है। इस काल में वे शेष कर्म टट जाते हैं। आत्मा मुक्त हो जाता है—आचार स्वभाव में परिणत हो जाता है। साधन स्वयं साध्य वन जाता है। ज्ञान की परिण्ति आचार और आचार की परिणित मोच है और मोच ही आत्मा का स्वभाव है।

# उनतीस

साधना पद्धति

जागरण

आत्मा से परमात्मा

साधनां के सूत्र

अप्रमाद

उपराम

साम्ययोग

तितिक्षा

अभय

**आत्मानुशास**न

संवर और निर्जरा

साधना का मानदण्ड

महाव्रत और अंणुव्रत

ब्रह्मचर्य का साधना मार्ग

साधना के स्तर

समिति

गुप्ति

आहार

तपयोग

श्रमण-संस्कृति और श्रामण्य

#### जागरण

जो असंयम है, वही असला है और जो असत्य है, वही असंयम है। जो संयम है, वही सत्य है और जो सत्य है, वही संयम है । जो संयम की उपासना करता है, वह स्वयं शिव और सुन्दर बन जाता है—विजातीय तत्व को खपा स्वस्थ या आत्मस्थ वन जाता है ।

चार प्रकार के पुरुष होते हैं:--

- (१) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से जागता है, भाव नींद से सोता है, वह स्रक्षयंमी है।
- (२) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से भी सोता है ऋौर भाव नींद से भी सोता है, वह प्रमादी ऋौर ऋसंयमी दोनों है।
- (३) कोई ब्यक्ति द्रव्य-नींद से सोता है किन्तु मान-नींद से दूर है, वह संयमी है।
- (४) कोई व्यक्ति द्रव्य स्त्रीर भाव नींद—दोनों से दूर है, वह स्रित जागरूक संयमी है।

देहिक नींद भास्तव में नींद नहीं है, यह द्रव्य-नींद है। वास्तविक नींद भद्रा, ज्ञान श्रीर चारित्र की शून्यता है।

जो अमुनि (असंयमी) हैं, वे सदा सीये हुए हैं। जो मुनि (संयमी) हैं, वे सदा जागते हैं । यह सतत-शयन और सतत-जागरण की भाषा अलीकिक है। असंयम नींद है और संयम जागरण। असंयमी अपनी हिंसा करता है, इसलिए वह सोया हुआ है। संयमी किसी की भी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह अप्रमत्त है—सदा जागरूक है।

#### आत्मा से परमात्मा

जो व्यक्ति दिन में, परिषद् में, जायत-दशा में या दूसरों के संकोचनश पाप से बचते हैं, वे वहिंह धिट हैं—श्रान्-श्रध्यात्मिक हैं। उनमें श्रभी अध्यात्म-चेतना का जागरण नहीं हुआ है।

जो व्यक्ति दिन और रात, विजन और परिषद्, सुप्ति और वागरण में अपने

आत्म-पतन के भय से, किसी बाहरी संकोच या भय से नहीं, परम-आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं—वे आध्यात्मिक हैं।

जन्हीं में परम-आतमा से सम्बन्ध बनाये रखने के सामर्थ्य का विकास होता है। इसके चरम शिखर पर पहुँच, वे स्वयं परम-आतमा बन जाते हैं। साधना के सूत्र (अप्रमाद)

अपर्यों ! आस्रो ! भगवान् ने गौतम आदि अमणों को आमंत्रित किया ! भगवान् ने पूछा--आयुष्यमन् अमणों ! जीव किससे डरते हैं !

गीतम श्रादि श्रमण निकट श्राये, बन्दना की, नमस्कार किया, विनम्न भाव से लोले—भगवन् ! हम नहीं जानते, इस प्रश्न का क्या तारपर्य हैं ! देवानुष्यिय को कष्ट न हो तो भगवान् कहें । हम भगवान् के पास से यह जानने को जत्सुक हैं।

भगवान् बोले--श्रायौं ! जीव दुःख से डरते हैं।

गीतम ने पूछा----भगवन् ! दुःख का कर्ता कौन है श्रीर उसका कारण क्या है श

भगवान् गोतम ! दुःख का कर्ता जीव और उसका कारण प्रमाद है । गौतम-भगवन् ! दुःख का अन्त-कर्ता कीन है और उसका कारण क्या है ?

भगवान्—गौतम ! दुःख का अन्त-कर्त्ता जीव और उसका कारण अप्रमाद हैं । उपराम

मानसिक सन्तुलन के बिना कच्ट सहन की चमता नहीं श्राती। उसका उपाय उपराम है। व्याधियों की अपेचा मनुष्य को आधियां श्रिधक सताती हैं। हीन-भावना और उत्कर्ष-भावना की प्रतिक्रिया देहिक कच्टों से अधिक भयंकर होती है, इसलिए भगवान ने कहा—जो निर्मम और निरह कार है, निःसंग है, ऋदि, रस और सुख के गौरव से रहित है, सब जीवों के प्रति सम है, लाभ-अलाम सुख-दुःख, जीवन, मौत, निन्दा, प्रशंसा, मान-अपमान में सम है, अकथाय, अदण्ड, निःशल्य और अभय है, हास्य, शोक ओर पौद्गलिक सुख की आशा से मुक्त है, ऐहिक और पारलीकिक बन्धन से

मुक्त है, पूजा और प्रहार में सम है, आहार और अनशन में सम है, अप्रशस्त कृतियों का संवारक है, अध्यात्म-ध्यान और योग में लीन है, प्रशस्त आत्मानु-शासन में रत है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में निष्ठावान् है—यही भाकि-तात्मा अमग्र है।

भगवान् ने कहा—कोई अमण कमी कलह में फैँस जाए तो वह तत्काल सम्हल कर उसे शान्त कर दे। वह स्था याचना करले। सम्भव है, दूसरा अमण वैसा करें या न करें, उसे आदर दे या न दे, उठे या न, उठे, वन्दना करें, या न करें, साथ में खाये या न खाये, साथ में रहे या न रहें कलह को उपशान्त करें या न करें, किन्तु जो कलह का उपशमन करता है वह धर्म की आराधना करता है, जो उसे शांत नहीं करता उसके धर्म की आराधना नहीं होती। इसलिए आत्म-गवेषक अमण को उसका उपशमन करना चाहिए।

गौतम ने पूछा-भगवन् ! उसे ऋकेले को ही ऐसा क्यों करना चाहिए ! भगवान् ने कहा-गौतम ! आमयय उपशम-प्रधान है । जो उपशम करेगा, वहीं अमण, साधक या महान् है ।

उपरामन विजय का मार्ग है। जो उपराम-प्रधान होता है, वहीं मध्यस्थ-माव और तटस्थ-नीति को बरत सकता है।

# साम्य-योग

जाति और रंग का गर्व कौन कर सकता है । यह जीव अनेक बार अंची और अनेक बार नीची जाति में जन्म ले चुका है।

यह जीव अनेक बार गोरा और अनेक बार काला बन चुका है। जाति और रंग, ये बाहरी आवरण हैं। ये जीव को हीन और उच्च नहीं बनाते।

बाहरी आवरणों को देख जो हुए व रुए होते हैं, वे मृद हैं।

प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभिमान की वृत्ति होती है। इसिलए किसी के प्रति भी तिरस्कार, घृणा और निम्नता का व्यवहार करना हिंसा है, व्यामोह है। तितिक्षा

भगवान् ने कहा-गीतम ! ऋहिंसा का आधार तितिचा है" । जो कष्टी से घवड़ाता है, यह ऋहिंसक नहीं हो सकता ।

इस शरीर को खपा<sup>°</sup>। साध्य (आत्म-हित ) खपने से सधता है<sup>°</sup>। इस शरीर को तपा<sup>°°</sup>। साध्य तपने से ही सधता है<sup>°°</sup>। अभय

लोक-विजय का मार्ग अभय है। कोई भी व्यक्ति सर्वदा शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, किन्तु शस्त्रीकरण से दूर नहीं होता, उससे सब डरते हैं १३।

श्राणुवम की प्रयोग-भूमि केवल जायान है। उसकी भय ज्याप्ति सभी राष्ट्रों में है।

जो स्वयं स्थाय होता है, वह इतरों को स्थाय दे सकता है। स्वयं भीत इसरों को स्थान नहीं कर सकता। आत्मानुशासन

संसार में जो भी दुःख है, वह शस्त्र से जन्मा हुआ है 93 । संसार में जो भी दुःख है, वह संग और भोग से जन्मा हुआ है 98 । नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त करूर शस्त्र को जो जानता है, वही अशस्त्र का मूल्य जानता है, वही नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त करूर शस्त्र को जान सकता है 94 ।

भगवान् ने कहा — गीतम ! त् आत्मानुशासन में आ । अपने आपको जीत । यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है " । कामों, इच्छाओं और वासनाओं को जीत । यही दुःख-मुक्ति का मार्ग है " ।

लोक का सिद्धान्त देख — कोई जीव दुःख नहीं चाहता। तू मेद में अभेद देख, सब जीवों में समता देख। शस्त्र-प्रयोग मत कर। दुःख-मुक्ति का मार्ग यही है १८।

कषाय-विजय, काम विजय या इन्द्रिय-विजय, मनोविजय, शस्त्र-विजय श्रीर साम्य-दर्शन—ये दुःख मुक्ति के उपाय हैं। जो साम्यदर्शी होता है, वह शस्त्र का प्रयोग नहीं करता। शस्त्र-विजेता का मन स्थिर हो जाता है। स्थिर-चित्त व्यक्ति को इन्द्रियों नहीं सतातीं। इन्द्रिय-विजेता के कथाय (कोध, मान, माया, लोम) स्वयं स्फूर्त नहीं होते। संवर और निर्जरा

यह जीव मिथ्यात्व, ऋविरन्नि, प्रमाद, कषाय और योग ( मन, वाणी

स्रोर शरीर की प्रवृत्ति ) इन पांच स्नासनों के द्वारा विजातीय-तस्य का स्नाकर्षण करता है। यह जीव ऋपने हाथों ही ऋपने बन्धन का जास बुनता है। वब तक स्नासव का संवरण नहीं होता, तब तक विजातीय तस्य का प्रवेश-द्वार खुला ही रहता है।

मगवान् ने दो प्रकार का धर्म कहा है—संवर और तपस्या—निर्जरा । संवर के द्वारा नये विजातीय द्रव्य के संग्रह का निरोध होता है और तपस्या के द्वारा पूर्व-संचित-संग्रह का विलय होता है। जो व्यक्ति विजातीय द्रव्य का नये सिरे से संग्रह नहीं करता और पुराने संग्रह को नष्ट कर डासता है, वह उससे मुक्त हो जाता है १९।

#### साधना का मान-दण्ड

भगवान् ने कहा-गीतम ! साधना के चेत्र में व्यक्ति के अपकर्ष-अरकर्ष वा अवरोह-आरोह का मान-दण्ड संवर (विजातीय तत्त्व का निरोध ) है।

संयम और आतम-स्वरूप की पूर्ण अमिन्यक्ति का चरम बिन्तु एक है। पूर्ण संयम यानी असंयम का पूर्ण अन्त, असंयम का पूर्ण अन्त यानी आतमा का पूर्ण विकास।

ं जो व्यक्ति भोग-तृष्णा का अन्तकर है, वही इस अनादि दुःख का अन्तकर है ।

दुःल के त्रावर्त में दुःखी ही फंसता है, ऋदुःखी नहीं 29।

उस्तरा और चक्र अन्त-भाग से चलते हैं। जो अन्त भाग से चलते हैं, वे ही साध्य को पा सकते हैं।

विषय, कषाय और तृष्णा की अन्तरेखा के उस पार जिनका पहला चरणः टिकता है, वे ही अन्तकर—मुक्त बनते हैं रेरे।

### महाव्रत और अणुव्रत

'श्राहिंसा ही धर्म है, यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद । आचार्यों ने बताया है कि ''सत्य आदि जितने अत हैं, वे सब अहिंसा की सुरद्या के लिए हैं 23 ।" काव्य की माधा में ''श्राहिंसा धान है, सत्य आदि उसकी रह्या करने वाली बाहें हैं 24 ।'' 'श्राहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रह्या के लिए सेत हैं 24 ।" सार यही है कि इसके सभी अत अहिंसा के ही पहला है। श्रहिंसा का यह व्यापक रूप है। इसकी परिमाधा है जो संबर श्रीर सत्प्रवृत्ति है वह श्रहिंसा है।

अहिंसा का दूसरा रूप है -- प्राणाविपात-विरति ।

मगवान् ने कहा जीवमात्र को मत मारो, मत सताक्रो, क्राधि-व्याधि मत पैदा करो, कष्ट मत दो, ऋषीन मत बनाक्रो, दास मत बनाक्रो यही ध्रुव-धर्म है, यही शाश्वत सत्य है। इसकी परिमाषा है—मनसा, बाचा, कर्मणा क्रीर हत, कारित अनुमति से ऋष्कोश, बन्ध और वध का खाग। इसरे महाबतों की रचना का मूल यही परिभाषा है। इसमें मृषावाद, चीर्म, मैथुन क्रीर परिग्रह का समावेश नहीं होता। ऋहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्च जितने व्यापक शब्द हैं, उतने व्यापक प्राणातिपात-विरित, मृषावाद-विरित क्रीर मैथुन-विरित नहीं है।

प्राणातिपात-विरित्त भी अहिंसा है। स्वरूप की दृष्टि से अहिंसा एक है। हिंसा भी एक है। कारण की दृष्टि से हिंसा के दो प्रकार बनते हैं—(१) अर्थ हिंसा—आवश्यकतावश की जाने वाली हिंसा और (२) अवर्थ हिंसा—अव्यावश्यक हिंसा। मुनि सर्व हिंसा का सर्वथा प्रत्याक्ष्यान करता है। वह अहिंसा महावत को इन शब्दों में स्वीकार करता है—"भंते! मैं उपस्थित हुआ हूँ पहले महावत प्राणातिपात से विरत होने के लिए। भंते! मैं सब प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याक्ष्यान करता हूँ। सूहम और बादर, अस और स्थावर जीवों का अतिपात मनता, वाचा, कर्मणा, मैं स्वयं म करूँगा—इसरों से न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा। मैं यावजीवन के लिए इस प्राणातिपात-विरित्त महावत को स्वीकार करता हूँ।

गृहस्य अर्थ-हिंसा छोड़ने में दाम नहीं होता, वह अनर्थ-हिंसा का त्याम और अर्थ-हिंसा का परिमाण करता है। इतिहाए उसका अहिंसा-मस स्थूल-प्राणातिपात-विरित्त कहलाता है। जैन आचार्यों ने गृहस्य के उत्तरदायित्यों और विवशताओं को जानते हुए कहा—"आरम्भी—कृषि, व्यापार सम्बन्धी और विरोधी प्रत्याक्रमण कालीन हिंसा से न बच सको तो संकल्धी-आक्रमणात्मक और अप्रायोजनिक हिंसा से अवस्थ क्यों।" इस मध्यम-मार्थ पर अनेक सोस

चके। यह तबके लिए आवश्यक मार्ग है। अविरति मनुष्य को मूद बनाती है। यह केवल अवरति नहीं है। विरति केवल मनुष्य मात्र के लिए सरल नहीं होती, यह केवल विरति नहीं है। यह अविरति और विरति का मोग है। इसमें न तो वस्तु-स्थिति का अपलाप है और न मनुष्य की कृतियों का पूर्ण अनियंत्रया। इसमें अपनी विवशता की स्वीकृति और स्ववशता की ओर गति दोनों है।

निरचय-दृष्टि यह है--हिंसा से आतमा का पतन होता है, इसलिए वह अकरणीय है।

व्यवहार-इष्टि यह है--सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है। सुख अनुकूल है। दुःख प्रतिकृल है। बध सब को अप्रिय है। जीना सब को प्रिय है। सब जीव लम्बे जीवन की कामना करते हैं। सभी को जीवन प्रिय लगता है।

यह सब समक कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी जीव को प्राप्त नहीं पहुँचाना चाहिए<sup>२६</sup>। किसी के प्रति बैर और विरोध भाव नहीं रखना चाहिए<sup>२७</sup>। सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना चाहिए<sup>२८</sup>।

हे पुरुष ! जिसे तू मारने की इच्छा करता है, कि विचार कर वह तेरे जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है; जिसपर हुकूमत करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे दुःख देने का विचार करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे अपने वश करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है; जिसके प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है।

मृषावाद-विरति-द्सरा महात्रत है। इसका ऋषे है अप्रसत्य-भाषण से विरत होना।

श्रदत्तादान विरित्त तीसरा महाजत है इसका अर्थ है बिना दी हुई बस्तु लेने से विरत होना ! मैथुन-बिरित चौथा महाजत है—इसका अर्थ है मोग-विरित । पाँचवाँ महाजत अपरिप्रह है ! इसका अर्थ है परिप्रह का त्याग । मुनि मृधाबाद आदि का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है, इसलिए स्वीकृति निम्न शब्दों में करता है ! भंते ! मैं उपस्थित हुआं हूँ इसरे महावत में मृषावाद-विरित के लिए ! भंते ! मैं सब प्रकार के मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ । कीघ, लोम, भय और हास्यवश—मनसा, वाचा, कर्मगा मैं स्वयं मृषा न बोल्गा, न दूसरों से बुखवाऊँ गा और न बोलने वाले का अनुमोदन कहँगा। जीवन पर्यन्त मैं मृषावाद से विरत होता हूँ ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ—तीसरे महावत में अदत्तादान-विरित के लिए । भंते ! मैं सब प्रकार के अदत्तादान का त्याग करता हूँ । गाँव, नगर या अरएय में अल्प या बहुत, अशु या स्थूल, सचित्त या अचित्त अदत्तादान मनसा, वाचा, कर्मणा मै स्वयं न लूँगा न दूसरों से लिवाउँगा और न लेने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं अदत्तादान से विरत होता हूँ ।

मंते ! मैं उपस्थित हुन्ना हूँ - चौथे महावत में मैथुन-विरित के लिए ।

भंते ! मैं सब प्रकार के मैधुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । दिव्य, मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च मैथुन का मनसा, वाचा, कर्मणा मैं स्वयं न सेनन कलँगा न इसरों से सेवन करवाउँगा न सेवन करने वाले का अनुमोदन कलँगा। जीवन पर्यन्त मैं मैधुन से विरत होता हूँ ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ पाँचवे महावत परिव्रह-विरित के लिए ! भंते ! मैं सब प्रकार के परिव्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । गांच, नगर या अप्रण्य में अल्प या बहुत, अणु या स्थूल, सिचत या अचित्त, परिव्रह मनसा, बाचा, कर्मण मैं स्वयं न प्रहण करूँगा न दूसरों से ब्रहण करवाऊँगा न ब्रहण करने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं परिव्रह से विरत होता हूँ ।

भंते ! मैं उपस्थित हुआ हूँ छठे वत राजि-भोजन-विरित के लिए । भंते ! मैं सब प्रकार के असन, पान, खाद्य और स्वाद्य को राजि में खाने का प्रत्याख्यान करता हूँ । मनसा, वाचा कर्मणा मैं स्वयं रात के समय न खाऊँगा, न दूसरों को खिलाऊँगा, न खाने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं राजि-भोजन से विरत होता हूँ।

यहस्य के मृषावाद आदि की स्यूल-विरति होती है, इसलिए वे अणुवत होते हैं। स्यूल-मुषावाद-विरति, स्यूल अदत्तादान-विरति, स्वदार-सन्तोष और इच्छा परिमाण-ये जनके नाम हैं। महाबतों की स्थिरता के लिए २५ माव-नाए' हैं। प्रत्येक महाबत की पाँच-पाँच मावनाएं हैं<sup>30</sup>।

इनके द्वारा मन को भावित कर ही महाबतों की सम्यक् आराधना की जा सकती है।

पाँच महात्रतों में मैथुन देह से श्वधिक सम्बन्धित है। इसलिए मैथुन-विरति की साधना के लिए विशिष्ट-नियमों की रचना की गई है। ब्रह्मचर्य का साधना-मार्ग

ब्रह्मचर्य भगवान् है 3 1

ब्रह्मचर्य सब तपस्याओं में प्रधान है <sup>32</sup>। जिसने ब्रह्मचर्य की ज्ञाराधना कर ली उसने सब बतों को ज्ञाराध लिया <sup>33</sup>। जो अब्रह्मचर्य से दूर हैं—वे ज्ञादि मोच हैं। मुसुचु सुक्ति के ज्ञायगामी हैं <sup>34</sup>। ब्रह्मचर्य के भग्न होने पर सारे बत टूट जाते हैं <sup>34</sup>।

ब्रह्मचर्य जितना अेष्ठ है, उतना ही दुष्कर है <sup>3 ६</sup>। इस आसक्ति को तरने वाला महासागर को तर जाता है <sup>3 ७</sup>।

कहीं पहले दण्ड, पीछे भोग है, और कहीं पहले भोग, पीछे दण्ड है—ये भोग संगकारक हैं <sup>8</sup>ं। इन्द्रिय के विषय विकार के हेतु हैं किन्तु वे राग-द्वेष को उत्पन्न या नष्ट नहीं करते। जो रक्त और द्विष्ट होता है, वह उनका संयोग पा विकारी बन जाता है <sup>8</sup>ं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए विकार के हेतु वर्जनीय हैं। ब्रह्मचारी की चर्या यूँ होनी चाहिए:—

- (१) एकान्त वास-विकार-वर्षक सामग्री से दूर रहना।
- (२) कथा-संयम-कामोत्तेनक वार्तालाप से दूर रहना।
- (३) परिचय-संयम-कामोत्तेजक सम्पकों से बचना।
- ( ४ ) दृष्टि-संयम-इष्टि के विकार से बचना ।
- ( ५ ) श्रुति संयम --- कर्ण-विकार पैदा करनेवाले शब्दीं से वचना।
- (६) स्मृति संयम-पहले भोगे हुए भोगों की याद न करना।
- (७) रस-संयम-पृष्ट-हेतु के बिना सरस पदार्थ न खाना।
- (द) अति-भोजन-संयम (निताहार)—मात्रा और संस्था में कस सामा, बार-बार म बाचा, जीवन-निर्वाह मान बाना ।

- ( ६ ) विभूषा-संयम-शृङ्खार न करना।
- (१०) विषय-संयम मनोज शब्दादि इन्द्रिय विषयो तथा मानसिक संकल्पी से बचना४०।
- (११) भेद-चिन्तन-विकार हेतुक प्राची या वस्तु से अपने को पृथक् मानना।
- (१२) शीत और ताप सहना—ठंडक में खुले वदन रहना, गर्मी में सूर्य का श्रातप केना।
- (१३) सौकुमार्य-त्याग ।
- (१४) राग-द्रेष के विसय का संकल्प करना ४१।
- (१५) गुरु श्रीर स्थविर से मार्ग-दर्शन लेना।
- (१६) अज्ञानी या आसक्त का संग-त्याग करना।
- (१७) स्वाध्याय में लीन रहना ।
- (१८) ध्यान में लीन रहना।
- (१६) सूत्रार्थ का चिन्तन करना।
- (२०) धैर्य रखना, मानसिक चंचलता होने पर निराश न होना ४३।
- (२१) शुद्धाहार निर्दोष और मादक वस्तु-वर्जित आहार।
- (२२) कुशल साथी का सम्पर्क ।
- (२३) विकार-पूर्ण-सामग्री का श्रदर्शन, श्रप्रार्थन, श्रचिन्तन, श्रकीर्तन ४४।
- (२४) काय क्लेश--- श्रासन करना, साज-सज्जा न करना ।
- (२५) ग्रामानुग्राम-विहार--एक जगह ऋषिक न रहना।
- (२६) रूखा भोजन रूखा श्राहार करना।
- (२७) अनशन-यावज्जीवन आहार का परित्यास कर देना४५।
- (२८) विषय की नश्वरता का चिन्तन करना<sup>४६</sup>।
- (२६) इन्द्रिय का बहिर्मुखी व्यापार न करना ४ ।
- (३०) मविष्य-दर्शन-भविष्य में होनेवाले विपरिखाम को देखना ४८।
- (३१) भीग में रोग का धंकल्प करना ४९ ।
- (३२) अप्रमाद—सदा आगरूक रहना—जो व्यक्ति विकार-हेतुक सामग्री को एख मान उसका सेवन करने सगता है, उसे पहले अक्षाचर्य में

रांका उत्पन्न होती है फिर क्रमशः आकांका (कामना), विचिकित्सा (फल के प्रति सम्देह), द्विविधा, सन्माद और अद्याचर्य-नाश हो जाता है<sup>५</sup>ै।

इसलिए ब्रह्मचारी को पल-पल सावधान रहना चाहिए। बायु जैसे अग्नि-ज्वाला को पार कर जाता है—वैसे ही जागरूक ब्रह्मचारी काम-मोग की आसक्ति को पार कर जाता है "। साधना के स्तर

धम को आराधना का सक्य है—मोक्ष-प्राप्ति। मोक्ष पूर्ण है। पूर्ण की प्राप्ति के लिए लाधना की पूर्णता चाहिए। वह एक प्रयक्त में ही प्राप्त नहीं होती। क्यों-क्यों मोह का बन्धन ट्रटता है, त्यों-त्यों उसका विकास होता है। मोहात्मक बन्धन की तरतमता के आधार पर साधना के अनेक स्तर निश्चित किये पर है।

- (१) सुलभ-वोधि—यह पहला स्तर है। इसमें न तो साधना का ज्ञान होता है और न अभ्यास। केवल उसके प्रति एक अज्ञात अनुराग या आकर्षण होता है। सुलभ बोधि व्यक्ति निकट भविष्य में साधना का मार्ग पा सकता है।
- (२) सम्यग् दृष्टि—यह दूसरा स्तर है। इसमें साधना का अभ्यास नहीं होता किन्तु उसका ज्ञान सम्यग् होता है।
- (३) श्रापुत्रती—यह तीसरा स्तर है। इसमें साधना का जान और स्पर्श दोनों होते हैं। श्रापुत्रती के लिए चार विश्राम-स्थल बताए गए हैं:— रूपक की भाषा में:—

क-एक भारवाहक बोक से दबा जा रहा था। उसे जहाँ पहुँचना था, वह स्थान वहाँ से बहुत दूर था। उसने कुछ दूर पहुँच अपनी बठड़ी बाएं से दाहिने कन्धे पर रख ली।

ख--योड़ा आगे बढ़ा और देह-चिन्ता से निवृत्त होने के लिए गठड़ी नीचे रख दी।

ग--- उसे उठा फिर आगे चला । मार्ग लम्बा था । वजन मी बहुत था । इसखिए उसे एक बार्वजिविक स्थान में विश्वाम केने को वकना प्रदा । य — जौथी बार उसने ऋषिक हिम्मत के साथ उस मार को उठाया और वह ठीक वहीं जा ठहरा, जहाँ उसे जाना था।

गृहस्थ के लिए—(क) पांच शीलवतों का और तीन गुणवतों का पालन एवं उपवास करना पहला विश्राम है (ख) समायिक तथा देशावकाशिक व्रत लेना दूमरा विश्राम है, (ग) अध्टमी, चतुर्दशी, अमावस्था और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध करना तीसरा विश्राम है (ध) अन्तिम मारणितिक-संलेखना करना चौथा विश्राम है।

(४) प्रतिमा-घर--यह चौथा स्तर है " । प्रतिमा का अर्थ अभिग्रह या प्रतिका है। इसमें दर्शन और चारित्र दोनों की विशेष शुद्धि का प्रयक किया जाता है। इनके नाम, कालमान और विधि इस प्रकार है:--

| नाम                                | कालमान     |
|------------------------------------|------------|
| (१) दर्शन-प्रतिमा                  | एक मास     |
| (२) वत-प्रतिमा                     | दो मास     |
| (३) सामायिक-प्रतिमा                | तीन मास    |
| <ul><li>(४) पौषध-प्रतिमा</li></ul> | चार मास    |
| (५) कायोत्सर्ग-प्रतिमा             | पाँच मास   |
| (६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा             | ख्रह मास   |
| (७) सचित्ताहार वर्जन-प्रतिमा       | सात मास    |
| (८) स्वयं स्नारम्भ वर्जन-प्रतिमा   | - आठ मास   |
| (६) प्रेष्यारम्भ वर्जन-प्रतिमा     | नव मास     |
| (१०) उद्दिष्ट भक्त वर्जन-प्रतिमा   | दस मास     |
| (११) श्रमणभूत-प्रतिमा              | ग्यारह मास |
| विधि :                             |            |

पहली प्रतिमा में सर्व-धर्म (पूर्ण-धर्म) - दिच होना, सम्यक्त-विशुद्धि रखना सम्यक्त के दोधों को वर्जना।

दूसरी प्रतिमा में पाँच ऋणुवत और तीन गुणवत धारण करना तथा प्रीपश्च-छपवास करना ।

वीसरी प्रतिमा में सामायिक और देशांबकाश्चिक वह बारक करना 1

चौथी प्रतिमा में अध्यमी, चतुर्दशी अमावस्था और पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पौषध-वत का पालन करना।

पाँचवीं प्रतिमा में (१) स्नान नहीं करना (२) रात्रि-मीशन नहीं करना (३) धोती की लांग नहीं देना (४) दिन में जवाचारी रहना (५) रात्रि में मैयुन का परिमाण करना।

छठी प्रतिमा में सर्वथा शील पालना । सातवीं प्रतिमा में सचित्त-आहार का परित्याग करना । स्राठवीं प्रतिमा में स्वयं स्नारम्भ-समारम्भ न करना । नीवीं प्रतिमा में नौकर-चाकर स्नादि से स्नारम्भ-समारम्भ न कराना । दशवीं प्रतिमा में उद्दिष्ट भोजन का परित्याग करना, वालों का स्नुर से

दशबी प्रतिमा में चहिष्ट भोजन का परित्याग करना, बालों का चुर से मुरहन करना ऋथवा शिखा धारण करना, घर सम्बन्धी प्रश्न करने पर में " जानता हूँ या नहीं", इन दो वाक्यों से ज्यादा नहीं बोलना।

ग्यारहवीं प्रतिमा में चुर से मुण्डन करना अथवा खुन्चन करना और साधु का आचार, भण्डोपकरण एवं वेश धारण करना। केवल ज्ञाति वर्ग से ही जसका प्रेम-बन्धन नहीं टूटता, इसलिए भिच्चा के लिए केवल ज्ञातिकनों में ही जाना।

- (५) प्रमत्त मुनि—यह पाँचवा स्तर है। यह सामाजिक जीवन से प्रथक् केवल साधना का जीवन है।
- (६) श्रथमत-मृनि—यह छठा स्तर है। प्रमत्त-मृनि साधना में स्वासित भी हो जाता है किन्तु श्रप्रमत्त मृनि कभी स्वासित नहीं होता। श्रप्रमाद-दशा में वीतराग माव श्राता है, केवल-शान होता है।
  - (७) अयोगी-यह सातमाँ स्तर है। इससे आत्मा मुक्त हीता है।

इस प्रकार साधना के विभिन्न स्तर हैं। इनके अविकारिनों की गोन्यसा भी विभिन्न होती है। योग्यता की कसौटी वैराग्य मावना या निर्मोह समोदका है। जसकी तरतमता के अनुसार ही साधना का आसम्बन सिधा श्राहा है। हिंसा हैय है—यह जानते हुए भी उसे तब नहीं छोड़ सकते। साधना के तीसरे स्तर में हिंसा का आंशिक त्याग होता है। हिंसा के निम्न प्रकाद है:—

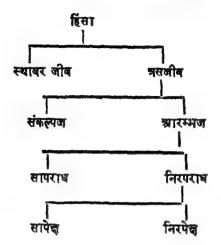

गृहस्थ के लिए आरम्भज कृषि, वाणिज्य आदि में होने वाली हिंसा से अचना कठिन होता है।

यहस्य पर कुटुम्ब, समाज और राज्य का दायित्व होता है, इसलिए सापराध या विरोधी हिंसा से बचना भी उसके लिए कठिन होता है।

गृहस्थ को घर आदि को चलाने के लिए बध, बन्ध आदि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए सापेच हिंसा से बचना भी उसके लिए कठिन होता है। वह सामाजिक जीवन के मोह का भार बहन करते हुए केवल संकल्प-पूर्वक निरपराध असजीवों की निरपेच हिंसा से बचता है, यही उसका आहिंसा-आधुनत है।

वैराग्य का उत्कर्ष होता है, वह प्रतिमा का पालन करता है। वैराग्य श्रीर बढ़ता है तब वह मुनि बनता है।

भूमिका-भेद को समम कर चलने पर न तो सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और न वैराग्य का क्रिमिक आरोह भी लुप्त होता है। समिति

जीवन-यात्रा के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रवृत्तियां भी संयममय और संयमपूर्वक होनी चाहिए। वैसी प्रवृत्तियों को समिति कहा जाता है, वे पाँच है:---

# (१) ई्यां-देखकर चलना।

- (२) भाषा-निरवद्य वचन बोलना।
- (३) एषणा-निर्दोप और विधिपूर्वक मिचा लेना।
- (४) आदान-निच्चेप-सावधानी पूर्वक वस्तु को लेना व रखना।
- (५) परिष्ठापना—मल-सूत्र का विसर्जन विधिपूर्वक करना। तात्पर्यं की भाषा में इनका उद्देश्य है—हिंचा के स्पर्श से वचना। गुप्ति

श्रमत्-प्रवृत्ति तथा यथासमय सत् प्रवृत्ति का भी संवरण करना गुति है। वे तीन हैं:--

- (१) मनो-गुति -- मन की स्थिरता--मानसिक प्रवृत्ति का संयमन।
- (२) वचन-गुप्ति-मौन।
- (३) काय-गुप्ति-कायोत्सर्ग, शरीर का स्थिरीकरण।

मानसिक एकाश्रता के लिए मीन और कायोत्सर्ग अखन्त आवश्यक हैं। इसीलिए आत्म-लीन होने से पहले यह संकल्प किया जाता है—''मैं कायोत्सर्ग, मीन और ध्यान के द्वारा आत्म-च्युत्सर्ग करता हूँ—आत्मलीन होता हुँ पे हैं।"

# आहार

न्नाहार जीवन का साध्य तो नहीं है किन्तु उसकी उपेद्धा की जा सके, वैसा साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं किन्तु जरूरत की मांग है।

शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू बहुत कम ख़ुए गए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता। उसका प्रभाव मन पर भी होता है। मन ऋपवित्र रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ नहीं करती, केवल पाशविक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब धवड़ाते हैं।

मन शान्त और पवित्र रहे, उत्तेजनाएँ कम हों—यह अनिवार्य अपेता है। इसके लिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्य के लिए विलखते मूक प्राणियों की निर्मम हत्या करना बहुत ही कूर-कमें है मांसाहार इसका बहुत बहा-निमित्त है। जैनाचार्यों ने आहार के समय, मात्रा और योग्य बस्तुओं के विषय में बहुत गहरा विचार किया है। रात्रि-मोजन का निवेध जैन-परम्परा से चला है। सनोदरी को तप का एक प्रकार माना गया। मिताशन पर बहुत कार दिया गया। मध, मांस, मादक पदार्थ और विकृति का वर्णन भी साधना के लिए आवश्यक माना गया।

### तपयोग

भगवान् ने कहा-गीतम ! विवातीय तत्व से वियुक्त कर ऋपने ऋाप में युक्त करने वाला योग मैंने वारह प्रकार का वतलाया है। उनमें (१) अवशन,

(२) ऊनोब्री, (३) इत्ति-संचेप, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेश,

(६) प्रतिसंलीनता-ये छह बहिरक्न योग है।

(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय (३) वैयाबृत्य, (४) स्वाध्याय

(॥) ध्वान और (६) न्युत्सर्ग-वे ह्नाह अन्तरंग योग हैं।

गौतम ने पूछा-भगवन् ! अनशन क्या है !

समयान्-गीतम १ आहार-त्याग का नाम अनशन है। वह (१) इत्वरिक ( 58 समय के लिए ) भी होता है, तथा (२) यावत्-कथित ( जीवन भर के लिए ) भी होता है।

गौतम—भगवन् ! उनोदरी क्या है ! भगवान्—गौतम ! उनोदरी का ऋर्य है कमी करना ।

- (१) द्रव्य-जनोदरी-खान-पान और उपकरणों की कमी करना।
- (२) भाव-जनोदरी—कोघ, मान, माया, लोभ और कलह की कमी करना।

इसी प्रकार जीविका-निर्वाह के साधनों का संकोच करना वृत्ति-संचेप है,

सरत आहार का त्याग रस परित्याग है।

पित्रवंसीनका का अर्थ है --वाहर से हट कर अन्तर् में लीन होना।

प्राचे चार प्रकार हैं---

- (१) इन्द्रिय-मित्रसंतीनता।
- (२) कमाय-प्रतिसंसीनता-अनुवित कोध, मान, माया और सीम का

निरोध; छव्ति कोथ, मान माया और सोभ का विमूलीकरसा ।

- (३) योग-प्रतिसंसीनता—अकुशल मन, बाणी और शरीर का निरोध; कुशस मन, बाणी और शरीर का प्रयोग !
- (४) विवित्त-शयन-ज्ञासन का सेवन ५४। इसकी तुलना पत्रक्राल के प्रत्याहार' से होती है। जैन-प्रक्रिया में प्रभणयाम को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है। उसके अनुसार विकातीय-द्रव्य या वास्त्रमाव का रेचन और अन्तर भाव में स्थिर-माव-कुम्मक ही वास्त्रविक प्राणायाम है।

भगवान् ने कहा—गीतम ! साधक को चाहिए कि वह इस देह को कैवल पूर्व-सिश्चत मल पत्नालने के लिए धारण करें। पहले के पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही इसे निवाहे। आसक्ति पूर्वक देह का लालन-पालन करना जीवन का लह्य नहीं है। आसक्ति वन्धन लाती है। जीवन का लह्य है—वन्धन-मुक्ति। वह उर्ध्वगामी और सुदूर है "।

भगवान् ने कहा — गीतम ! युख-सुविधा की चाह आसक्ति लाती है । आसक्ति से चैतन्य मृर्चिक्षत हो जाता है । मृर्च्छा धृष्टका लाती है । धृष्ट व्यक्ति किजय का पथ नहीं पा सकता । इसलिए मैंने यथाशक्ति काय-क्लेश का विधान किया है ।

गीतम ने पूछा भगवन् ! काय-क्लेश क्या है !

भगवान्—गीतम ! काय-क्लेश के अनेक प्रकार हैं । जैसे—स्थाव-स्थिति स्थित शान्त लड़ा रहना—कायोत्सर्ग । स्थान-स्थिर—शान्त वैठे रहना—आसन । उत्कृतक-आसन, पद्मासन, वीरासन, निषद्मा, लकुट शयन, दएडायत—वे आसन हैं । वार-वार इन्हें करना ।

श्रातापना-शीत-ताप सहना, निर्वस्त्र रहना, शरीर की विभूषा न करमा, परिकर्म न करना-यह काय-क्लेश है " ।

वह प्रहिंसा-स्थेर्थ का साधव है।

भगवान् ने कहा-गीतम ! आलोचना ( अपने अधर्माचरण का प्रकाशन ) पूर्णकृत पाप की विशुद्धि का हेत् हैं। प्रतिक्रमण-( मेरा दुष्कृत विफल हो-इस माननापूर्णक बाहुम कर्ष के हदना ) पूर्णकृत पाम की विशुद्धि का हेत् है। अशुद्ध बस्तु का परिहार, कायोरसर्ग, तपस्या — ये सब पूर्वकृत पाप की विशुद्धि के हेतु हैं पट ।

भगवान् ने कहा गीतम ! विनय के सात प्रकार हैं (१) ज्ञान का विनय, (२) अद्धा का विनय, (२) चारित्र का विनय और (४) मन-विनय।

अप्रशस्त मन-विनय के बारह प्रकार हैं :---

- (१) सावदा, (२) सिक्रिय, (३) कर्कश, (४) कटुक, (५) निष्दुर, (६) परुष, (७) श्रास्त्रवकर, (८) छेदकर, (६) मेदकर, (१०) परिताप कर, (११) उपद्रव कर और (१२) जीव-घातक। इन्हें रोकना चाहिए।
- प्रशस्त मन के बारह प्रकार इनके विषरीत हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए।
- (५) वचन-विनय—मन की मांति श्रमशस्त श्रीर प्रशस्त बचन के भी बारह-बारह प्रकार है।
- (६) काय-विनय अप्रशस्त-काय-विनय अनायुक्त (असावधान) वृत्ति से चलना, खड़ा रहना, बैठना, सोना, लांधना प्रलांधना, सब इन्द्रिय और शरीर का प्रयोग करना। यह साधक के लिए बर्जित है। प्रशस्त-काय विनय आयुक्त (सावधान) वृत्ति से चलना, यावत् शरीर प्रयोग करना वह साधक के लिए प्रयुज्यमान है।
  - (७) लोकोपचार-विनय के सात प्रकार हैं:--
- (१) बड़ों की इच्छा का सम्मान करना, (२) बड़ों का अनुगमन करना, (३) कार्य करना, (४) इतज्ञ बने रहना, (५) गुरु के चिन्तन की गवेषणा करना, (६) देश-काल का ज्ञान करना और (७) सर्वया अनुकृत रहना।

गौतम -भगवन् ! वैयावृत्य क्या है !

भगवान् गौतम ! वैयावृत्य का अर्थ है सेवा करना, संयम की अवलम्बन देना।

साधक के लिए वैयावृत्य के योग्य दश अंजी के व्यक्ति हैं :---(१) क्राचार्य, (२) छ्याच्याय, (३) श्रीच-न्यासाधक, (४) रोगी, (५) तपस्वी, (६) स्थविर, (७) साधर्मिक—समान धर्म काचार वाला, (८) कुल, (१) गण, (१०) संघ।

गौतम-भगवन् ! स्वाध्याय क्या है !

भगवान् गौतम ! स्वाध्याय का कर्य है - आत्म-विकासकारी अध्ययन ! इसके पांच प्रकार हैं !

(१) वाचन, (२) प्रश्न, (३) परिवर्तन-स्मरण, (४) ऋनुप्रेचा-चिन्तन (५) धर्म-कथा।

गौतम-भगवन्-ध्यान क्या है ?

भगवान् — गौतम ! ध्यान ( एकाझता और निरोध ) के चार प्रकार हैं — (१) झार्च, (२) रौद्र, (३) धर्म, (४) शुक्ल ।

श्रार्च-ध्यान के चार प्रकार हैं—(१) श्रमनीत वस्तु का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए, (२) मनीत वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए, (३) रोग-निवृत्ति के लिए, (४) प्राप्त मुख-सुविधा का वियोग न हो इसके लिए, जो श्राद्यर-भावपूर्वक एकाग्रता होती है, वह श्रार्च-ध्यान है।

- (१) त्राकन्द, (२) शोक, (३) इदन और (४) विलाप—थे चार उसके लक्षण हैं।
- (१) हिंसानुबन्धी (२) असत्यानुबन्धी (३) चोर्यानुबन्धी प्राप्त मोग के संरच्चण सम्बन्धी जो चिन्तन है, वह रौद्र (क्र्र) ध्यान है।
- (१) स्वरूप हिंसा आदि कर्म का आचरण (२) अधिक हिंसा आदि कर्म का आचरण (३) अनर्य कारक शस्त्रों का अध्यास (४) मीत आने तक दोष का प्रायश्चित न करना—ये चार उसके लक्षण हैं। ये दो ध्यान वर्जित हैं।
  - (१) त्राहा-निर्याय (त्रागम या बीतराग वाणी), (२) क्रामय, (त्रोध—हेय)-निर्याय, (१) विपाक (हेय-परिवाम)-निर्णय, (४) संस्थान-निर्णय—यह धर्म-ध्यान है।
  - (१) आज्ञारुचि, (२) निसर्गयनि, (३) एपदेश-दचि, (४) सूत्र-रुचि—यह चतुर्विष श्रद्धा उसका लक्ष्य है।

- (१) वाचन, (२) प्रश्न, (३) परिवर्तन, (४) धर्म-कथा—दे चार जसकी अनुप्रेक्षाएं हैं—चिन्त्य विषय हैं। शुक्क ध्यान के चार प्रकार हैं:—
  - (१) भेद-चिन्तन ( पृथक्त्व-वितर्क-सविचार )
  - (२) अमेद-चिन्तन ( एकत्व-वितर्क-अविचार )
  - (३) मन, वाणी और शरीर की प्रकृत्ति का निरोध (सूझ्मिक्रय-अप्रतिपाति)
  - ( ४ ) श्वासोख्र्वास जैसी सूद्म प्रवृति का निरोधपूर्ण अक्षम्यन-दशा (समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति )
  - (१) चिवेक-- आत्मा और देह के मेद-ज्ञान का प्रकर्ष।
  - (२) व्युत्सर्ग-सर्व-संग-परित्याग, (३) अन्त्रक्ष उपसर्ग-सिह्च्या ।
  - (Y) असम्मोह-ये चार उसके लक्षण हैं।
- (१) ज्ञमा, (२) मुक्ति, (३) म्रार्जब, (४) मृदुता—ये चार उसके स्रातम्बन हैं।
- (१) ऋषाय, (२) ऋषुभ, (३) ऋजन्त-पुद्गल-परावर्त, (४) बस्तु-परिणमन—ये चार उसकी ऋतुपेचार् हैं। ये दो व्यान धर्म श्रीर शुक्ल क्याचरणीय हैं।

नितर्क का श्रर्थ श्रुत है। विचार का श्रर्थ है—वस्तु, शब्द और योग का संक्रमण।

ध्येय दृष्टि से वितर्क या श्रुतालम्बन के दो रूप हैं—(१) प्रथरत का चिन्तन—एक द्रव्य के अपनेक पर्यायों का चिन्तन। (२) एकत्व का चिन्तन—एक द्रव्य के एक पर्याय का चिन्तन।

ध्येय संक्रान्ति की दृष्टि से शुक्ल-ध्यान के दो रूप बनते हैं-सिबचार श्रीर श्रविचार।

- (१) सविचार (सकस्य) में ध्येय वस्तु, असके वाचक शब्द क्रीर बोग-(मन, वचन ब्रीर शरीर) का परिवर्तन होता रहता है।
- (२) अविचार (अकम्प) में ध्येय वस्तु, उसके वाचक सन्द और योग का परिवर्तन नहीं होता।

मेद चिन्तन की अपेदा अप्रेय-चिन्तन में और संक्रमण की अपेदा, संक्रमण-निरोध में ध्यान अधिक परिपक्त होता है।

धर्म-ध्यान के ऋधिकारी असंयत, देश-संयत, प्रमत्त-संयत और ऋप्रमत्त-संयत होते हैं पर ।

शुक्र-ध्यान-व्यक्ति की दृष्टि से :--

- (१) प्रथक्तव-वितर्क-सविचार और (२) एकत्व-वितर्क-श्रविचार के अधिकारी निवृत्ति वादर, श्रनिवृत्ति वादर, सूह्म-सम्पराय, उपशान्त-मोद् और खीण-मोह सुनि होते हैं १०।
  - (३) सहम-क्रिय-अधितपाति के अधिकारी सयोगी केवली होते हैं 1
- ( ४ ) समुच्छिन्न-क्रिय-म्रानिवृत्ति के ऋधिकारी ऋयोगी केवली होते हैं १ योग की दृष्टि से :---
- (१) पृथक्त-वितर्क-सविचार—तीन योग (मन, वाणी और काव) वाले व्यक्ति के होता है।
- (२) एकत्व-वितर्क-अविचार—तीनों में से किसी एक योग वाले व्यक्ति के होता है।
  - (३) सुद्दम-क्रिय-अप्रतिपाति काय-योग बाळे व्यक्ति के होता है।
  - ( Y ) ससुच्छिन्न-क्रिय-श्रनिवृत्ति—श्रयोगी केवली के होता है \* । गीतम—भगवन । ब्युत्सर्ग क्या है :

भगवान्—गौतम । शरीर, सहयांग, उपकरण श्रीर खान-पान का त्याग तथा कषाय, संसार श्रीर कर्म का त्याग ज्युत्सर्ग है विश्व ।

### श्रमण संस्कृति और श्रामण्य

कर्म को छोड़कर मोद्य पाना और कर्म का शोधन करते-करते मोद्य पाना—ये दोनों विचारधाराएं यहाँ रही हैं। दोनों का साध्य एक ही है— "निष्कर्म बन जाना"। मेद सिर्फ प्रक्रिया में है। पहली कर्म के सन्यास की है, इसरी उसके शोधन की। कर्म-संन्यास साध्य की ओर द्रुत-गति से जाने का क्रम है और कर्म-योग उसकी ओर धीमी गति से आगे बढ़ता है। शोधक का मतलब संन्यास ही है। कर्म के जितने असत् अंशका संन्यास होता है, उतने ही अंश में वह हुए बनका है। इस दृष्टि से यह कर्म-संन्यास का अनुगामी मन्द-क्रम है। साध्य का स्वरूप निष्कर्म या सर्व-कर्म-निवृत्ति है। इस दृष्टि से प्रवृत्ति का संन्यास प्रवृत्ति के शोधन की अपेद्धा साध्य के अधिकनिकट है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है, यह सिद्धान्त-पत्त है। क्रियात्मक पत्त यह है-प्रवृत्ति के असत् अंश की छोडना. सत्-क्रांश का साधन के रूप में अवलम्बन लेना तथा चमता और वैराग्य के अनुरूप निवृत्ति करते जाना । आमण्य या संन्यास का मतलब है-असत्-प्रवृति के पूर्ण त्यागात्मक जल का ग्रहण और उसकी साधन सामग्री के अनुकूल स्थिति का स्वीकार । यह मोह-नाश का सहज परिणाम है। इसे सामाजिक हिष्ट से नहीं श्लोका जा सकता। कोरा ममत्व-त्याग हो-पदार्थ-त्याग न हो.-यह मार्ग पहले चया में सरस भले लगे पर अन्ततः सरस नहीं है। पदार्थ-संग्रह अपने आप में सदोष या निर्दोष कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति के ममत्व से जुड़कर सदीघ बनता है। ममस्य ट्रिते ही संग्रह का संज्ञेप होने लगता है और वह संन्यास की दशा में जीवन-निर्वाह का अनिवार्य साधन मात्र बन रह जाता है। इसीलिए उसे अपरियही या अनिचय कहा जाता है। संस्कारों का शोधन करते-करते कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो पदार्थ-संग्रहके प्रति काल्प-मोह हो, किन्तु यह सामान्य-विधि नहीं है। पदार्थ-संग्रहसे दूर रह कर ही निर्मोह-संस्कार को विकसित किया जा सकता है, असंस्कारी-दशा का लाभ किया जा सकता है-यह सामान्य विधि है।

पदार्थनाद या जड़नाद का युग है। जड़नादी दृष्टिकीय संन्यास की पसन्द ही नहीं करता। उसका लद्द्य कर्म या प्रवृत्ति से आगे जाता ही नहीं। किन्सु जो आत्मनादी और निर्वाण-नादी हैं, उन्हें कोरी प्रवृत्ति की भूलमुलैया में नहीं भटक जाना चाहिए। संन्यास-जो त्याग का आदर्श और साध्य की साधना का निकसित रूप है, उसके निर्मृत्तन का भाव नहीं होना चाहिए। यह सारे अध्यात्म-मनीषियों के लिए चिन्तनीय है।

चिन्तन के आलोक में आतमा का दर्शन नहीं हुआ, तनतक शरीर-पुख ही सन कुछ रहा। जब मनुष्य में विवेक जागा— आतमा और शरीर दो हैं—यह मेर-जान हुआ, तन आतमा साध्य बन गया और शरीर साधन मात्र। आतम- सान के बाद आहमोएस का चेत्र खुला। असनों ने कहा—हिन्द नोह

आत्म दर्शन में बाघा डालता है और चारित्र-मोह आत्म-उपलब्धि में। आत्म-साचात्कार के लिये संयम किया जाए, तप तपा जाए। संयम से मोह का प्रवेश रोका जा सकता है, और तपसे संचित मोह का व्यूह तोड़ा जा सकता है।

अकुव्यक्रो नवं नित्य, कम्मं नाम वियायह।

स्य १।१५।७

भव कोडि संचियं कम्मं, तबसा निष्जरिष्जर्शं। स्त्रः १३०१६

म्हिषियों ने कहा—मात्मा तप श्रीर ब्रह्मचर्य हारा लभ्य है:— सत्वेन लभ्यस्तपता होष स्वारमा सम्यग् हानेन ब्रह्मचर्येण निल्पम्। स्वन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः चीण्योषाः॥

ऋग्वेद का एक ऋषि ऋात्म-शान की तीत्र जिशासा से कहता है—"मैं नहीं जानता—मैं कीन हूँ ऋथवा कैसा हूँ <sup>६५</sup> १

वैदिक संस्कृति का जबतक अमण-संस्कृति से सम्पर्क नहीं हुन्ना, तबतक उसमें आअम दो ही ये---- ब्रह्मचर्य और यहस्य। सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की सुख-समृद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त माना जाता था।

जब चुत्रिय राजाओं से ब्राह्मण ऋषियों को आतमा और पुनर्जन्म का बोध-बीज मिला, तबसे आअम-परभ्परा का विकास हुआ, वे क्रमशः तीन और चार बने।

वेद-संहिता और ब्राह्मणों में संन्यास-श्राभम श्रावश्यक कहीं नहीं कहा गया है, उल्टा जैमिनि ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि एहस्थाभम में रहने से ही मोच्च मिलता है कै । उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गौण मानने का आरम्भ उपनिषदों में ही पहले-पहल देखा जाता है कै ।

अमण-परम्परा में चित्रियों का प्राधान्य रहा है, और वैदिक-परम्परा में ब्राह्मणों का । उपनिषदी में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिससे पता चलता है कि माह्मण ऋषि-मुनियों ने खत्रिय राजाओं से ब्राह्म-विद्या सीखी ।

- (१) निचकेता ने सूर्यवंशी शाखा के राजा वैवस्वत यमके पास श्रांतमा का रहस्य जाना १८।
- (२) सनत्कुमार ने नारद से पूछा— बतलाओ तुमने क्या पढ़ा है ? नारद बोले—मगवन ! युमे अगृन्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जीथा अथवंवेद याद है, (इनके सिवा) इतिहास पुराण रूप पाँचवाँ वेद ..... आदि—हे मगवन ! में केवल मन्त्र-वेत्ता ही हूँ, आत्म वेत्ता नहीं हूँ। अवस्कुमार आत्मा की एक-एक भूमिका को स्पष्ट करते हुए नारद को परमात्मा की भूमिका तक ले गए,—यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति'। जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ और कुछ देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है, वही मर्स्य है—'यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यंम् के ।
- (३) प्राचीनशाल आदि महा गृहस्थ और महा श्रोतिय मिले और परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है १— 'को न आत्मा कि ब्रह्मे ति' १ वे वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए अव्या पुत्र उद्शलक के पास गए। उसे अपनी अञ्चमता का अनुभव था। वह उन सबको कैकेय अश्वपति के पास ले गया। राजा ने उन्हें अन देना चाहा। उन मुनियों ने कहा—हम धन लेने नहीं आये हैं। आप वैश्वानर-आत्मा को जानते हैं, इसीलिए वही हमें बतलाइए। फिर राजाने उन्हें वैश्वानर-आत्मा का उपदेश दिया"। काशी नरेश अजातशत्रु ने गार्य को विज्ञानमय पुरुष का तत्व समकाया ।
- (४) पांचाल के राजा प्रवाहण जैविल ने गीतम ऋषि से कहा—गीतम !
  त् जिस विद्या को लेना चाहता है, वह विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणों को प्राप्त
  नहीं होती थी । इसलिए सम्पूर्ण लोकों में स्त्रियों का ही अनुशासन होता
  रहा है " । प्रवाहण ने आत्मा की गित और आगित के बारे में पूछा । वह
  विषय बहुत ही अञ्चात रहा है, इसीलिए आचारांग के आरम्भ में कहा
  गया है—''कुछ लोग नहीं जानते वे कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा

या नहीं होगा ? मैं कीन हूँ, पहले कीन था ? यहाँ से मरकर कहाँ होऊँगा" ।

अमरा-परम्परा इन शाश्वत प्रश्नों के समाधान पर ही अवस्थित हुई। यही कारण है कि वह सदा से आत्मदर्शी रही है। देह के पालन की उपेक्षा सम्भव नहीं, किन्तु उसका दृष्टिकोण देह-लची नहीं रहा है। कहा जाता है-अमग्र-परम्परा ने समाज-रचना के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इसमें कुछ तथ्य भी है। भगवान ऋषभदेव ने पहले समाज-रचना की और फिर वे खात्म-साधना में लगे । मारतीय-जीवन के विकास-क्रम में उनकी देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर बहुत ही प्रारम्भिक है। जिसका उल्लेख वैदिक श्रीर जैन-दोनों पर-म्पराश्चों में प्रचरता से मिलता है। श्राचार्य हेमचन्द्र, सोमदेव सूरि श्रादि के श्रहंन्नीति, नीतिवाक्यामृत श्रादि प्रन्य समाज-व्यवस्था के सुन्दर प्रन्थ है। यह सच भी है-जैन बौद्ध मनीषियों ने जितना अध्यातम पर लिखा, उसका शतांश भी समाज-व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। इसके कारण भी हैं-श्रमण-परम्परा का विकास आत्म-लच्ची दृष्टिकोण के आधार पर हन्ना है। निर्वाण-प्राप्ति के लिए शाष्ट्रवत-सत्यों की व्याख्या में ही उन्होंने अपने आपकी खपाया। समाज-व्यवस्था को वे धर्म से जोड़ना नहीं चाहते थे। धर्म जी श्रात्म-गुण है, को परिवर्तनशील समाज-व्यवस्था से जकड़ देने पर तो उसका श्रव रूप विकृत हो जाता है।

समाज-व्यवस्था का कार्य समाज-शास्त्रियों के लिए ही है। धार्मिकों को उनके चेत्र में इस्तचेष नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति आदि समाज-व्यवस्था के शास्त्र हैं। वे विधि-प्रन्थ हैं, मोच प्रन्थ नहीं १ इन विधि-प्रन्थों को शाश्वत रूप मिला, वह आज स्वयं प्रश्न-चिह्न बन रहा है। हिन्दू कोड़बिल का विरोध इसीलिए हुआ कि उन परिवर्तनशील विधियों को शाश्वत सत्य का सा रूप मिल गया था अमण्-परम्परा ने न तो विवाह आदि संस्कारों के अपरिवर्तित रूप का आग्रह रखा और न उन्हें शेष समाज से अलग बनाये रखने का आग्रह ही किया।

सीमदेव सूरि के अनुसार जैनों की वह सारी लौकिक विधि प्रमाण है, जिससे सम्यक् दर्शन में बाधा न आये, जतों में दोध न लगे :---

"सर्व एव हि जैनानां, प्रमाण लौकिको विधिः। यत्र सभ्यकत्व हानिर्ने, यत्र न व्रतदूषणम्।"

अमण परम्परा ने धर्म को लोकिक-पद्म से ऋलग रखना ही श्रेय समका। धर्म लोकोत्तर वस्तु है। वह शाश्वत सत्य है। वह दिरूप नहीं हो सकता। लीकिक विधियाँ भौगोलिक और सामयिक विविधताओं के कारण अनेक रूप होती हैं और उनके रूप बदलते ही रहते हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ने 'धर्म श्रीर समाज' में लिखा है कि हिन्दू धर्म ने समाज और धर्म को एक-मेक कर दिया. इससे रूदिवाद को बहुत प्रश्नय मिला है धर्म शब्द के बहु-न्नर्थक प्रयोग से भी बहुत व्यामोह फैला है। धर्म-शब्द के प्रयोग पर ही लोग उलक बैठे। शास्वत-सत्य स्त्रीर तत्कालीन अपेक्षाओं का विवेक न कर सके। इसीलिए समय-समय पर होने वाले मनीषियों को उनका भेद समकाने का प्रयंत करना पडा । लोकमान्य तिलक के शब्दों में-- "महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर स्त्राया है ऋौर जिस स्थान में कहा गया है कि 'किसी को कोई काम करना धर्म संगत है' जम स्थान में धर्म-शब्द से कर्तव्य-शास्त्र अथवा तत्कालीन सामाज-व्यवस्था शास्त्र ही का ऋर्थ पाया जाता है तथा जिस स्थान में पारलोकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थान पर अर्थात शानित पूर्वक उत्तरार्घ में 'मोच्च-धर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है अब ।

अमण्-परम्परा इस विषय में अधिक सतर्क रही है। उसने लोकोत्तर-धर्म के साथ लौकिक विधियों को जोड़ा नहीं। इसीलिए वह बराबर लोकोत्तर पद्म की सुरचा करने में सफल रही है और इसी आधार पर वह व्यापक बन सकी है। यदि अमण-परम्परा में भी वैदिकों की भाँति जाति और संस्कारों का आग्रह होता तो करोड़ों चीनी और जापानी कभी भी अमण-परम्परा का अनुगमन नहीं करते।

आज जो करोड़ों चीनी और जापानी अमज-परम्परा के अनुयायी हैं, वे इसीलिए हैं कि वे अपने संस्कारों और सामाजिक विचारों में स्वतंत्र रहते हुए भी अमण-परम्परा के लोकोत्तर पञ्च का अनुसरण कर सकते हैं। समन्वयकी भाषा में वैदिक परम्परा जीवन का व्यवहार-पश्च है और अमण-परम्परा जीवन का लोकोत्तर पश्च ।

वैदिको व्यवहर्तव्यः, कर्तव्यः पुनराहतः।

सद्य की उपलब्धि उसी के अनुरूप साधना से हो सकती है। आतमा शरीर, वाणी और मन से परे है और न उन द्वारा प्राप्य है "।

मुक्त आरमा और ब्रह्म के शुद्ध रूप की मान्यता में दोनों परम्पराएँ लगमग एक मत हैं। कर्म या प्रवृत्ति शरीर, वाणी और मन का कार्य है। इनसे परे जो है, वह निष्कर्म है। आमण्य या संन्यास का मतलब है—निष्कर्म-भाव की साधना। इसीका नाम है संयम। पहले चरण में कर्म-मुक्ति नहीं होती। किन्दु संयम का अर्थ है कर्म-मुक्ति के संकल्प से चल कर्म-मुक्ति तक पहुँच जाना, निर्वाण पा लेना।

प्रवर्तक-धर्म के अनुसार वर्ग तीन ही ये—धर्म, काम और अर्थ। चतुर्वर्ग की मान्यता निवर्त्तक धर्म की देन है। निवर्त्तक-धर्म के प्रभाव से मोच की मान्यता न्यापक बनी। आश्रम की व्यवस्था में भी विकल्प आ गया, जिसके स्पष्ट निर्देश हमें जावालोपनिषद, गौतम धर्म-सूत्र आदि में मिलते हैं—ब्रह्मचर्य पूरा करके यही बनना, यह में से बनी (वानप्रस्थ) होकर प्रवच्या— संन्यास लेना, अथवा ब्रह्मचर्याश्रम से ही यहस्थाश्रम या वानप्रस्थाश्रम से ही प्रवर्णा लेना। जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी दिन प्रवर्णा लेना विना

पं० सुखलाल जी ने अश्रम-विकास की मान्यता के बारे में लिखा है—
'जान पड़ता है, इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी वैदिक आर्य पहले पहल आये, तब भी कहीं न कहीं इस देश में निवर्त्तक धर्म एक या दूसरे रूप में प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म-संस्थाओं के विचारों में पर्याप्त संघर्ष रहा, पर निवर्त्तक-धर्म के इने-गिने सक्त्वे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रणाली और असंगचर्या का साधारण जनता पर जो प्रमाव धीरे-धीरे पड़ रहा था, छत्वे प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को भी अपनी ओर खींचा और निवर्त्तक-धर्म की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ। इसका प्रभावशाली कल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधारम्त जो अझचर्य और ग्रहस्थ दो आक्रम माने जाते थे, चनके स्थान में प्रवर्तक धर्म के पुरस्कर्ताओंने पहले हो

बानप्रस्थ सहित तीन और पीछे संन्यास सहित चार आश्रमों की जीवन में स्थान में दिया। निवर्त्तक-धर्म की अनेक संस्थाओं के बढ़ते हुए जन-ध्यापी प्रमाय के कारण अन्त में तो यहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने विधान मान लिया कि रहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्याय प्राप्त है, वैसे ही अगर तीत्र वैराग्य हो तो रहस्थाश्रम बिना किए भी सीधे ब्रह्मचर्याश्रम से प्रवर्णामार्ग न्याय-प्राप्त है। इस तरह जो निवर्त्तक धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ, उसका फल हम दार्शनिक साहित्य और प्रजा-जीवन में आज भी देखते हैं ।

मोद्ध की मान्यता के बाद गृह-त्याग का सिद्धान्त स्थिर हो गया। वैदिक मृतियों ने आअम-पद्धति से जो संन्यास की ज्यवस्था की, वह भी यान्त्रिक होने के कारण निर्विकल्प न रह सकी। संन्यास का मूल अन्तःकरण का वैराग्य है। वह सब को आये, या अमुक अवस्था के ही बाद आये, पहले न आये, ऐसा विधान नहीं किया जा सकता। संन्यास आत्मिक-विधान है, यान्त्रिक न्थित छसे जकड़ नहीं सकती। अमया-परम्परा ने दो ही विकल्प माने—अगार धर्म और अणगार धर्म-"अगार-धर्म अयागार धर्म न" दें।

अमण-परस्परा गृहस्थ को नीच और अमण को उच्च मानती है, यह निरपेच नहीं है। साधना के चोत्र में नीच-ऊंच का विकल्प नहीं है। वहाँ संयम ही सब कुछ है। महावीर के शब्दों में—'कई गृह त्यागी भिन्तुओं की अपेचा कुछ गृहस्थों का संयम प्रधान है और उनकी अपेचा साधनाशील संयमी मुनियों का संयम प्रधान है \* ।

श्रेष्ठता व्यक्ति नहीं, संयम है। संयम और तप का अनुशीलन करने वाले, शान्त रहने वाले मिच्छ और गृहस्थ—दोनों का अगला जीवन भी तेजीमय बनता है<sup><</sup>।

समता-धर्म को पालने वाला, अद्धाशील और शिश्वा-सम्पन्न गृहस्य घर में रहता हुआ भी मौत के बाद स्वर्ग में जाता है < १

किन्तु संयम का चरम-विकास मुनि-जीवन में ही हों सकता है। निर्वाण-साम मुनि को ही हो सकता है—वह असया-परम्परा का श्रुव अभिमत है। मुनि-जीवन की योग्यता जन्हीं में ऋाती है, जिनमें तीत्र वैराग्य का उदय ही जाए |

जाहारा-वेषधारी इन्द्र ने राजिंग निम से कहा-- 'राजिं । यह वास घोर आश्रम है। तुम इसे छोड़ दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं। तुम यहीं रही और यहीं धर्म-पोषक कार्य करो।

निम राजिष बोले—ब्राह्मण ! मास-भास का उपवास करनेवाका ऋौर पारणा में कुश की नोक टिके उतना स्वल्प आहार खाने वाला गृहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवीं कला की तुलना में भी नहीं आता<sup>८३</sup>।

जिसे शारवत घर में विश्वास नहीं, वही नश्वर घर का निर्माण करता है <sup>2</sup>।

यही है तीन वैराग्य । मोच-प्राप्ति की दृष्टि से विचार न हो, तव यहवास ही सब कुछ है । उस दृष्टि से विचार किया जाए, तब आतम-साचात्कार ही सब कुछ है । यहवास और यहत्याग का आधार है—आतम-विकास का तारतम्य । गीतम ने पूछा—भगवन् । यहवास असार है और यह-त्याग सार-यह जानकर भला घर में कौन रहे ! भगवान् ने कहा—गीतम ! जो प्रमत्त हो वही रहे और कौन रहे "।

किन्तु यह ध्यान रहे, अमण-परम्परा वेष को महत्त्व देती भी है और नहीं भी। साधना के अनुकूल वातावरण भी चाहिए—इस दृष्टि से वेष-परिवर्तन यहवास का त्याग आदि-आदि बाहरी वातावरण की विशुद्धि का भी महत्त्व है। आन्तरिक विशुद्धि का उत्कृष्ट उदय होने पर गृहस्य या किसी के भी वेष में आत्मा सक्त हो सकता है<sup>८५</sup>।

मुक्ति—वेष या बाहरी वातावरण के कृतिम परिवर्तन से नहीं होती, किन्तु आत्मिक उदय से होती है। आत्मा का सहज उदय किसी विरल व्यक्ति में ही होता है। उसे सामान्य मार्ग नहीं माना जा सकता। सामान्य मार्ग यह है कि मुमुद्ध व्यक्ति अभ्यास करते-करते मुक्ति-लाभ करते हैं। अभ्यास के कृतिक विकास के लिए बाहरी वातावरण को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक है। साधना आखिर मार्ग है, प्राप्त नहीं। मार्ग में चलने वाला भटक भी उकता है। जीव-आगमी और बीद-पिटकों में ऐसा यह किया गया है, जिसके

साधक न भटके। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में विचिकित्सा न ही—इसिल्स् एकान्तवास, दृष्टि-संयम, स्वाद-विजय, मिताहार, स्पर्श-त्याग आदि आदि का विधान किया है। स्यूलिमद्र या जनक जैसे अपवादों को ध्यान में रख कर इस सामान्य विधि का तिरस्कार नहीं किया जा सकता।

श्रात्मिक-उदय श्रीर श्रनुदय की परम्परा में पलने वाला पुरुष मटक भी सकता है, किन्तु वह ब्रह्मचर्य के श्राचार श्रीर विनय का परिणाम नहीं है। ब्रह्मचर्य से बचने वाले मिलु कामुक वने श्रीर संसर्ग करने वाले—साथ-साथ रहने वाले किन्नु कामुक नहीं वने—यह क्वचित् उताहरण मात्र हो सकता है, सिद्धान्त नहीं। सिद्धान्ततः ब्रह्मचर्य के श्रनुकूल सामग्री पाने वाला ब्रह्मचारी हो सकता है। उसके प्रतिकूल सामग्री में नहीं। मुक्ति श्रीर मुक्ति वोनों साथ चलते हैं, यह तथ्य अमण-परम्परा में मान्य रहा है। पर उन दोनों की दिशाएं दो हैं श्रीर स्वरूपतः वे दो हैं, यह तथ्य कभी भी नहीं मुलाया गया। मुक्ति सामान्य जीवन का लह्य हो सकता है, किन्तु वह श्रास्मोदयी जीवन का लह्य नहीं है। मुक्ति श्रात्मोदय का लह्य है। श्रात्म-लच्ची व्यक्ति मुक्ति को जीवन की दुर्वलता मान सकता है, सम्पूर्णता नहीं। समाज में भोग प्रधान माने जाते हैं—यह चिरकालीन श्रनुश्रृति है, किन्तु अमण-धर्म का श्रनुगामी वह है जो भोग से विरक्त हो जाए, श्रात्म-साञ्चात्कार के लिए उद्यत हो जाए की

इस विचारधारा ने विलासी समाज पर श्रंकुश का कार्य किया। "नहीं वैरेख वेराइ', सम्मंतीय कदाचन"—इस तथ्य ने भारतीय मामस की उस उत्कर्ष तक पहुँचाया, जिस तक—"जिते च लभ्यते खद्दमी-मृते चापि सुरांगन।" का विचार पहुँच ही नहीं सका।

जैन और बौद शासकों ने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलसा से बढ़ाया है। भारत का पतन विलास, आपसी फूट और स्वार्थपरता से हुआ है, खाग परक उंस्कृति से नहीं। कर्यों ने यह दिखलाने का यस किया है कि अमब-परम्परा कर्म-विमुख होकर भारतीय उंस्कृति के विकास में बाधक रही है। इसका कारण हष्टिकोण का मेद ही हो सकता है। कर्म की व्याख्या में मेद होना एक बाद है और कर्म का जिस्तन इसरी बाता। अनुष्-परस्परा के अनुसार कीरे ज्ञानवादी जो कहते हैं, किन्तु करते नहीं, वे अपने आपको केवल बायी के द्वारा आश्वासन देते हैं " ।

"सम्यग् झानिकयाभ्यां मोद्याः"—'यह जैनी का सर्व विदित वाक्य है। कम का नाश मोद्य में होता है या गुक्त होने के आसपास । इससे पहले कमें को रोका ही नहीं जा सकता । कम मत्येक व्यक्ति में होता है। मेद यह रहता है कि कीन किस दशा में उसे सगता है और कीन किस कम को हैय और किसे सपादेय मानता है।

अमन-परम्परा के दी पत्त हैं—गृहस्य और अमण । गृहस्य-जीवन के पत्त दो होते हैं—लौकिक और लोकोत्तर । अमण-जीवन का पत्त केवल लोकोत्तर होता है । अमण परम्परा के आचार्य लौकिक कर्म को लोकोत्तर कर्म की भाति , एक रूप और अपरिवर्तनशील नहीं मानते । इसलिए उन्होंने गृहस्थ के लिए भी केवल लोकोत्तर कर्मों का विधान किया है, अमणों के लिए तो ऐसा है ही ।

गूहस्थ अपने लौकिक पञ्च की उपेद्धा कर ही कैसे सकते हैं और वे ऐसा कर नहीं सकते, इसी दृष्टि से उनके लिए वर्तों का विधान किया गया, जबिक अमणों के लिए महावतों की ज्यवस्था दुई।

अमण कुछ एक ही हो सकते हैं। समाज का बड़ा भाग गृहस्य जीवन विताता है। गृहस्य के लौकिक पद्म में—''कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित"—इसका निर्याय देने का अधिकार समाज-शास्त्र को है, मोद्य शास्त्र को नहीं। मोद्य-साधना की दृष्टि से कर्म और अकर्म की परिभाषा यह है—'कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को। सभी मनुष्य इन्हीं दोनों सो घरे हुए हैं दें । प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म—"प्रमायं कम्ममाइंसु, अप्रमायं तहावरं दें ।

प्रमाद को बाल बीर्य और अप्रमाद को पंडित-बीर्य कहा जाता है। जितना असंयम है, वह सब बाल-बीर्य या सकर्म-बीर्य है और जितना संयम है, सब पंडित-बीर्य या अकर्म-बीर्य है "। जो अबुद्ध है, असम्यक्-दशी है, और असंयमी है, उसका पराक्रम—प्रमाद-बीर्य बन्धन कारक होता है "। और जो उद्ध है, सम्यक्-दशी है और संयमी है जनका पराक्रम—अप्रमाद-बीर्य मुक्ति-कारक होता है "। भोज-साधना की हिन्ह से एहस्य और असंज—दोनों के

लिए ग्राप्रमाद-बीर्य या अकर्म-वीर्य का विधान है। यह अकर्मण्यता नहीं किन्त कर्म का शोधन है। कर्म का शोधन करते-करते कर्म-मुक्त हो जाना, यही है अमण-परम्परा के अनुसार मुक्ति का क्रम । वैदिक परम्परा को भी यह अमान्य महीं है। यदि उसे यह अमान्य होता तो वे वैदिक ऋषि वानप्रस्थ और संन्यास-आअम को क्यों अपनाते। इन दोनों में गृहस्य-जीवन सम्बन्धी कर्मों की विमुखता बढ़ती है । गृहस्थाश्रम से साध्य की साधना पूर्ण होती प्रतीत नहीं हुई, इसीलिए झगले दो आश्रमों की उपादेयता लगी और उन्हें अपनाया गया। जिसे बाहरी चिह्न बदल कर अपने चारों श्रोर श्रस्वाभाविक वातावरण उत्पन्न करना कहा जाता है, वह सबके लिए समान है। अमण और संन्यासी दोनों ने ऐसा किया है। महाचर्य की सुरचा के नियमों को कृत्रिमता का बाना पहनाया जाए तो इस क्रित्रमता से कोई भी परम्परा नहीं बची है। जिस किसी भी परम्परा में संसार-त्याग की आदर्श माना है, उसमें संसार से दूर रहने की भी शिक्षा दी है। मुक्ति का अर्थ ही संसार से विरक्ति है। संसार का मतलव गाँव या श्नरण्य नहीं, गृहस्थ श्रीर संन्यासी का वेष नहीं, स्त्री श्रीर पुरुष नहीं। संसार का मतलब है-जन्म-मरण की परम्परा श्रीर असका कारण। वह है-मीह। मोह का स्रोत ऊपर भी है, नीचे भी है और सामने भी है-"अहं सीया, ऋहे सीया, तिरयं सीय" ( ब्राचारांग )।

मोह-रहित व्यक्ति गांव में भी ताधना कर सकता है और ऋरण्य में भी | अभण-परम्परा कोरे वेष-परिवर्तन को कब महत्त्व देती है | भगवान् ने कहा— "वह पास भी नहीं है, दूर भी नहीं है मोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है । भोग छोड़ा ऋासक्ति नहीं छोड़ी—वह न भोगी है न त्यागी । भोगी इसिलए नहीं कि वह भोग नहीं भोगता । त्यागी इसिलए नहीं कि वह भोग की बासना त्याग नहीं सका । पराधीन होकर भोग का त्याग करने वाला त्यागी या अभण नहीं है । त्यागी या अभण वह है जो स्वाधीन मावना पूर्वक स्वाधीन भोग से दूर रहता है है । यही है अमण का आमएय ।

आश्रम-व्यवस्था श्रीत नहीं है, किन्तु स्मार्स है। लोकमान्य तिलक के अनुसार—'कर्म कर' और 'कर्म छोड़' वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आहाए

हैं, अनकी एक वाक्यता दिखलाने के लिए आयु के मेद के अनुसार आधारी की व्यवस्था स्मृतिकारों ने की है "।

समाज व्यवस्था के विचार से "कर्म करो" यह आवश्यक है। मीख्स-साधना के विचार से "कर्म होड़ों"— यह आवश्यक है। पहली धिट से ग्रह-स्थाश्रम की महिमा गाई गई<sup>९६</sup>। दूसरी दृष्टि से संन्यास की सर्व-शेष्ठ कहा गया—

### प्रवजेश परं स्थातुं पारिवाज्यमनुत्तमम् "--

दोनों स्थितियों को एक ही दृष्टि से देखने पर विरोध आता है। दोनों को भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों का अपना-अपना चेत्र है, टक्कर की कोई वात ही नहीं। संन्यास-आधम के विरोध में जो नाक्य हैं, वे सम्मवतः उसकी और अधिक मुकाव होने के कारण लिखे गए। संन्यास की और अधिक मुकाव होने के कारण लिखे गए। संन्यास की और अधिक मुकाव होना समाज व्यवस्था की दृष्टि से स्मृतिकारों को नहीं बचा। इसलिए उन्होंने ऋण चुकाने के बाद ही संसार-त्याग का, संन्यास लेने का विधान किया। यहस्थाअम का कर्चव्य पूरा किये विना जो अमया बनता है, उसका जीवन थोथा और दुःखमय है—यह महाभारत की घोषणा भी उसी कोटि का प्रतिकारात्मक भाव है। किन्तु यह समाज-व्यवस्था का विरोध अन्तःकरण की भावना को रोक नहीं सका।

अमण परम्परा में अमण बनने का मानदण्ड यही— 'संवेग' रहा है। जिन में वैराग्य का पूर्णोदय न हो, उनके लिए गृहवात है ही। वे घर में रहकर भी अपनी चमता के अनुसार मोध की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस समझ दृष्टि-कोण से विचार किया जाए तथा आयु की दृष्टि से विचार किया जाए तो आअम-ज्यवस्था का यांत्रिक स्वरूप हृदयंगम नहीं होता। आज के लिए तो ७५ वर्ष की आयु के बाद संन्यासी होना प्रायिक अपवाद ही हो सकता है, सामान्य विधि नहीं। अब रही कर्म की बात। खान-पान से लेकर कायिक, वाचिक और मानसिक सारी प्रवृत्तियाँ कर्म हैं। लोकमान्य के अनुसार जीना मरना भी कर्म है दें

गृहस्य के लिए भी कुछ कर्म निषिध माने गए हैं। गृहस्य के लिए विहित कर्म भी संन्यासी के लिए निषिद्ध माने गए हैं १ । संदोप में ''सर्वारम्भ

करित्यागं का आवर्श समी आत्मवादी परम्पराक्षों में रहा है और उसकी आधार भूमि है—संन्यास । गृहवास की अपूर्णता से संन्यास का, सुक्ति की अपूर्णता से संन्यास का, सुक्ति की अपूर्णता से जान का, स्वर्ग की अपूर्णता से जावका का और प्रकृति की अपूर्णता से निवृत्ति का महत्त्व बदा । ये मुक्ति आदि जीवन के अवश्यम्मावी अंग हैं और मुक्ति आदि सहय—इसी विवेक के सहारे मारतीय आवशों की समानान्तर रेखाएं निर्मित हुई हैं।

# श्रमण-संस्कृति की दो धाराएं

श्रमण-परम्परा

तत्त्व-तथ्य या आर्य सत्य

दु:स

विद्यान

वेदना

संज्ञा

संस्कार

उपादान

विचार-बिन्दु

दुःख का कारण

दुःख निरोध

दुःख निरोध का मार्ग

विचार-बिन्दु

चार सत्य

#### श्रमण-परम्परा

विश्वभर के दर्शन सम और असम रेखाओं से भरे पड़े हैं। चिन्सन और अनुभूति की धारा सरल और वक्र-दोनों प्रकार बहती रही है। साम्य और असाम्य का अन्वेषण मात्रा-मेद के आधार पर होता है। केवल साम्य या असाम्य दूँदने की वृत्ति सफल नहीं होती।

श्रमण-परम्परा की सारी शाखाएं दो विशाल शाखाओं में सिमट गईं। जैन और बौद्ध-दशंन के आश्चर्यकारी साम्य को देख-"एक ही सरिता की दी धाराएँ वही हों"—ऐसा प्रतीत होने लगता है।

भगवान् पार्श्व की परम्परा ऋनुस्यूत हुई हो—यह मानना कल्पना-गौरव नहीं होगा।

शब्दों गाथात्रों त्रीर भावनात्रों की समता इन्हें किसी एक उत्स के दो प्रवाह मानने को विवश किए देती है।

भगवान् महावीर श्रीर महात्मा बुद--दोनों भमण, तीर्थ व धर्म-चक्र के प्रवर्तक, लोक-भाषा के प्रयोक्ता श्रीर दुख-मुक्ति की साधना के संगम-स्थल थे !

भगवान् महावीर कठीर तपश्चर्या और ध्यान के द्वारा केवली बने। महात्मा बुद्ध छह वर्ष की कठीर-चर्या से सन्तुष्ट नहीं हुए, तब ध्यान में लगे। उससे सम्बोधि-लाभ हुआ।

कैवल्य-लाभ के बाद मगवान् महावीर ने जो कहा, वह द्वादशांग— गणिपटक में गुंथा हुआ है।

बोधि लाम के बाद महात्मा बुद्ध ने जो कहा, वह त्रिपिटक में गुंथा हुन्ना है।

### तत्त्व-तथ्य या आर्य सत्य

भगवान् महाबीर ने---जीव, ऋजीव, पुरुष, पाप, ऋासव, संवर, बन्ध, निर्जरा, मोच---

इन तब तस्त्रों का निरूपण किया । महारमा बुद्ध ने--द्रास, द्रास-समुद्रम, निरोध, सार्थ-- इन चार आर्थ-सत्यों का निरूपण किया? ।

### दुःख

भगवान् महाबीर ने कहा—पुण्य-पाप का बन्ध ही संसार है। संसार वु:खमय है। जन्म बु:ख है, बुद्रापा दु:ख है, रोग दु:ख है, मरण दु:ख है। पाप-कर्म किया दु:ख है वथा किया जा रहा है, वह सब दु:ख है। महात्मा बुद्ध ने कहा—पैदा होना दु:ख है, बूद्रा होना दु:ख है, ब्याधि दु:ख है, मरना दु:ख है।

### विज्ञान

भगवान् महावीर ने कहा-

- (१) जितने स्थूल ऋवयवी हैं, वे सब पाँच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ऋौर ऋाठ स्पर्श वाले हैं—मूर्त या रूपी हैं।
- (२) चत्तु रूप का माहक है और राष्ट्र उसका माह्य है।
  कान शब्द का माहक है और शब्द उसका माह्य है।
  नाक गन्ध का माहक है और गन्ध उसका माह्य है।
  जीम रस की माहक है और रस उसका माह्य है।
  काय (त्वक्) स्पर्श का माहक है और स्पर्श उसका माह्य है।
  मन-माव (अभिमाय) का माहक है और भाव उसका माह्य है।
  मन-माव (अभिमाय) का माहक है और भाव उसका माह्य है।
  चत्तु और रूप के उचित सामीप्य से चत्तु-विज्ञान होता है।
  कान और शब्द के स्पर्श से ओअ-विज्ञान होता है।
  नाक और गन्ध के सम्बन्ध से माण-विज्ञान होता है।
  जीम और रस के सम्बन्ध से रसना-विज्ञान होता है।
  काय और स्पर्श के सम्बन्ध से स्पर्शन-विज्ञान होता है।
  चिन्तन के द्वारा मनोविज्ञान होता है।

इन्द्रिय-विशान रूपी का ही होता है। सनी-विशान रूपी और अरूपी दोनों का होता है"।

### वेदना

(३) अनुकूल वेदना के बह प्रकार है :---

- (१) चत्तु-सुख (२) ओत्र-सुख (३) श्राण-सुख (४) जिह्ना-सुख (५) स्पर्शन-सुख (६) मन-सुख । प्रतिकृत वेदना के स्नह प्रकार हैं—
- (१) चतु-बु:ख (२) भोत्र-बु:ख (३) प्राण-बु:ख (४) जिह्ना-बु:ख (५) स्पर्शन बु:ख (६) मन-बु:ख १। संज्ञा
- (४) चार वंशाएं (पूर्वानुभूत विषय की स्मृति श्रीर श्रनागत की चिन्ता या विषय की श्रभिलाषा ) है—
- (१) ब्राहार-संज्ञा (२) भय-संज्ञा (३) मैथुन-संज्ञा (४) परिप्रह-संज्ञा १०।

#### संस्कार

( ५) वासना—पांच इन्द्रिय और मन की धारणा के बाद की दशा है ° । उपादान

महात्मा बुद्ध ने कहा—भिचुआं ! जिस प्रकार काठ वसी, तृण तथा मिट्टी मिलाकर 'आकाश' (खला ) को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हैं, इसी प्रकार हड्डी, रगें, मांस तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे 'रूप' कहते हैं।

श्राँख श्रीर रूप से जिस विशान की उत्पत्ति होती है, वह चतु-विशान कहलाता है। कान श्रीर शब्द से जिस विशान की उत्पत्ति होती है, वह भोश-विशान कहलाता है। नाक श्रीर गन्ध से जिस विशान की उत्पत्ति होती है, वह श्राण-विशान कहलाता है। काय (स्पर्शेन्द्रिय) श्रीर स्पृशतव्य से जिस विशान की उत्पत्ति होती है, वह काय-विशान कहलाता है।

मन तथा धर्म (मन-इन्द्रिय के विषय) से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह मनोविद्यान कहलाता है।

उस विज्ञान में का जो रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है । उस विज्ञान में की जो वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, उस विज्ञान में की जो संज्ञा है, वह संज्ञा-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, जो उस विज्ञान में के जो संस्कार है, वह संस्कार उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है। जो उस विशान ( चित्त ) में का विशान ( मात्र ) है, वह विशान—उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है।

मिलुओ ! यदि कोई कहै कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के, विज्ञान—चित्त-मन की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, उत्पन्न होना, वृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होना—हो सकता है, तो यह असम्भव है १ 8।

दुःखवाद भारतीय दर्शन का पहला आकर्षण है। जन्म, मृत्यु, रोग श्रीर खुदापे को दुःख<sup>१</sup> श्रीर अज, अमर, अजर, अवज को सुख माना गया है<sup>१५</sup>। विचार-बिन्दु

जन्म, मृत्यु, रोग श्रौर बुढ़ापा—ये परिखाम हैं। महात्मा बुद्ध ने इन्हीं के निर्मूलन पर बल दिया। उसमें से करुखा का स्रोत बहा।

भगवान् महावीर ने दुःख के कारणों को भी दुःख माना और उनके उन्मूलन की दशा में ही जनता का ध्यान खींचा की उसमें से संयम और अहिंसा का स्रोत वहा।

### दुःस का कारण

भगवान् महावीर ने कहा-विलाका अध्डे से और अण्डा बलाका से पैदा होता है, वैसे ही मोह-तृष्णा से और तृष्णा मोह से पैदा होती है १० ।

प्रिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव राग को उभारते हैं। अप्रिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव द्वेष को उभारते हैं।

प्रिय-विषयों में आदमी फंस जाता है। आप्रिय-विषयों से दूर भागता है। प्रिय-विषयों में अनुस आदमी परिम्रह में आसक्त बनता है। असन्तोष के दुःख से दुःखी बनकर वह चोरी करता है।

तृष्णा से पराजित व्यक्ति के माया-पृषा और लोभ बढ़ते हैं, वह तुःख-मुक्ति नहीं पा सकता १८।

चोरी करने वाले के माया-मृषा और लोभ बढ़ते हैं, वह हु:ख-मुक्ति नहीं पा सकता 11

प्रिय विषयों में अतृप्त न्यकि के माथा-मृषा श्रीर लोभ बढ़ते हैं, वह दुःख-मृक्ति नहीं पा सकता रें।

परिम्रह में आसक्त व्यक्ति के माया-मृषा और लोम बढ़ते हैं, वह तुःख-मुक्ति नहीं पा सकता रें।

दुःख आरम्भ से पैदा होता है रहे। दुःख हिंसा से पैदा होता है रहे। दुःख कामना से पैदा होता है रहे।

जहाँ आरम्भ है, हिंसा, है, कामना है, वहाँ राग-होष है। जहाँ राग-द्वेष है—वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, हर्ष, विषाद, हास्य, मय, शोक और वासनाएं हैं २५ । जहाँ ये सब हैं, वहाँ कर्म (बन्धन) है। जहाँ कर्म है, वहाँ संसार है; जहाँ संसार है, वहाँ जन्म है। जहाँ जन्म है, वहाँ जरा है, रोग है, मौत है। जहाँ ये हैं, वहाँ दुःख है २६।

भव-तृष्णा विषेलो बेल है। यह भयंकर है श्रीर इसके फल बड़े डरावने होते हैं रूप

महात्मा बुद्ध ने कहा—मनुष्य अपनी आंख से रूप देखता है। प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर हो तो उससे दूर भागता है। कान से शब्द सुनता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। आण से गन्ध संघता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। जिह्वा से रस चखता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है। मन से मन के विषय (धर्म) का चिन्तन करता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है। अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है। अप्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है।

इस प्रकार आसक होनेवाला तथा दर भागनेवाला जिस दुःख-सुख वा अदुख-असुख, किसी भी प्रकार की वेदना-अनुभूति का अनुभव करता है, वह उस वेदना में आनन्द लेता है, प्रशंसा करता है, उसे अपनाता है। वेदना की जो अपना बनाना है, वही उसमें राग उत्पन्न होना है। वेदना में जो राग है, बही छपादान है। जहाँ छपादान है, वहाँ भव है, जहाँ भव है, वहाँ पैदा होना है, जहाँ पैदा होना है, वहाँ बृदा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, पीढ़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना—सब हैं। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख का समुद्य होता है।

## दुःख निरोध

भगवान् महावीर ने कहा—ये अर्थ—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श— प्रिय भी नहीं हैं, अप्रिय भी नहीं हैं, हितकर भी नहीं हैं, अहितकर भी नहीं हैं। ये प्रियता और अप्रियता के निमित्तमात्र हैं। उनके उपादान राग और होष हैं, इस प्रकार अपने में छिपे रोग को जो पकड़ लेता है, उसमें समता या मध्यस्थ-वृत्ति पैदा होती है। उसकी तृष्णा चीया हो जाती है। विरक्ति आने के बाद ये अर्थ प्रियता भी पैदा नहीं करते, अप्रियता भी पैदा नहीं करते वि

जहाँ विरक्ति है, वहाँ विरित्त है। जहाँ विरित्त है, वहाँ शान्ति है, जहाँ शान्ति है वहाँ निर्वाण है<sup>2</sup>।

सब द्वन्द्र मिट जाते हैं--- ग्राधि-ज्याधि, जन्म-मौत न्नादि का अन्त होता है, वह शान्ति है।

द्वन्द के कारण भूतकर्म विलीन हो जाते हैं, वह निरोध है। यही दुःख निरोध है 3°।

महातमा बुद्ध ने कहा—काम-तृष्णा और भव-तृष्णा से मुक्त होने पर प्राणी फिर जन्म प्रहण नहीं करता <sup>29</sup>। क्योंकि तृष्णा के सम्पूर्ण निरोध से उपादान निरूद्ध हो जाता है। उपादान निरूद्ध हुआ तो भव निरूद्ध । भव निरूद्ध हुआ तो पैदाइस निरूद्ध । पैदा होना निरूद्ध हुआ तो बूदा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना—यह सब निरूद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस सारे के सारे हु:ख-स्कन्ध का निरोध होता है।

मिसुओं ! यह जो रूप का निरोध है, उपरामन है, ख्रस्त होना है—यही दुःख का निरोध है, रोगों का उपरामन है, बरामरब का अस्त होना है। यह जो बेदना का निरोध है, संज्ञा का निरोध है, संस्कारों का निरोध है तथा विद्यान का निरोध है, उपशामन है, अस्त होना है, यही दुःख का निरोध हैं, रोगों का उपशामन है, जरा-मरख का अस्त होना है।

यही शान्ति है, यही श्रेष्ठता है, यह जो सभी संस्कारों का शमन, सभी चित्त-मलों का त्याग, तृष्णा का चय, विराग-स्त्ररूप, निरोध स्वरूप निर्वाण है।

### दुःस निरोध का मार्ग

भगवान् महावीर ने ऋजु मार्ग को वेखा 3 व वह ऋजु ( सीधा ) है, इसलिए महाघोर है 3 3, दुरुवर है 3 4 |

बह अनुत्तर है, विशुद्ध है, सब दुःखों का अन्त करनेवाला है " उसके चार अक्स है "।

तम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चरित्र, सम्यक्-तप । इसकी ऋल्प-ज्ञाराधना करने वाला ऋल्प-दुःखों से मुक्त होता है। इसकी मध्यम आराधना करने वाला सब दुःखों से मुक्त होता है। इसकी पूर्ण आराधना करने वाला सब दुःखों से मुक्त होता है।

यह जो कामोपभोग का हीन, ब्रास्य, ऋशिष्ट, ऋनार्थ, अनर्थकर जीवन है और यह जो अपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का का दुःखमय, अनार्थ, अनर्थकर जीवन है, इन दोनों सिरे की बातों से बचकर तथागत ने मध्यम-मार्ग का शान प्राप्त किया जो कि आँख खोल देनेवाला है, ज्ञान करा देने बाला है, शमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, बोध के लिए, निर्वाण के लिए होता है—

यही आर्थ अध्योगिक मार्ग दुःख-निरोध की आरे ले जाने वाला है; जो कि यूँ है—

१ सम्यक् इष्टि
२ सम्यक् संकल्प
३ सम्यक् वाणी
४ सम्यक् कर्मान्स
५ सम्यक् आधीविका

- ६ सम्यक् ज्यायाम
- ७ सम्यक् स्मृति
- सम्यक् समाधि

समाधि

निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है ऋरि कोई मार्ग नहीं है । इस मार्ग पर चलने से तुम दुःख का नाश करोगे।

## विचार बिन्दु

महात्मा बुद्ध ने केवल मध्यम-मार्ग का आश्रय लिया । उसमें आपद्-धर्मी या अपवादों का प्राचुर्य रहा । भगवान् महावीर आपद्-धर्मी से दूर होकर चले । काय-चलेश को उन्होंने अहिंसा के विकास के लिए आवश्यक माना । किन्तु साथ-साथ यह भी कहा कि वल, श्रद्धा, आरोग्य, चेत्र और काल की मर्यादा को समककर ही आत्मा को तपश्चर्या में लगाना चाहिए १८।

गृहस्थ-आवकों के लिए जो मार्ग है, वह मध्यम-मार्ग है।

### चार सत्य

C C Para 11 4" M 1 490 1

महात्मा बुद्ध ने चार सत्यों का निरूपण व्यवहार की भूमिका पर किया जबकि मगवान्-महाबीर के नव तत्त्वों का निरूपण ऋषिक दार्शनिक है।

संसार, संसार-हेतु, मोच्च ऋौर मोच्च का उपाय-चे चार सत्य पातझल भाष्यकार ने भी माने हैं।

उन्होंने इसकी चिकित्सा-शास्त्र के चार अङ्गो-रोग, रोग-हेतु, आरोग्य श्रीर भैषज्य से तुलना की है।

महात्मा बुद्ध ने कहा: —भिन्नुत्रों ! "जीव ( त्रात्मा ) त्रौर शरीर मिन्न-भिन्न हैं—ऐसा मत रहने से श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता<sup>3</sup> । श्रीर जीव ( त्रात्मा ) तथा शरीर दोनों एक हैं"—ऐसा मत रहने से भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता।

इसलिए भिद्धुक्रो ! इन दोनों सिरे की बातों को छोड़कर तथागत बीच के धर्म का उपदेश देते हैं—

अविधा के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विकान, विकान के होने

से नामरूप, नामरूप के होने से खह आयतन, खह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से बेदना, बेदना के होने से एक्का, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से म्या, मय के होने से जन्म, जन्म के होने से खुढ़ापा, मरना, शोक, रोना-पीटना, दुःख, मानसिक चिन्ता तथा परेशानी होती है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध की उत्पत्ति होती है। भिच्छुश्रों! इसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हैं।

श्चित्वचा के ही सम्पूर्ण विराग सो, निरोध सो संस्कारों का निरोध होता है। संस्कारों के निरोध से विज्ञान-निरोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप निरोध, नामरूप के निरोध से छह आयतनों का निरोध, छह आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव-निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध सो खुढ़ापा, शोक, रोने-पीटने, तुःख मानसिक चिन्ता तथा परेशानी का निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध का निरोध होता है।

भगवान् महावीर ने जीव और अजीव का स्पष्ट व्याकरण किया। उनने कहा—जीव शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव चेतन है, शरीड़ जड़ है—इस दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। संसारी जीव शरीर से बन्धा हुआ है, उसी के द्वारा अभिन्यक्त और प्रवृत्त होते हैं, इसलिए वे अभिन्न भी हैं।

श्रात्मा नहीं है, वह नित्य नहीं है, कर्त्ता नहीं है, मोक्ता नहीं है, मोच्च नहीं हैं, मोच्च का उपाय नहीं है—ये छह मिथ्या-दृष्टि के स्थान हैं दें

श्रातमा है, वह नित्य भी है, कर्ता है, भोक्ता है, मोच्च है, मोच्च का उपाय है—ये खह सम्यक्-्ष्टिक के स्थान हैं "।

जीय और ऋजीय-ये दो मूल तत्त्व हैं। यह विश्व का निरूपण है र ।

पुण्य, पाप स्त्रीर बन्ध-यह दुःख (संसार) है " श्रासव दुःख (संसार) का हेत है। मीच दुःख (संसार) का निरोध है। संबर स्त्रीर निर्या दुःख निरोध (मोच) के जपाय है।

जीव और अजीव—ये दो मूलभूत सत्य हैं। अजीव से जीव के विश्लेषण की प्रक्रिया का अर्थ है—साधना। रोष सात तत्त्व साधना के अन्न हैं। एंचिस रूप में वे सात तत्त्व और चार आर्थ-सख सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

जैन-दर्शन और वर्तमान युग साम्य-दर्शन निःशस्त्रीकरण (शस्त्र-परिज्ञा) शस्त्रीकरण के हेत् प्रतिष्ठा का व्यामोह शस्त्रोकरण का परिणाम नेतृत्त्व का महत्त्व पाण्डित्य शस्त्र-प्रयोक्ता अविवेक और विवेक निःशस्त्रीकरण का अधिकारी शस्त्र-प्रयोग से दूर अशस्त्र की उपासना मित्र और रात्र वैतन्य का सूक्ष्म जगत् ज्ञान और वेदना (अनुभूति) अहिंसा का सिद्धान्त हिंसा चोरी है निःशस्त्रीकरण की आधार शिला आत्मा का सम्मान वस्तु सत्य व्यवहार सत्य व्यक्ति और समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता ऐकान्तिक आग्रह समन्वय की दिशा में प्रगति पंचशील

सामप्रदायिक-सापेक्षता
सामग्रस्य का आधार मध्यम-मार्ग
शांति और समन्यय
सह-अस्तित्व की धारा
सह-अस्तित्व का आधार-संयम
स्वत्व की मर्यादा
निष्कर्ष
नयः सापेक्ष दृष्टियां
दुर्नयः निर्पेक्ष दृष्टियां

## साम्य-दर्शन

दर्शन के सत्य ध्रुव होते हैं। उनकी अपेद्या त्रेकालिक होती है। मानवं-समाज की कुछ समस्याएं बनती-मिटती रहती हैं। किन्तु कुछ समस्याएं मौलिक होती हैं। बार्तमानिक समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व बर्तमान के समाज-दर्शन पर होता है। दर्शन उन समस्याओं का समाधान देता है, जी मौलिक होने के साथ-साथ दूसरी समस्याओं को उत्पन्न भी करती है।

वैषम्य, शस्त्रीकरण और युद्ध-ये त्रैकालिक समस्याएं हैं। किन्तु वर्तमान में वे उप्र बन रही हैं। ऋणु-युग में शस्त्रीकरण और युद्ध के नाम प्रसद की सम्भावना उपस्थित कर देते हैं। आज के मनीधी इस सम्भावना के अन्त का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मार्क्स ने साम्य का मार्ग खोज निकाला। समाज-दर्शन में उसका विशिष्ट स्थान है। उसके पीछे शक्ति का सुदृढ़ तन्त्र है। इसिलाए उसे साम्य का स्वतन्त्र-विकासात्मक रूप नहीं कहा जा सकता। भगवान महाबीर ने साम्य का जो स्वर-उद्बुद्ध किया, वह ज्ञाज ऋषिक मननीय है। भगवान ने कहा-"प्रत्येक दर्शन को पहले जानकर मैं प्रश्न करता है. हे वादियो ! तुम्हें सुख अधिय है या दुःख अधिय १' यदि तम स्वीकार करते हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूती को, सर्थ जीवों को और सर्व सत्वों को दुःख महा अयंकर, अनिष्ट और बाशान्तिकर है । "जैसे युक्ते कोई वेंत, हड्डी, सुष्टि, कंकर, ठिकरी ब्रादि से मारे, पीटे, तोड़े, तर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, मयमीत करे, प्राथ-इरण करे तो मुक्ते दुःख होता है, जैसे मृत्यु से लगाकर रीम चखाइने तक से मुक्ते दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और उत्वों को होता है"-यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्व को नहीं मारना चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताप नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे उद्दिम नहीं करना चाहिए?।

इस साम्य-दर्शन के पीछे शक्ति का तन्त्र नहीं है, इसलिए यह समाज को अधिक समृद्ध बना सकता है। समूचा विश्व अहिंसा या साम्य की चर्चा कर रहा है। इस संस्कार की पृष्ठभूमि में जैन दर्शन की महत्त्वपूर्य देन है। कायिक और मानसिक अहिंसा और उसकी वैयक्तिक और सामाजिक साधना का सुन्यवस्थित रूप जैन तीर्थंकरों ने दिया, यह इतिहास द्वारा भी अभिमत है।

### निःशस्त्रीकरण (शस्त्र-परिज्ञा)

जीवन की सारी चर्याक्रों का प्रधान-स्रोत आत्म-चर्या है। उसके दो पद्ध हैं—क्राचार और विचार। आचार का फल विचार है। विचार का सार आचार है। आचार से विचार का सम्वादन होता है, पीप मिलता है। विचार से आचार को प्रकाश मिलता है।

श्राचार का प्रधान अंग निःशस्त्रीकरण है।

पाषाया-युग से अध्यायुग तक जितने उत्पीड़क और मारक शस्त्रों का आविष्कार हुआ है, वे निष्किय-शस्त्र (द्रव्य-शस्त्र ) हैं। उनमें स्वतः प्रेरित धातक शक्ति नहीं है।

भगवान् ने कहा—गीतम ! सिकय-शस्त्र (भाव-शस्त्र) ऋसंयम है। विध्वंस का मृल वही है। निष्कय-शस्त्रों में प्राण फूंकनेवाला भी वही है। उसे भली-भाँति समक कर छोड़ने का यन करना ही निःशस्त्रीकरण है।

## अस्त्रीकरण के हेतु

भगवान् ने कहा—यह मनुष्य (१) चिरकाल तक जीने के लिए, (२४) प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रशंसा के लिए, (५) जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिए, (६) दुःख-मुक्ति के लिए—शस्त्रीकरण करता है ।

## प्रतिष्ठा का व्यामोह

"आज तक नहीं किया गया, वह करू गा" इस भूल-मुलैया में फंसे हुए लोग भटक जाते हैं। वे इसरों को डराते हैं, सताते हैं, मारते हैं, खूट खसौट करते हैं ।

वे नहीं जानते कि मौत के करोड़ों दरवाजे हैं"। जीवन दौड़ रहा है। वे नहीं देखते कि मौत के लिए कोई दिन कुटी का नहीं है । जीवन नश्वर है। वे नहीं सोचते कि मौत के समय कोई शरख नहीं देता"। जीवन अन्नाम है।

### शस्त्रीकरण का परिणाम

रास्त्रीकरण करने वाला, कराने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला एक दिशा से दूसरी दिशा में पर्यटन करता है। उनके स्थान निम्न होते हैं:— कोई अन्धा होता है तो कोई काना, कोई बहरा होता है तो कोई गूंगा, कोई कुबड़ा और कोई बौना, कोई काला और कोई चितकवरा—यू उनका संसार रंग विरंगा होता है

### नेतृत्व का महत्त्व

जो न्यक्ति शस्त्र-प्रयोग के द्वारा दूसरों को जीतना चाहते हैं—वे दिक्मूद हैं। लोक-विजय के लिए शस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाले जनता को
घोर श्रम्भकार में ले जा रहे हैं। वे कल्याण-कारक नेता नहीं हैं। दिक्-मूद् नेता श्रीर जलका अनुगामी समाज, ये दोनों अन्त में पछताते हैं । श्रम्भा अन्धों को सही पथ पर नहीं ले जा सकता । इसलिए नेतृत्व का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। सफल नेता वही हो सकता है, जो दूसरों के अधिकारों को कुचले बिना निजी खोतों को ही विकासशील बनाए।

### पाणिखस्य

जो समय को समकता है, उसका मूल्य आंकता है, वह परिडत है " | वह व्यामूढ़ नहीं बनता | वह समय को समक्त कर चलता है | मंद व्यक्ति मोह के मार से दब जाता है | वह न आर-गामी होता है और न पारगामी—न इधर का रहता है और न उधर का " । जो व्यक्ति अलोभ से लोभ को जीतते हैं, वे पारगामी हैं; जन-मानस के सम्राट् हैं " ।

लोक-विजय के लिए जन-बल और शस्त्र-बल का संग्रह और प्रयोग करने वाले अदूरदृशी हैं । दूरदर्शी जो होते हैं, वे शस्त्र-प्रयोग न करते, न करवाते और न करनेवाले का समर्थन ही करते । लोक-विजय का यही मार्ग है। इसे सममन्ने वाला कहाँ भी नहीं बंचता । वह अपनी स्वतंत्र हुद्धि और स्वतन्त्र गति से चलता है ।

### शस्त्र-प्रयोक्ता

जो प्रमत्त हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जो काम-भोग के अर्थी हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। भगवान् ने कहा—अपने या पर के लिए या विना प्रयोजन ही जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे विपदा के मैंबर में फैंस जाते हैं। ।

### अविवेक और विवेक

भगवान् ने कहा—शस्त्रीकरण ऋविवेक (ऋपरिशा) है। इसके कटु परिणामों को जान कर जो इसे छोड़ देता है, वह विवेक (परिशा) है ' । निःशस्त्रीकरण का अधिकारी

भगवान् ने कहा-गौतम ! मैं पहले कहाँ था ! कहाँ से आया हूँ ! पहले कौन था आगे क्या होऊँगा ! यह संज्ञान जिसे नहीं होता, वह अनात्मवादी है ।

अनात्मवादी निःशस्त्रीकरण नहीं कर सकता दिशाओं और अनुदिशाओं में सञ्चारी तत्त्व जो है, वह मैं ही हूँ (सोऽहम्), इसे जाननेवाला आत्मा को जानता है, लोक को जानता है, कम को जानता है, किया को जानता है।

श्रातमा को जानने वाला ही निःशस्त्रीकरण कर सकता है १९। शस्त्र-प्रयोग से दूर

जो अपनी पीर जानता है, वही दूसरों की पीर जान सकता है "। जो दूसरों की पीर जानता है, वही अपनी पीर जान सकता है "।

सुख दुःख की अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म-तुला की यथार्थ अनुभूति हुए विना प्रत्येक जीव सभी जीवों के 'शस्त्र' (हिंसक ) होते हैं<sup>९२</sup>।

'ऋशस्त्र' (ऋहिंसक ) वे ही हो सकते हैं, जिन्हें साम्य और ऋमेद में कोई मेद न जान पड़े। भगवान्ने ऋहिंसा के उश्च-शिखर से पुकारा - पुरुष ! देख—''जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिस पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है। जिसे तू कप्ट देना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू ऋधीन करना चाहता है, वह तू ही है जिसे तू सताना चाहता है, वह तू ही है \* \* | " इंतन्य और घातक, शासितन्य और शासक में समता है किन्तु एकत्व नहीं है | कर्ता के साथ किया दौड़ती है और उसका परिचाम पीछे लगा आता है | सरल चच्च से देखता है, वह दूसरों को मारने में अपनी मीत देखता है, दूसरों को शासिस और अधीन करने में अपनी परवशता देखना है, दूसरों को सताने में अपना सन्ताप देखता है | एक शन्द में किया की प्रतिकिया (अनु-संवेदन ) देखता है, इसलिए वह किसी को भी मारना व अधीन करना नहीं चाहता |

शस्त्रीकरण (पाप) से वे ही बच सकते हैं, जी गम्भीरता (अध्यात्म-दृष्टि) पूर्वक शस्त्र-प्रयोग में अपना अहित देखते हैं विश्व

जो खेरह हैं, वे ही अशस्त्र का मर्म जानते हैं, जो अशस्त्र का मर्म जानते हैं, वे ही खेरह हैं २५।

को दूसरों की आशंका, भय या लाज से शस्त्रीकरण नहीं करते, वे तत्काल-हिष्ट ( अन्-अध्यात्म-हिष्ट---विहर्-हिष्ट ) हैं। वे समय आने पर शस्त्री-करण से बच नहीं सकते विकास

# अशस्त्र की उपासना

जो सर्वदा और सर्वथा अशस्त्र है, वही परमात्मा है। अशस्त्रीकरण की स्रोर प्रगति ही उसकी उपासना है। आत्माएं अनन्त हैं। वे किसी एक ही विशाल-वृक्ष के अध्यय मात्र नहीं हैं। सबकी स्वतन्त्र सत्ता है रूं।

जो व्यक्ति दूसरी आत्माओं की प्रभु-सत्ता में इस्तक्षेप करते हैं, वे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते।

भगवान् ने कहा—सर्व-जीव-समता का आचरण ही सख है। इसे केन्द्र-बिन्दु मान चलने वाले ही परमात्मा की छपासना कर सकते हैं दें। मित्र और शत्रु

मगवान् ने कहा—पुरुष ! वाहर क्या द्वंद रहा है ! अन्दर आ और देख दू ही तेरा मित्र है " ! जो पुरुष ! दू ही तेरा मित्र और दू ही तेरा शत्रु है जो किसी का भी अभित्र नहीं, वही अपने आपका मित्र है " । को किसी एक का भी अभित्र है, वह सबका अभित्र है—आत्मा की सर्व सम-संसा का अभित्र है " । जो भ्रात्मा के श्रमित्र हैं, वे परमात्मा की जपासना नहीं कर सकते। चैतन्य का सुक्ष्म-जगत्

जो व्यक्ति सूहम जीवीं का ग्रस्तित्व नहीं मानते, वे ग्रपना श्वस्तित्व भी नहीं मानते। जो श्रपना श्रस्तित्व नहीं मानते हैं, वे ही मूहम जीवों का ग्रस्तित्व नहीं मानते। वे श्रनात्मवादी हैं। श्रात्मवादी ऐसा नहीं करते। वे जैसे श्रपना श्रस्तित्व मानते हैं, वैसे ही सुहम जीवों का श्रम्तित्व भी मानते हैं।

मिट्टी का एक ढेला, जल की एक बूंद, ऋग्निका एक करा, कोंपल को हिला सके उतनी सी वायु में अप्रसंख्य जीव हैं। सुईं की नोक टिके, उतनी बनस्पति में अप्रसंख्य या अनन्त जीव हैं।

# ज्ञान और वेदना ( अनुभूति )

जीव के दो विशेष गुण हैं—ज्ञान और वेदना (सुख-दु:ख की अनुभूति)। अमनस्क (जिनके मन नहीं होता, उन) जीवों का ज्ञान अस्पष्ट होता है, वेदना स्पष्ट होती हैं<sup>33</sup>।

समनस्क (जिनके मन होता है, उन) जीवों का ज्ञान श्लौर वेदना दोनों स्पष्ट होते हैं अ

भगवान् ने निशाल ज्ञान चत्तु से देखा और कहा-गीतम ! इन होटे जीनों में भी मुख-दुख की संनेदना है 34 ।

# अहिंसा का सिद्धान्त

प्राणी मात्र को जीना प्रिय है, मौत अप्रिय; सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय। इसलिए मतिमान् मनुष्य को किसी का प्राण न लूटना चाहिए 3 व ।

जीव- षध न करना ही जानी के ज्ञान का सार है ज्ञीर यही ऋहिंसा का सिद्धान्स है 3 थ !

## हिंसा चोरी है

सूहम जीव अपने प्राण लूटने की स्वीकृति कन देते हैं । को व्यक्ति समात् जनके प्राण लूटते हैं, वे उनकी चोरी करते हैं ।

## निःशस्त्रीकरण की आधारशिला—सब जीव समान हैं

#### (क) परिमाण की दृष्टि से :--

जीवों के शरीर भले छोटे हों या बढ़े, आत्मा सब में समान है। चीटी और हाथी—दोनों की आत्मा समान हैं ।

भगवान् ने कहा—गीतम ! चार वस्तुएं समतुल्य हैं—ग्राकाश ( लोका-काश ), गति-सहायक-तत्त्व ( धर्म ), स्थिति-सहायक-तत्त्व ( ग्रथमं ) ग्रीर एक जीव—इन चारों के अवयव बराबर हैं ' । तीन व्यापक हैं । जीव कमें शारीर से बंधा हुआ रहता है, इसलिए वह व्यापक नहीं बन सकता । उसका परिमाण शरीर-ध्यापी होता है । शरीर—मनुष्य, पशु, पद्यी—इन जातियों के अनुरूप होता है शरीर-मेद के कारण प्रसरण-मेद होने पर भी जीव के मौलिक परिमाण में कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता । इसलिए परिमाण की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

#### (ल) ज्ञान की दृष्टि से :-

मिटी, पानी, श्राम, वायु और वनस्पति का झान सब से कम विकसित होता है। ये एकेन्द्रिय हैं। इन्हें केवल स्पर्श की अनुभूति होती है। इनकी शारीरिक दशा दयनीय होती है। इन्हें छूने मात्र से अपार कष्ट होता है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रमनस्क पंचेन्द्रिय, समनस्क पंचेन्द्रिय—ये जीवों के क्रमिक विकास-शील वर्ग हैं। शान का विकास सब जीवों में समान नहीं होता किन्तु ज्ञान-शक्ति सब जीवों में समान होती है। प्राणी मात्र में अनन्त ज्ञान का सामर्थ्य है, इसलिए ज्ञान-सामर्थ्य की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

#### (ग) बीर्य की दृष्टि से :--

कई जीव प्रसुर उत्साह और क्रियात्मक वीर्य से सम्पन्न होते हैं तो कई उनके धनी नहीं होते। शारीरिक तथा पारिपार्श्विक साधनों की न्यूनाधिकता व उच्चावचता के कारण ऐसा होता है। आत्म-वीर्य या योग्यतात्मक वीर्य में कोई न्यूनाधिक्य व उच्चावचात्व नहीं होता, इसलिए योग्यतात्मक वीर्य की हिष्ट से सब जीव समान हैं।

## (भ) अपीद्शलिकता की दृष्टि है :---

किन्हीं का शरीर सुन्दर, जन्म-स्थान पवित्र व व्यक्तित्व आकर्षक होता हैं और किन्हीं का इसके विपरीत होता हैं।

कई जीव लम्या जीवन जीते हैं, कई छोटा, कई यश पाते हैं श्रीर कई नहीं पाते या कुयश पाते हैं, कई उच्च कहलाते हैं श्रीर कई नीच, कई सुख की अनुभूति करते हैं श्रीर कई दुःख की । ये सब पौद्गलिक उपकरण हैं। जीव अपौद्गलिक है, इसलिए श्रपौद्गलिकता की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

( ङ ) निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से :--

कई व्यक्ति हिंसा करते हैं—कई नहीं करते, कई मूठ वोलते हैं—कई नहीं बोलते, कई चोरी और संग्रह करते हैं—कई नहीं करते, कई वासना में फँसते हैं—कई नहीं फँसते। इस वैषम्य का कारण मोह ( मोहक-पुद्गलों) का उदय व अनुदय है। मोह के उदय से व्यक्ति में विकार आता है। हिंसा, मूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये विकार (विभाव) है। मोह के अनुदय से व्यक्ति स्वभाव में रहता है—अहिंसा सख, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह स्वभाव है। विकार औपाधिक होता है। निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(च) स्वभाव बीज की समता की दृष्टि से :--

स्रात्मा परमात्मा है। पौद्गलिक उपाधियों से बन्धा हुन्ना जीव संसारी-स्रात्मा है। उनसे मुक्त जीव परमात्मा है। परमात्मा के स्राठ लच्चण हैं:—

- (१) अनन्त-श्रान, (२) अनन्त-दर्शन, (३) अनन्त-भ्रानन्द, (४) अनन्त-पित्रता, (५) अपुनरावर्तन, (६) अपूर्तता—अपौद्गिलकता, (७) अगुद-लघुता—पूर्ण साम्य, (८) अनन्त-शक्ति।
- इन आठों के बीज प्राणीमात्र में सममात्र होते हैं। विकास का तारतम्य होता है। विकास की टिप्ट से मेद होते हुए मी स्वमाव-बीज की साम्य-दृष्टि से सब जीव समान हैं।

यह त्रात्मीपम्य या सर्व-जीव-समता का सिद्धान्त ही निःशस्त्रीकरण की आधार-शिला है।

आत्मा का सम्मान

भ्रात्मा से स्रात्मा का सवातीय सम्बन्ध है। युद्गल उसका विवातीय

तस्य है। जाति और रंग-रूप-ये पौद्गलिक हैं। सजातीय की उपेद्या कर विजातीय को महत्त्व देना प्रमाद है।

चत्रुष्मन् । त् देख, जो प्रमादी हैं वे स्वतन्त्रता से कोसों दूर हैं । प्रमादी को चारों त्रोर से डर ही डर लगता है। अप्रमादी को कहीं भी डर नहीं दीखता भे ।

जहाँ जाति, कुल, रंग-रूप, शक्ति, ऐश्वयं, ऋधिकार, विद्या और तपस्या का गर्व है वहाँ आत्मा का तिरस्कार है। आत्मा का सम्मान करनेवाला ही नम्र होता है। वह कँचा उठता है \* 3।

पुद्गल का सम्मान करनेवाला उद्धत है, वह नीचे जाता है " ।

श्चात्मा का सर्व-सम-सत्ता को सम्मान देनेवाला ही लोक-विजेता बन सकता है। वस्तु-सत्य

भगवान् महावीर ने कहा — जो है उसे मिटाने की मत सीची । तुम्हारा अप्रस्तित्व तुम्हें प्यारा है, उनका अप्रस्तित्व उन्हें प्यारा है। जो नहीं है, उसे बनाने की मत सीचो ।

डोरी को इस प्रकार खींची कि गांठ न पड़े। मनुष्य को इस प्रकार चलाओं कि लड़। इंन हो। बालों को इस प्रकार संबारों कि उलक्कन न बने। विचारों को इस प्रकार ढालों कि मिड़न्त न हो। तात्पर्य की भाषा में— आचीप और आक्रमण की नीति मत बरतो। उससे गांठ घुलती है, युद्ध छिड़ते हैं, बाल उलक्कते हैं और चिनगारियाँ उछलती हैं।

भगवान् ने कहा—श्वाद्धेप-नीति के पीछे यथार्थ-हिष्टकीण और तटस्थमाव नहीं होता, इसलिए वह श्राग्रह, दुनंय और एकान्त की नीति है। श्वाद्धेप को छोड़ो, सत्य उत्तर श्राएगा।

व्यक्ति का त्राचिप करनेवाली सत्ता और सत्ता का त्राचिप करनेवाला व्यक्ति—रोनों भटके हुए हैं। सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल श्रह्मला सत्ता है। सापेखता में दोनों का रूप निखर उठता है। यह व्यक्ति और समष्टिकी सापेश-नीति जैन-दर्शन का नय है। इसके अनुसार समध्य-सापेश व्यक्ति और व्यक्ति-सापेश्व समष्टि—दोनों सल्य हैं। समष्टि-निरपेश्व-व्यक्ति और व्यक्ति-निरपेश्व-समध्य —दोनों मिथ्या हैं।

## व्यवहार-सत्य

नय-वाद ध्रुव सत्य की ऋपरिहार्य व्याख्या है। यह जितना दार्शनिक सत्य है, उतना ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है ऋौर सामुदायिक भी। इन दोनों कच्चाओं में नय की ऋहता है।

सापेच नीति से व्यवहार में सामज्ञस्य त्राता है। उसका परिणाम है मैत्री, शान्ति त्रीर व्यवस्था। निरपेच नीति त्रवहेलना, तिरस्कार और घृणा पैदा करती है। परिवार, जाति, गांव, राज्य, राष्ट्र और विशव—ये क्रांमक विकासशील संगठन है। संगठन का त्रायंहै सापेचता। सापेचता का नियम जो दो के लिए है, वही अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के लिए है।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अवहेलना कर अपना प्रभुत्व साधता है, वहाँ असमंजसता खड़ी ही जाती है। उसका परिवाम है—कडुता, संघर्ष श्रीर अशान्ति।

निरपेक्षता के पाँच रूप बनते हैं :-

१—वैयक्तिक, २—जातीय, ३—सामाजिक, ४—राष्ट्रीय, ५—न्नन्तर्-राष्ट्रीय।

इसके परिणाम है—वर्ग-भेद, अलगाव, अव्यवस्था, संघर्ष, शक्ति-चय, युद्ध और अशान्ति।

सापेचता के रूप भी पाँच हैं:-

१—वैयक्तिक, २—जातीय, ३—सामाजिक, ४—राष्ट्रीय ५—अन्तर्-राष्ट्रीय।

इसके परियाम हें-समता-प्रधान-जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह, शक्ति-संवर्धन, मैत्री त्रीर शान्ति ।

## व्यक्ति और समुदाय

व्यक्ति अकेला ही नहीं आता । वह बन्धन के बीज साथ लिए आता है । अपने हाथीं उन्हें सींच विद्याल वृद्ध बना लेता है। वही निकुक उसके सिए बन्धन-ग्रहं बन जाता है। बन्धन सादे जाते हैं, यह दिखाऊ सत्य है। दिकाऊ सत्य यह है कि बन्धन स्वयं विकसित किए जाते हैं।

उन्हीं के द्वारा वैयक्तिकता समुदाय से खुड़कर सीमित हो जाती है। वैयक्तिकता और सामुदायिकता के बीच भेद-रेखा खींचना सरल कार्य नहीं है। व्यक्ति-व्यक्ति ही है। सब स्थितियों में वह व्यक्ति ही रहता है। जन्म, मीत और अनुभूति का चेत्र व्यक्ति की वैयक्तिकता है। सामुदायिकता की व्याख्या पारस्परिकता के द्वारा ही की जा सकती है। दो या अनेक की जो पारस्परिकता है, वहीं समुदाय है।

पारस्परिकता की सीमा से इधर जो कुछ भी है, वह वैयक्तिकता है। व्यक्ति का आन्तरिक क्षेत्र वैयक्तिक है, वह उससे जितना बाहर जाता है ' उतना ही सामुदायिक बनता चलता है।

व्यक्ति को समाज-निरपेस्न और समाज को व्यक्ति-निरपेस्न मानना एकान्त पार्थक्यवादी नीति है। इससे दोनों की स्थिति असमञ्जस बनती है।

समन्वयवादी नीति के अनुसार व्यक्ति और समाज की स्थिति सापेल्व है। कहीं व्यक्ति गौधा बनता है, समाज मुख्य और कहीं समाज गौण बनता है और व्यक्ति मुख्य।

इस स्थिति में स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। आजार्य अमृतचन्द्र ने इसे मधनी के रूपक में चित्रित किया है। मन्थन के समय एक हाय आगे आता है, इसरा पीड़े चला जाता है। इसरा आगे आता है, पहला पीछे सरक जाता है। इस सापेच मुख्यामुख्य भाव से स्नेह मिलता है। एकान्त आग्रह से खिचाब बदता है।

# अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता

बहुता और ऋस्पता, व्यक्ति और समृह के ऐकान्तिक स्नाग्रह पर असन्तुलन बढ़ता है, सामझस्य की कड़ी टूट जाती है।

अधितम मनुष्यों का अधितम हित—यह जो तामाजिक उपयोगिता का तिदान्त है, वह निरमेख नीति पर आधारित है। इसीके आधार पर हिटसर ने बहुदियों पर मनमाना असाचार किया। बहु संख्यकों के लिए अला संख्यकों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों को बिलदान करने के सिद्धान्त का औचित्य एकान्तवाद की देन है।

सामन्तवादी युग में बड़ों के लिए छोटों के हितों का त्याग छित्तत माना जाता था। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों तथा बड़े राष्ट्री के लिए छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा आज भी होती है। यह अशान्ति का हेत बनता है। सापेक्ष-नीति के अनुसार किसी के लिए भी किसी का अनिष्ट नहीं किया जा सकता।

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगएय मान उन्हें आगे आने का अवसर नहीं देते। इस निरपेश्व-नीति की प्रतिक्रिया होती है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रों में बड़ों के प्रति अस्तेह-भाव उत्पन्न हो जाता है। वे संगठित हो उन्हें गिराने की सोचते हैं। घृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के प्रति तिरस्कार तीन हो उठता है।

ऋविकसित एशिया के प्रति विकसित राष्ट्रों की जो निरपेच नीति रही, उसकी प्रतिक्रिया फूट रही है। एशियाई राष्ट्रों में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति जो दुराव है, यह उसीका परिणाम है। परिवर्तन के सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले राष्ट्र सम्हल गए। उन्होंने ऋपने लिए कुछ सद्भावना का वातावरण बना लिया।

ब्रिटेन ने शस्त्रहीन भारत, वर्मा और लंका को समय की मांग के साथ-साथ स्वतन्त्र कर निरपेच (नास्ति-सर्वत्र-वीर्यवादी) नीति को छोड़ा तो उसकी सापेच नीति सफल रही।

फ़ान्स ने भी भारत के कुछ प्रदेश और हालैंग्ड ने जाना, सुमात्रा आदि को छोड़ा, वह भी इसी कोटि का कार्य है। पुर्तगाल अब भी निरपेच्च (अस्ति-सर्वत्र-वीर्यवादी) नीति को लिए बैटा है और गोन्ना के प्रश्न पर अड़ा बैटा है। समय-मर्यादा के अनुसार निरपेच्च-नीति का निर्वाह हो सकता है किन्तु उसके भावी परिणामों से नहीं बचा जा सकता।

मैत्री की पृष्ठभूमि सत्य है, वह श्रुवता और परिवर्तन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अपरिवर्तन जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परिवर्तन। अपरिवर्तन को नहीं जानता वह चच्चुष्मान् नहीं है, वैसे ही वह भी अचच्चुष्मान् है जो परिवर्तन को नहीं समकता। बस्तुए बदलती हैं, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, विचार बदलते हैं, इनके साथ स्थितियां बदलती हैं। बदलते तस्य को जो पकड़ लेता है, वह सामञ्जस्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी वन जाता है।

समय-समय पर हुई राज्यकान्तियों ने राज्यसत्ताओं को बदल डाला। राज्य की सीमाएं बदलती रही हैं। शासन काल बदलता रहा है। शासन की पद्धितयां भी बदलती रही हैं। इन परिवर्तनों का एक मूल्यांकन करनेवाले ही अशान्ति को टाल सकते हैं। गाँथी, नेहरू और पटेल अखन्ड भारत के सिद्धान्त पर अड़े ही रहते, जिन्ना की माँग को स्वीकार नहीं करते ती सम्भवतः अशान्ति उम रूप लेती। किन्तु उनकी सापेश्व-नीति ने वस्तु, ज्ञेत्र, काल और परिस्थित के मूल्यांकन द्वारा अशान्ति को निवीं बना दिया। ऐकान्तिक आग्रह

भारत में राज्य पुनर्-रचना को लेकर अभी-अभी जो असन्तुलन आया, वह केवल आग्रही मनोवृत्ति का निदर्शन है। भारत की अखण्डता में निष्ठा इ.खंनेवाले काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कर्ष्डे की सत्ता स्वीकार करनेवाले प्रान्त-रचना जैसे क्वांटे प्रश्न पर उलक गए। हिंसा को उभारने लग गए।

भारत संवर्ग व संघात्मक राज्य है। संविधान की तीसरी धारा के द्वारा पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य का चेत्र घटा-बढ़ा सकेगी, नया राज्य बना सकेगी।

इस व्यवस्था के विषद्ध जो आन्दोलन चला, वह परिवर्तन की मर्यादा की न समक्तने का परिणाम है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण में जो तथ्य है, तथ्य केवल वहीं नहीं है।

भाषा की विविधता में जो सांस्कृतिक एकात्मकता है, वह भी तो एक तथ्य है।

मेदात्मक प्रवृत्तियों के ऐकान्तिक आग्रह से अखण्डता का नाश होता है।

क्रमेदारमक वृत्ति के एकान्त आश्रह से खण्ड की वास्तविकता और जम्मोगिता का खोप होता है। राज्यों की आन्तरिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी प्रथक विशेषताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। संघ संबद्ध होने के कारण उन्हें एक साथ मिलकर विकास करने का अवसर भी मिलता है।

इस समन्वयवादी-नीति में पृथक्ता में पक्कवन पानेवाले स्वातन्त्र्य-बीज का विनाश भी नहीं होता और सामुदायिक शक्ति और सुरचा के विकास का साम भी मिल जाता है।

स्विस लोगों में जर्मन, फेंच और इटालियन—ये तीन भाषाएँ चलती हैं। इस विभिन्नता के उपरान्त भी वे एक कड़ी से खुड़े हुए हैं।

संबर्गया संघातमक राज्य में जो विभिन्नता और समता के समन्वय का अवसर मिलता है, वह प्रत्येक राज्य की पूर्ण प्रमुख्य-सम्पन्नता में नहीं मिल सकता।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यष्टि और समिष्ट तथा अपरिवर्तन और परिवर्तन के समन्वय से व्यवहार का भामक्षस्य और व्यवस्था का सन्तुलन होता है—वह इनके असमन्वय में नहीं होता।

## समन्वय की दिशा में प्रगति

समन्त्रय का सिद्धान्त जैसे विश्व-त्यवस्था से सम्बद्ध है, वैसे ही व्यवहार व उपयोगिता से भी सम्बद्ध है। विश्व-व्यवस्था में जो सहज मामझस्य है, उसका हेत उसीमें निहित है। वह है—प्रत्येक पदार्थ में विभिन्नता और समता का सहज समन्वय। यही कारण है कि सभी पदार्थ अपनी स्थित में कियाशील रहते हैं। उपयोगिता के चेत्र में सहज समन्वय नहीं है, इमलिए वहाँ सहज सामझस्य भी नहीं है। असामझस्य का कारण एकान्त-बुद्धि और एकान्त-बुद्धि का कारण पच्चातपूर्ण बुद्धि है।

स्त्र और पर का भेद तीत्र होता है, तटस्थ कृति द्वीण हो जाती है, हिंसा का मूल यही है।

श्रहिंसा की जड़ है मध्यस्य-वृत्ति—लाभ श्रीर श्रलाम में वृत्तियों का सन्तुलन।

स्व के उत्कर्ष में पर की हीनता का प्रतिबिध्य होता है। पर के उत्कर्ष में स्व की हीनता की अनुभृति होती है। ये दोनों ही एकाल्सवाद है। एक जाति या राष्ट्र दूसरी जाति या राष्ट्र पर हाती हुत्या या होता है, वह इसी एकान्तवाद की प्रतिच्छाना है।

पर के आगरण-काल में स्व के छत्कर्ष का पारा काँचा चढ़ा नहीं रह सकता। वहाँ दोनों मध्य-रेखा पर आ गाते हैं। इनका इच्छिकीण सामेच यन जाता है।

आज की राजनीति सापैचता की दिशा में गिश्व कर रही है। कहना चाहिए—विश्व का मानस अनेकान्स को समक रहा है और व्यवहार में सतार रहा है।

स्वेज के प्रश्न पर शान्ति, सद्माबना, मैत्री और समसौतापूर्ण दृष्टि से विचार करने की जो गूंज है, वह वृत्तियों के सन्तुलन की प्रगति का स्पष्ट संकेत है। यही घटना यदि सन् १९४६ या १६ में घटी होती तो परिचाम भयंकर हुआ होता किन्तु वह सन् ५६ है।

इस दशक का मानस समन्त्रय की रेखा को और स्पष्ट खींच रहा है। भगवान महावीर का दार्शनिक मध्यम मार्ग ज्ञात-स्रज्ञात रूप में विकसित हो रहा है।

ऋन्तर्राष्ट्रीय च्रेत्र में पंचशील की गूंज, बांडुंग सम्मेलन में उनमें और पांच सिद्धान्तों का समावेश, २६ राष्ट्री द्वारा उनकी स्वीकृति—ये सब समन्वय के प्रगति-चिद्ध हैं।

#### पंच शील

१--- एक दूसरे की प्रादेशिक या भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमिकता का सम्मान।

२--- जनाकमण।

३--- ऋन्य देशों के घरेल् मामलों में इस्तच्चेप न करना ।

४--समानवा एवं परस्पर साम ।

५--शान्तिपूर्ण सह-श्रस्तित्व।

## दश सिद्धान्त

बांडुंग सम्मेलन द्वरा स्वीकृत दश विद्वाल वे 🖁 :---

- १. मूल मानव-अधिकारी और संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के उद्देश्यों के प्रयोजनी और सिद्धान्ती के प्रति आदर।
- २ सभी राष्ट्रों की प्रमु-सत्ता और प्रादेशिक अखरडता के लिए सम्मान।
- ३. छोटे वहे सभी राष्ट्र और जातियों की समानता को मान्यता।
- Y ऋन्य देशों के घरेलू मामलों में इस्तच्चेप न करना।
- ५. संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के अनुसार अकेले अथवा सामूहिक रूप से आतम रहा के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार के प्रति आदर।
- ६ किसी भी बड़ी शक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामूहिक सुरचा के आयोजनों के उपयोग से अलग रहना, एक देश का दूसरे देश पर दबाव न डालना।
- ७ ऐसे कार्यों आक्रमण अथवा बल-प्रयोग की धमिकयों से अलग रहना, जो किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध हों।
- सभी अ्रान्तरिक कगड़ों का शान्तिपूर्ण छपायों से निपटारा करना ।
- ६ पारस्परिक हित एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना।
- १०. न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए सम्मान।
- १३ जून ५५ को नेहरू, बुल्गानिन के संयुक्त वक्तव्य पर इस्ताच्चर हुए। जनमें पंचशील का तीसरा सिद्धान्त अधिक व्यापक रूप में मान्य हुआ है—
  "किमी भी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सद्धान्तिक कारण से एक दूसरे के
  मामले में इस्तच्चेप न करना।"

इस राजनीतिक नयवाद की दाशंनिक नयवाद और सापेक्षवाद से तुलना कीजिए।

- १--कोई भी वस्तु और वस्तु-व्यवस्था स्याद्वाद या सापेश्ववाद की भर्यादा से बाहर नहीं है भेष
- २-दो विरोधी गुण एक वस्तु में एक साथ रह सकते हैं। उनमें सहानवस्थान (एक साथ न टिक सके) जैसा विरोध नहीं है ।
- ३-जितने वचन-प्रकार हैं उतने ही नय हैं "।
- ४--थे विशास कानसागर के श्रंश हैं<sup>४८</sup>।

- ५-- वे अपनी-अपनी सीमा में सस हैं \* ।
- ६--इसरे पद्ध से सापेख ई तभी नय ई "।
- ७—दूसरे पञ्च की सत्ता में इस्तचेष, अवहेलना व आक्रमण करते हैं तब वे दुर्नय बन जाते हैं प
- -- सब नय परस्पर में विरोधी हैं-- पूर्व साम्य नहीं है किन्तु सामेख हैं, एकत्व की कड़ी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे अविरोधी सत्य के साधक हैं पर। क्या संयुक्त-राष्ट्र संघ के निर्माख का यह आधारमृत सत्य नहीं है, जहाँ विरोधी राष्ट्र भी एकत्रित होकर विरोध का परिहार करने का यज करते हैं।
- ६, एकान्त अविरोध और एकान्त विरोध से पदार्थ-व्यवस्था नहीं होती । व्यवस्था की व्याख्या अविरोध और विरोध की सापेश्वता द्वारा की जा सकती है<sup>५३</sup>।
  - १० जितने एकान्तवाद या निरपेक्षवाद है, वे सब दीशों से भरे पड़े हैं।
  - ११ ये परस्पर ध्वंसी हैं-एक दूसरे का विनाश करने वाले हैं पर
- १२. स्याद्वाद और नयबाद में श्रनाक्रमण्, श्रहस्तच्चेप, स्वमर्यादा का श्रनतिक्रमण, सापेचता—ये सामझस्यकारक सिद्धान्त हैं।

इनका व्यावहारिक उपयोग भी असन्तुलन को मिटाने वाला है। सामप्रदायिक सापेक्षता

धार्मिक च्रेत्र भी सम्प्रदायों की विविधता के कारण असामअस्य की रंग-भूमि बना हुआ है।

समन्त्रय का पहला प्रयोग वहाँ होना चाहिए। समन्त्रय का आधार ही अहिंसा है। अहिंसा ही धर्म है। धर्म का ध्वंसक कीटासा है—साम्प्रदायिक आवेश।

आचार्य भी तुलसी द्वारा सन् १९५४ में बम्बई में प्रस्तुत साम्प्रदायिक एकता के पांच वत इस अभिनिवेश के नियंत्रण का सरल आधार प्रस्तुत करते हैं। वे इस प्रकार हैं:--

१. मण्डनात्मक नीति बरती जाए । श्रापनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए । दूसरों पर मौखिक या लिखित आह्रोप न किये जाए ।

- २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए !
- इसरे सम्प्रदाय और उसके अनुवाकियों के प्रति घृणा व विरस्कार की सावना का प्रचार न किया जाए।
- ४. कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार
  कावि कवांक्रनीय स्थवहार न किया जाए।
- ध्र धर्म के मौलिक तथ्य---श्रहिंसा, सत्य, ऋचीयं, ऋचचयं और ऋपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामृहिक प्रयत्न किया जाए। सामञ्जल्य का आधार मध्यम मार्ग

मेद और अमेद — ये हमारी स्वतंत्र चेतना, स्वतन्त्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र सत्ता के प्रतीक हैं। वे विरोध और अविरोध के साधन नहीं हैं। अविरोध का आधार यदि अमेद होगा तो मेद विरोध का आधार अवश्य बनेगा।

ऋमेद और मेद—ये वस्तु या व्यक्ति के नैसर्गिक गुण हैं। इनकी सह-स्थिति ही व्यक्ति या वस्तु है। इसलिए इन्हें ऋषिरोध या विरोध का साधन नहीं क्नाना चाहिए। मैद भी ऋषिरोध का साधन बने—यही समन्वय से अतिफलित साधना का स्वरूप है। यही है ऋहिंसा, मध्यस्यसृत्ति, तटस्थ नीति या साम्य-योग।

जाति, रंग और वर्ग के मेरों को लेकर जो संघर्ष चल रहे, हैं उनका आधार विषम मनोवृत्ति है। उसके बीज की उर्वर भूमि एकान्तवाद है। निरंकुरा एकाविपत्य और अराजकता— ये दोनों ही एकान्तवाद हैं। वाणी, विचार, लेख और मान्यता का नियन्त्रण स्वतन्त्र व्यक्तित्व का अपहरण है।

अराजकता में समूचा जीवन ही खतरे में पढ़ जाता है। सामझस्य की रेखा इनके बीच में है।

व्यक्ति अक्छेपन और समुदाय के मध्य-बिन्दु पर जीता है। इसलिएं जनके सामक्रस्य का आधार मध्यम-मार्ग ही हो सकता है। सान्ति और समन्वय

प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय यथार्थ मूल्यों के द्वारा ही शान्ति का अर्थन व उपमोग कर सकता है। इसक्रिए टप्टिकीण की क्स्यु-स्पर्शी क्लाना छनके लिए करदान जैसा होता है। पूर्व मान्यता या रूदि के कारण कुछ व्यक्ति या राष्ट्र स्थिति का यथायें मूल्य नहीं आंकते या आंकना नहीं चाइते—वे अतीतदशीं हैं।

स्तीत-दर्शन के आधार पर वर्तमान (ऋजुत्स नय) की अवहेलना करना निरमेख-नीति है। इसका परिणाम है असामञ्जस्य। इसके निदर्शन जनवादी चीन और उसे मान्यता न देनेवाले राष्ट्र बन सकते हैं। वस्तु का मूल्यांकन करते समय हमारा दृष्टिकोण एवण्मूत होना चाहिए। जो वर्ग वर्तमान में चीन के भू-माग का शासक नहीं है, वह उसका सर्व-सत्ता-सम्पन्न प्रमु कैसे होगा ? क्यांग का राष्ट्रवादी चीन और मान्नो का जनवादी चीन एक नहीं हैं। अवस्था-मेद से नाम-मेद जो होता है, वह मूल्यांकन की महत्त्वपूर्श दिशा (समिभिक्द-नय) है।

डतेस ने गोन्ना को पुर्तमाल का उपनिवेश कहा और खलबली मच गई। इस श्रीधकार-जागरण के युग में उपनिवेश का स्वर एवम्भूत दृष्टिकीण का परिचायक नहीं है।

अमरीकी मजदूर नेता भी बाल्टर रूथर के शक्तों में "एशिया में अमरीका की विदेश नीति शक्ति और सैनिक गठ-बन्धनों पर आधारित है, अवास्तविक है। अमेरिका ने एशिया की सद्भावना को दुरी तरह से खो दिया है।

गोश्रा के बारे में श्रमरीकी परराष्ट्र मन्त्री भी डलेस ने जो कुछ कहा, इस से स्पष्ट है कि वे एशियाई मावना को नहीं समकते प्रा

यह असंदिश्य तस्य है—राकि प्रयोग निरपेस्ता की मनीवृत्ति का वरिशाम है। निरपेस्ता से सद्भावना का अन्त और कटुता का विकास होता है। कटुता की परिसमाप्ति अहिंसा में निहित है। करूता का भाव तीत्र होता है, समन्वय की बात नहीं स्कती। समन्वय और अहिंसा अन्योन्याधित हैं। शान्ति से समन्वय और समन्वय से शान्ति होती है।

## सह-अस्तित्व की धारा

प्रमु-सत्ता की दृष्टि से सब स्वतन्त्र राष्ट्र समान हैं किन्तु सामर्थ्य की दृष्टि से सब समान नहीं भी हैं। ऋमेरिका शस्त्र-बल और घन-बल दोनों से समृद्ध है। इस सैन्य-बल और अम-बल से समृद्ध हैं। चीन और भारत जन-बल से समृद्ध हैं। जिडेन ज्यापार-विस्तार की कला से समृद्ध हैं। कुछ राष्ट्र प्राकृतिक सामर्थ्य की विभिन्न कक्षाएँ वँटी हुई हैं। सब पर किसी एक की प्रश्न-सत्ता नहीं है। एक दूसरे में पूर्ण साम्य और वैषम्य भी नहीं है। कुछ साम्य और कुछ वैषम्य से वंचित मी कोई नहीं है। इसलिए कोई किसी को मिटा भी नहीं सकता और मिट भी नहीं सकता। वैषम्य को ही प्रधान मान जो दूसरे को मिटाने की सोचता है, वह वैषम्यवादी नीति के एकान्तीकरण द्वारा असामञ्जस्य की स्थिति पैदा कर डालता है।

साम्य को ही एकमात्र प्रधान मानना भी साम्यवादी नीति का ऐकान्तिक आग्रह है। दोनों के ऐकान्तिक आग्रह के परिशाम-स्वरूप ही आज शीत-युद्ध का बोलवाला है।

वैषम्य और साम्य दोनों विरोधी अवश्य हैं पर निरमेक्च नहीं हैं। दोनों सापेक्च हैं और दोनों एक साथ टिक सकते हैं।

विरोधी युगलों के सह-अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—नित्य-स्त्रनित्य, सामान्य-स्रसामान्य, बाच्य-स्त्रवाच्य, सत्-स्रसत् जैसे विरोधी युगल एक साथ ही रहते हैं। जिस पदार्थ में कुछ गुषों की स्त्रास्तिता है, उसमें कुछ की नास्तिता है। यह स्त्रास्तिता श्रौर नास्तिता एक ही पदार्थ के दो विरोधी किन्तु सह-स्रवस्थित धर्म हैं।

सहावस्थान विश्व की विराट् व्यवस्था का आंग है। यह जैसे पदार्थांश्रित है, वैसे ही व्यवहाराश्रित है। इसी की प्रतिष्विन मारतीय प्रधान-मन्त्री पण्डित नेहरू के पंचशील में है। साम्यवादी और जनतन्त्री राष्ट्र एक साथ जी सकते हैं—राजनीति के रंगमंच पर यह घोप बलशाली बन रहा है। यह समन्वय के दर्शन का जीवन-व्यवहार में पड़नेवाला प्रतिविश्व है।

वैयक्तिकता, जातीयता, सामाजिकता, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता—ये निरपेश्व रूप में बदते हैं, तब ऋसामञ्जस्य को लिए ही बदते हैं।

व्यक्ति और सत्ता दोनों भिन्न ही हैं, यह दोनों के सम्बन्ध की अबहेलना है।

व्यक्ति ही तत्त्व है—यह राज्य की प्रमु-सत्ता का तिरस्कार है। राज्य ही सत्त्व है—यह व्यक्ति की सत्ता का तिरस्कार है। सरकार ही तत्त्व है—यह स्थायी तस्य--- अनता का तिरस्कार है। जहाँ तिरस्कार है, वहाँ निरपेक्ता है। जहाँ निरपेक्ता है, वहाँ असत्य है। असत्य की भूमिका पर सह-अस्तित्व का सिद्धान्त पनप नहीं सकता।

## सह-अस्तित्व का आधार--संयम

भगवान् ने कहा—सत्य का बल संजोकर सबके साथ मैश्री साघो<sup>भ है</sup>। सख के बिना मैश्री नहीं। मैश्री के बिना सह-श्रस्तित्व का विकास नहीं।

सत्य का अर्थ है—संयम । संयम से वैर-विरोध मिटता है, मैन्नी विकास पाती है । सह-न्रास्तित्व चमक उठता है । असंयम से वैर बढ़ता है " । मैन्नी का स्वर चीण हो जाता है । स्व के अस्तित्व और पर के नास्तित्व से वस्तु की स्वतंत्र-सत्ता बनती है । इसीलिए स्व और पर दोनों एक साथ रह सकते हैं ।

श्रगर सहानवस्थान व परस्पर-परिद्वार स्थिति जैसा विरोध व्यापक होता तो न स्व और पर ये दो मिलते और न सह-श्रस्तित्व का प्रश्न ही खड़ा होता । सह-श्रस्तित्व का सिद्धान्त राजनियकों ने भी समका है। राष्ट्रों के श्रापसी सम्बन्ध का श्राधार जो कूटनीति था, वह बदलने लगा है। उसका स्थान सह-श्रस्तित्व ने लिया है। अब समस्याश्रों का समाधान इसी को श्राधार मान खोजा जाने लगा है। किन्त श्रभी एक मंजिल और पार करनी है।

इसरों के स्वत्व को आत्मसात् करने की भावना त्यागे विना सह-आस्तित्व का सिद्धान्त सफल नहीं होता। स्याद्धाद की भाषा में—स्वयं की सत्ता जैसे पदार्थ का गुण है, वैसे ही दूसरे पदार्थों की असत्ता भी उसका गुण है। स्वापेचा से सत्ता और परापेचा से असत्ता—ये दोनों गुण पदार्थ की स्वतन्त्र-ज्यवस्था के हेतु हैं। स्वापेच्या सत्ता जैसे पदार्थ या गुण है, वैसे ही परापेच्या असत्ता उसका गुण नहीं होता तो द्वेत होता ही नहीं। द्वेत का आधार स्व-गुण-सत्ता और पर-गुण-असत्ता का सहावस्थान है।

सह-ऋस्तित्व में विरोध तभी आता है जब एक व्यक्ति, जाति या राष्ट्र; दूसरे व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के स्वत्व को हड़्य जाना चाहते हैं। यह आकामक नीति ही सह-ऋस्तित्व की बाधा है। ऋपने से सिन्न वस्तु के स्वत्व का निर्णय करना सरल कार्य नहीं है। स्व के आरोप में धक विचित्र प्रकार का मानसिक मुकाब होता है। वह सख पर आवरण डाल देता है। ससा शक्ति या अधिकार-विस्तार की भावना के पीछे, यही तत्त्व सकिय होता है। स्वत्य की मर्यादा

श्रान्तरिक च्रेत्र में व्यक्ति की श्रानुभृतियां व श्रान्तर् का श्रालोक ही उसका स्व है।

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मर्यादा जटिल बनती है। दूसरों के स्वत्व या अधिकारों का हरण स्व नहीं — यह अपस्पष्ट नहीं है। संघर्ष या अधान्ति का मूल दूसरों के स्व का अपहरण ही है।

युग-भावना के साथ-साथ 'स्व' की नर्यादा बदलती भी है। उसे समझने वाला नर्यादित हो जाता है। वह संघर्ष की चिनगारी नहीं उछालता। रूढ़ि-परक लोग 'स्व' की शाश्वत-स्थिति से चिपके बैठे रहते हैं। वे अशान्ति पैदा करते हैं।

बाहरी सम्बन्धों में रव की मर्यादा शाश्वत या स्थिर हो भी नहीं सकती । इसलिए भावना-परिवर्तन के साथ-साथ स्वयं को बदलना भी जरूरी हो जाता है। वाहर से सिमट कर ऋधिकारों में आना शान्ति का सबं प्रधान सूत्र है। उसमें खतरा है ही नहीं। इस जन-जागरण के थुग में उपनिवेशवाद, सामन्तवाद और एकाधिकारवाद मिटते जा रहे हैं। विचारशील व्यक्ति और राष्ट्र दूसरों के स्वत्व से बने ऋपने विशाल रूप की छोड़ अपने रूप में सिकुढ़ते जा रहे हैं। यह सामझस्य की रेखा है।

वर्ग-विग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय विग्रह की समापन-रेखा भी यही है। इसीके आधार पर कहा जा सकता है कि आज का विश्व व्यावहारिक समन्वय की विशा में प्रगति कर रहा है।
निष्कर्ष

शान्ति का आधार—व्यवस्था है। व्यवस्था का आधार—सह-ऋस्तित्व है। सह-ऋस्तित्व का आधार—समन्वय है। समन्वय का आधार-सलं है। सत्य का आधार—अस्व है। अस्य का आधार—अस्वा है। काहिंसा का क्राधार-जापरिग्रह है। कापरिग्रह का क्राधार-संगम है।

असंयम से संग्रह, संग्रह से हिंसा, हिंसा से मय, मय से आसत्य, आसत्य से संग्रव, संग्रव से अधिकार-इरण, अधिकार-इरण से अञ्चयस्था से अशान्ति होती है।

विरोध का अर्थ विभिन्नता है किन्तु संघर्ष नहीं।

१—सार्वभौम-दर्शन—अमुक दृष्टिकोण से यह वृं ही है—यह अस्तित्व की नीति है<sup>५८</sup> ।

अपने या अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए इसरों के स्वत्व को इड्पने का यक्त करना पक्तपाती-नीति है।

आक्रामक को सहयोग देना पश्चपाती-नीति है। दूसरों की प्रभुसत्ता में हस्तन्त्रेप करना पञ्चपाती-नीति है। उनमें कुछ भी सामध्ये नहीं है (नास्ति—सर्वत्र-वीर्यवाद), यह एकान्सवाद है।

हममें सब सामर्थ्य है—( ऋस्ति-सर्वत्र-वीर्यवाद ) यह एकान्सवाद है। इसरों के 'स्वत्व' को ऋपना स्वत्व न बनामा संयम है। यही सहस्रस्तित्व का आधार ।

अपरिवर्तित सत्य की दृष्टि से परिवर्तन अवस्तु है, परिवर्तित-सत्य की दृष्टि से अपरिवर्तन अवस्तु है, यह अपनी-अपनी विषय-मर्यादा है किन्तु अपरिवर्तन और परिवर्तन दोनों निरपेश्च नहीं हैं।

अपरिवर्तन की दृष्टि से मूह्यांकन करते समय परिवर्तन गौण अवश्य होगा किन्दु उसे सर्वया भूल ही नहीं जाना चाहिए।

परिवर्तन की द्वादि से सूह्यांकन करते समय अपरिवर्तन गीय अपश्य होगा किन्दु उसे सर्वया भूल ही नहीं जाना चाहिए।

## नय : सापेक्ष-दष्टियाँ

१ नैगम-नय---

अभेद और भेद सापेद्य हैं।

ें केंबल अमेद ही नहीं है, केवल मेद ही नहीं है

श्रमेद श्रीर मेद सर्वथा स्वतन्त्र ही नहीं हैं।

यह विश्व अखरडता से किसी भी रूप में नहीं खुड़ा हुआ खरड और खण्ड से बिहीन अखण्ड नहीं है। यह विश्व यदि अखण्ड ही होता, तो ज्यवहार नहीं होता, उपयोगिता नहीं होती, प्रयोजन नहीं होता। अगर विश्व खरंडात्मक ही होता तो ऐक्य नहीं होता। अस्तित्व की हिन्द से यह विश्व अखरड भी है, प्रयोजन की हिन्द से यह विश्व खण्ड भी है।

#### र संब्रह-नय-

मेद-सापेश अमेद प्रधान दृष्टिकोण। वह यह, यह वह, सब एक हैं, विश्व एक है, अमिन्स है।

३ व्यवहार-मय---

वह यह, यह वह, सब भिन्न हैं, विश्व अनेक रूप है, भिन्न है।

४ ऋषु-सम्न-नय-

भूत-भविष्य-सापेच वर्तमान-दृष्टि ।
जो बीत चुका है, वह अकिश्चितकर है ।
... जो नहीं आया, वह भी अकिश्चितकर है ।
कार्यकर वह है, जो वर्तमान है ।

#### ५ शब्द-नय---

भूत, भविष्य और वर्तमान के शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं और उनके अर्थ भी भिन्न-भिन्न हैं।

स्त्री, पुरुष श्रीर नपुसंक के वाचक-शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं श्रीर उनके

६ समभिरूद-नय---

ि जिसेने उपुरास्य राज्य है जरते ही अपे हैं—एक राज्य की बस्तुकी की

#### ष्ट एकम्यूत-नव---

एक ही शब्द सदा एक क्स्यु की आमिष्यक्ति नहीं करता। किया-कासीन वस्तु का वाचक शब्द किया-काल-शृह्य वस्तु को अमिष्यक्त नहीं कर सकता। दुर्नयः निर्**पेश-दिस्था** 

- १, व्यक्ति और समुदाय दोनी सर्वया भिन्न ही है—यह वस्तु-स्थिति का तिरस्कार है। वह ऐकान्तिक पार्थक्यवादी नीति (नैगम-नयामास) है।
- २. समुदाय ही सत्य है—यह व्यक्ति का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक समुदायवादी नीति (संग्रह नयामास ) हैं।
- ३. व्यक्ति ही सख है—यह संमुदाय का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक-व्यक्तिवादी नीति (व्यवहार-नयामास ) है।
- ४, वर्तमान ही सत्य है—यह अतीत और भविष्य, अपरिवर्तन या एकता का तिरस्कार है। यह ऐकान्तिक परिवर्तनवादी नीति (पर्यायार्थिक-नयाभास) है।
  - प्, लिक्क-भेद ही सत्य है—यह भी एकता का तिरस्कार है।
  - ६. जत्पत्ति-मेद ही सत्य है-यह भी एकता का तिरस्कार है।
  - ७. कियाकाल ही सल है-यह भी एकता का तिरस्कार है

निरपेश्च दृष्टिकात्याग ही समाज को शान्ति की स्त्रोर अप्रसर कर सकता है।

> स्याद्वादाय नमस्तस्मै, यं विना सक्ताः क्रियाः। लोकद्वितयभाविन्यो नैव साङ्गत्यमासते॥

जिसकी शरण लिए बिना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की कियाए' समञ्जस (संगत) नहीं होती, उस स्यादाद को नमस्कार है।

> जेन विणा लोगस्स वि, ववहारी सव्वहा ण णिघडइ। तस्स मुवगोकगुरुणो, गुमो ऋषेगंतवायस्स ॥

जिसके बिना लोक-व्यवहार भी संगत नहीं होता, उस जगद्गुर अनेकान्त-बाद को नमस्कार है।

> चत्पन्नं दिषमावेन, नष्टं दुग्वतया पयः। गौरसत्वात् स्थिरं जानम् , स्याद्वावद्विद् जनोऽपि कः॥

दही बनता है, क्ष भिटंता है, गोरस स्थिर रहता है। छत्याद और गिनाश के पौर्वापर्य में भी जो ऋपूर्वापर है, परिवर्तन में भी जो ऋपरिवर्तित है, इमें कीन ऋस्वीकार करेगा।

एकेनाकर्षन्ती इलथयन्ती वस्तुतस्विमतरेशा। झन्तेन जयित जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिव गोपी॥ एक प्रधान होता है, दूसरा गौण हो जाता है—यह जैनदर्शन का

नय है।

इस सापेश्व नीति से सत्य उपलब्ध होता है। नवनीत तब मिलता है, जब एक हाथ आगे बढ़ता है और दूसरा हाथ पिछे सरक जाता है।

# परिशिष्ट : १ :

[ टिप्पणियां ]

# चीया सण्ड

#### : अड्डारह :

- १-- ते अयावाई, लोवावाई, कम्मावाई, किरियावाई -- आचा० १-१-१।
- २- द राधारर, १३,१४,१६,१६।
- ३---आव० ४।५, स्० २।७।
- Y-सद्वी आणाए मेहावी आ**चा**० १।३।४ ।
- ५--- महसं पास --- आचा १ १३।१।
- ६-स्० २।७; उत्त० २८।२,३
- ७-- अप्यक्षा सम्मेतिन्जा -- उत्त॰ ६।२।
- ८-पुरिसा सच्चमेव समिमजागाहि श्रचा० १।३-३-१११
- ६-सच्चिम्म धिइ' कुव्बहा -- ऋाचा० श३-३-११३
- १०-सच्चं लोगम्मि सारभृयं -प्रश्न० २ संबर द्वार ।
- ११—इह हि रागद्वेपमोहाधिमभूतेन सर्वेणापि संसारिजन्तुना शारीरमानसाऽने कातिकदुकतुःखोपनियातपीडितेन तर्यनयनाय हेवीयादेयपरिकाने यक्नो-विश्वेयः। स च न विशिष्टिविवेकमृते।
  - —आचा० दृ० १-१ उपोद्धात।
- १२-- ब्रात्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति बृह् उप २।४१६
- १३--- सर्वस्य कामाय प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ...
  - —बंध० उप० श्राप्त
- १४—सेखं भनते ! सवसे किं फले ! णाण फले । सेखं भंते णासे किं फले ! विकासम् अतहानम् , विहासम् अर्थातीनां हेयोपादेयत्व- विनिश्चवः —स्था० शशास्ट ।
- १५—सा च द्विषा—सपरिका, प्रत्याख्यानपरिका च । तथ शपरिक्या सावध-व्यापारेण बन्धो भवति—इत्येवं भगवता परिका प्रवेदिता । प्रत्याख्यान-परिक्रमा च सावध्योगावन्थहेतकः प्रत्याख्येयाः, इत्येथंख्पा चेति
  - --श्राचा० वृ० १-१-१-१ |

१६ — म्रिमिसतानिमिसत्वस्तुस्वीकारितरस्कारश्चमं हि प्रमाणमतो ज्ञानमेवेदम्। —प्र० न० १-३

१७-प्र० र० प्र० प्र२

१८-सञ्बं विलवियं गीयं, सञ्बं नष्टं विडंबियं। सञ्बे स्नामरणा भारा, सञ्बे कामा दुहानहा॥

--- उत्त० १३।१६।

१६—दर्शनं निश्चयः पृंसि, बोधस्तद्बोध इष्यते ।
स्थितरत्रेव चारित्रमिति योगः शिवाभयः ॥ —पञ्चा० १७०

२०-शा० मा० शशर

२१—इह मेगेसि नो सन्ना होइ, कम्हाक्रो दिसाक्री वा क्रागक्रो अहमंसि १ क्रिक्श मे क्राया जवनाइए वा नित्य १ के वा क्रहमंसि १ के वा इक्षो चुक्रो इह पेटचा मनिस्सामि। —क्राचा० १-१

२२--- अन्नाणी किं काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं। दशवे० ४---१०

२३-पदमं नाणं तस्त्रो दया। दशवै० ४-१०

२४-- येनाइं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम् । यदेव भगवान वेद तदेव मे बृहि ॥

२५-एकोहु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए अन्निमिहेह किंचि।

—उत्त० १४।४●

२६ — त्रात्मा वा ऋरे द्रष्टब्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यः । — बृह ० उप० २-४-५

२७—तमेव सच्चं निस्संकं जं जियोहि पवेह्यं । —भग० २८—सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा, सम्यन्धानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः चीणदोषाः ॥

---सुण्डकोप० ३-५

२६—रागाद्वा द्वेषाद्वा, मोहाद्वा वाक्यमुख्यते झन्तम् ।
यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं कि स्यात् ॥
३०—ग्रमिषयं वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाक्वानञ्चामिषते स श्राप्तः ।
—प्र० न० ४-४

३१--से बेफि--श्रथ अवीमि --श्राचा० १-१-३

३२-- उत्तः २५-२०

३३--- उत्त० २८-२६

३४---उत्त० २८-२४

३५ —श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिमः । मत्वा च सतर्त ध्येयं, एते दर्शनहेतवः ॥

३६--दव्वाषसञ्मावो, सव्वपमागेहि जस्स खवलद्धो।
सव्वाहि नयविहिहि, वित्याररुद्दत्ति नायव्वो॥ --- उत्त॰ २८-२४

३७-- आगमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्णं दृष्टिकारणम् । अतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्रतिपत्तये ॥

३८—इह द्विविधा भावाः—हेतुमासा ऋहेतुमासाश्च । तत्र हेतुमासा जीवा-स्तित्वादयः, तत्नाधकप्रमाणसद्भावात् । ऋहेतुमासा अभन्यत्वादयः, अस्मदावपेच्चया तत्साधकहेत्नामसंभवात् , प्रकृष्टज्ञानगोचरत्वात् तढेत्नामिति । —प्रज्ञा० वृ० १

३६-- न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्नुते-- न खलु किमिह दहनो दहति नाकाश-मिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरित ।

४०-अवर्षा तु गुरोः पूर्वे, मननं तदनन्तरम्।
निविध्यासनमित्येतत्, पूर्णवोधस्य कारणम् ॥ —शु० र० ३-१३

४१--स्० १1१

४२-तस्य अद्भैव शिरः। -तैत्तव उप०

Y३-बुद्धिपूर्वा बाक् प्रकृतिवेदे । -वै॰ द॰

४४-योऽवमन्येत मूले, हेतुशास्त्राभयाद् द्विजः।
स साधुभिवंहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दकः॥ ---मनु० २-११

४५-यस्तकेषानुसम्बत्ते, स धर्मे वेद नेतरः। -मनु० १२-१०६

४६-पं० व० ४ द्वार

४७-- लो॰ त॰ नि॰

भयान अद्भवेव त्वयि पद्मपातो, न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु । ययावदाप्तत्वपरीच्चया तु, त्वामेव वीरप्रमुमात्रिताः स्मः ॥ स्वागर्म रागमात्रेशा, द्वेषमात्रात् परागमम् । — इ० व्यवः २६ न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । — हा॰ सा॰
४६ — प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तिसद्धान्तावयवतर्के निर्णयवावकत्व-वितरुडाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः ।
— स्थः १-१

५०--विषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेद्यया। प्रस्तुतार्थोपयोग्येव, धर्मसाधनलद्यणः॥ --धर्म व वाव

५१--शं० दिखि०

५२ — अन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः। वाक्-संरम्भः क्वचिदपि न जगाद मुनिः शिवोपायम्॥ — वाद द्वा० ७

५३--महा० भा० व० प० ३१२-११५

५४—यत्नानुमितोऽप्यथः, कुशलैरनुमानृभिः।
श्रिभियुक्ततरैरन्ये - रन्ययेवोषपद्यते॥
श्रायेरन् हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः।
कालेनैतावता प्राज्ञैः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः॥
न चेतदेव यत्तस्मात्, शुष्कतकंप्रहो महान्।
मिध्याभिमानहेतुत्वान्, त्याज्य एव मुसुद्धभिः॥

--यो० दृ० स० १४३-१४४-१४५

५५—सच्चं लोगम्मि सारभ्यं। —प्रश्नव्या० २

५६ — सत्यमायतनम् । केन० उप॰ चतुर्थ खण्ड ८

५७ — एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपा, जिनेशगीविस्तरमाप तर्केः।
तत्राप्यसत्यं त्यज सत्यमङ्गीकुरु स्वयं स्वीयहिताभिलाचिन्॥

-- द्रव्यानु० त०

३७-न्य ० उप---६३

Ex.—Philosophy begins in wander

६६—( क ) दुःखत्रयाभिघाता ज्जिज्ञासा, तदपघातके हेती...

--सं० का०-१

( ख ) दुःखमेव सर्वे विवेकिनः, हेयं दुःखमनागतम् …।

-यो० स्० श्रभ-१६।

(ग) महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु राजधानी से बाहर निकलकर प्रतिशा की—"जननमरणयोरदृष्टपारः न पुनरहं कपिलाद्वयं प्रवेश्टा"।

६७—ग्रधुवे श्रमासर्याम संसाराम तुक्खपतराये। कि नाम हूज्जतं क्रम्मयं जेणाहं तुमाहं न गच्छेज्जा — उत्त॰ ६-१।

६६—जे निजिण्यों से सुद्देः। — भग० ७ ।

७०--बुचिएस कम्मा सुचिण्ण फला, दुचिएस कम्मा दुचिएमफला।

---दशा०-६

(ख) पुरायो वै पुरायेन कर्मणा पापः पापेनेति । —वृह० उप० ३-२-१३ ७१—श्रत्ताणमेव श्रमिणिगिण्क, एवं दुक्खापमोक्खिस ।

-श्राचा॰ ४।१-२०४।

७२-७३-सापेद्याणि च निरपेद्याणि च कर्माणि फलनिपाकेषु सोपक्रमञ्च निरुपक्रमञ्च दृष्टं यथायुष्कम् ॥ --प्रज्ञा० वृ० पद-१४

७४ — सञ्दे समिद्विया, सञ्दे महज्जुइया, सञ्देसमजसा, सञ्दे समदला, सञ्दे समाणुमाचा, महासोक्खा, ऋणिदा; ऋष्येसा, ऋपुरोहिया, ऋहमिदाणामं ते देवगया। । — अज्ञापद ३

७५ - सञ्जेपाणा श्रशेतिसा सर्वेपि प्राणिनी विचित्रकर्मसब्धावाद् नानासति याति श्ररीराञ्जोपाञ्चादि समन्त्रितवादनीदशा विसदशाः - स्वत्र्व साम् ७६--दशवै० ८।२७

५-१ ०१--१

७८--उत्त० १६-२३,२४

७६--- उत्त १०,१

८०--- उत्त० १०-२

**८१**─- उत्त० १०-४

⊏२<del>---स</del>्० २-१-१

८३-दशबै० ८।३६

בא--- פפס עונע

⊏४—बट्० ८३

८६—उत्त० ५-६

८७--- उत्त० ५-७

स्ट—बट्० दर

८६-उस० प्राप

१० - गो सुविष्णा कम्मा सुविष्णा फला भवन्ति, गोवुविष्णा कम्मा दुविष्णा फला भवन्ति, अफले कल्याणपावए. गो प रचार्यति जीवा .....

---दशा० ६

६१—वत्त० २१-२४

६२—सुचिण्णा कम्मा सुबिएणा फला भवन्ति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिएणा फला भवन्ति, सफले कल्याणपावए पद्मायंति जीवा ----- दशा० ६

६३--- उत्त० ४-३,

६४---उत्त० ४-८

ह्य---वस्त प्र-ह

६६--उत्त० ५-११

६७--- वच ० ५-१२

£य--- छत्त∙ ५-१४

हह-स् शशह,

१००-६० शशक,

१०१-वस् १४/१८,

## ः उन्नीसः

१-सेण सह, ण रुवे, ण गन्धे, ण रसे, ख फासे, -श्राचा० १।६।६ ३३३

२---श्रह्मबी सत्ता • • • श्राचा० १।५।६-३३२

३---ब्रह्म १-१-१

४ — देहिंदिया इरित्तो, आया खलु गज्म बाहग-पश्रोगा। संडासो अय पिण्डो अपकारो इन्व विन्तेश्रो॥ दशवै० नि० ४॥ ३४०

५ -- जो चितेई सरीरे, नित्य ऋहं त एव होई जीवोति। न ऊ जीवस्मि ऋंसते, संसय उप्पायक्रो ऋन्नो ॥४। २४६ भीवस्स एस धम्मो, जा ईहा ऋत्थि वा नित्य वा जीवो।

खाणु मगुस्साणुगया, जह ईहा देवदत्तस्स । —दशवै० नि० ४।२५०

६—म्राणिदियगुणं जीवं, दुन्नेयं मंस-चक्खुणा ॥ — दशवै० नि० ४।२६० ७—म्ब्रसम्बो नित्थ निसेहो, संजोगाइपडिसेहमो सिद्धं संजीगाइ चलकं पि

तिद्ध मत्यंतरे निययं ॥—वि० मा० गाथा १५७४

प्रस्थी तत्ता · · · · · ग्राचा • ६।१।३३२

६---जीवो खबन्नोग लक्खणो · · · · · खत्त० २८० १०

१०--- नारोगं दंसरोण च सुहरोय दुइरोय ..... उत्त०२८।१०

११--सेव सह्व खे व गंधे व रसे व फासे .... श्राचा ६ | १ | ३ ३ ३

१२—सेण दीहे ण इस्से ण बहे ण तंसे ण चलरंसे ण परिमंडले, ण किन्हे, ण णीले। ज लोहिए, ज हालिहे, ज सुक्तिलो, ज सुरहिगंधे, ज दुरहिगंधे, ज तिले, या कहुए, ज कसाए, ज महुरे, ज कस्खड़े, ज मलए, ज गरूर, या लहुए, ज सीए, ज जन्हे, ज जिसे, ज सुक्ले, सा काल, सा रूहे, ज संगे, ज इत्या, सा पुरिसे, सा अम्महा, परिणो सरसो।

--ब्राचा० शशहर

१३ — ऋपयस्स पर्यं वरियः ..... आचा॰ ६।१।३३२ १४ — सन्त्रे सरा क्रियः कि. कहा सरका विकास । कर्ष

१४—सन्ते सरा निष्ट्रंति, तका जत्यव विज्ञह । मई तत्व व गाहिताः

१५—श्रस्तीति शाश्वतग्राही, नास्तीत्युच्छेददर्शनम् । तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे, नाश्रीयेत विचक्कणः ॥—मा० का० १८।१० १६ —श्रात्मेखपि प्रज्ञापित-मनात्मत्यपि देशितम् ।

बुद्धैर्नातमा नचानातमा, कश्चिदित्यपि देशितम् ॥--मा० का० १६।६

१७-सुख-दुख ज्ञान निरुपत्यविशेषादैकात्म्यम् । वै॰ स्॰ ३।२।१६

१८-(क) व्यवस्थातो नाना । -वै॰ स्० ३।२।२०

(ख) जीवस्तु प्रति शरीरं भिननः - तर्कं सं०

१६--न हन्यते हन्यमाने शरीरे ..... कठ० उप० १-- २।१५।१८

२०—इन्द्रियों से मन अध्य या उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्तत्व, महत्तत्व से अञ्यक्त और अञ्यक्त से पुरुष अष्ट है। वह ज्यापक तथा अतिकृति । —कठ॰ उप॰ २।३।७।८०

पुरुष से पर ( अंष्ठ या उत्कृष्ट ) ऋौर कोई कुछ नहीं है। वह सूहमता की पराकाष्ठा है। —कठ० उप० १।३।१०, ११

२१-ईशाबास्यमिदं सर्वे । यत् किञ्च जगत्यां जगत् -ईशा० उप०

२२—ऋविकार्योऽयमुख्यते .....गी० २—२५

२३-यतो वाची निवर्तन्ते-श्रमाप्य मनसा सह -तैत्त० उप० २।४

२४--- स एस नेति नेति ..... बृह ० उप० ४-५-१५

२५—ग्रस्थूल मन एव इस्वमदीर्धमलोहितमस्नेहमच्छाय मतमोऽवाप्वनाकाश मसङ्गमरसमगन्धमचचुष्कमभौत्रमवागऽश्नोऽतेजस्कमप्राणममुखमनन्तर-

मवाह्मम् ..... वृह० उप० — ३।८।८

. २६ — तैत्त० उप० — २।१।१

२७- , ,-- २१२११

रू- ,, ,,-राराश

78- " "-71918

₹१- » »--- २|४|१

े ३२ - ण हि इन्दियाणि जीवा, कावा पुरा क्षप्य वारपयागीत । जं इवदि तेसु गायां, जीवोदिय तं परूपवन्ति ॥ जाणादि पस्तदि सन्बं, इच्छ्रदि सुखं विमेदि तुक्खादो । कुञ्बदि हिदमहिदं वा, भुंजदि जीवो फलं तेंसि ॥

--पञ्चा॰ १२६, १३०

ऋथात्—इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, छह प्रकार के शरीर भी जीव नहीं हैं। जनमें जो शान है, वह जीव है।

उसके सञ्चया है—कान, दर्शन, सुख की रच्छा, दुख का भय हित अहित करण उनका फल भोग।

- ३३— बुह हु:ख जाखणाबा, हिदपरियम्मं च म्नहिद भीसत्तं। जस्त प विज्ञदि गिच्चं, तं समगा विति म्रजीव॥ ३४—जिनमें बुख-बुख का ज्ञान, हित का अनुराग, ऋहित का भय, नहीं होता, वे म्रजीन हैं।
- (क) कृषिम उद्भिज अपने आप बढ़ जाता है। फिर भी सजीव पौधे की बढ़ती और इसकी बढ़ती में गहरा अन्तर है। सजीव पौधा अपने आप ही अपने कलेवर के भीतर होने वाली स्वामाधिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बढ़ता है।

इसके विपरीत ·····जड़ पदार्थ से तैयार किया हुन्ना उद्मिज बाहरी किया का ही परिणाम है। —हि॰ मा॰ खण्ड १, पृ॰ ४१

(ल) सजीव पदार्थ बद्दते हैं और निर्जीव नहीं बद्दे, लेकिन क्या चीनी का 'रवा' चीनी के संप्रक्त घोल में रवस्ते जाने पर नहीं बद्दा ? यही बात पत्यरों और कुछ चहानों के बारे में भी कही जा सकती है, जो पृथ्वी के नीचे से बदकर छोटे या बड़े आकार प्रहर्श कर लेते हैं। एक और हम आम की गुठली से एक पतली शाखा निकलते हुए देखते हैं और इसे एक छोटे पौधे और अन्त में एक पूरे बुच के रूप में बद्दते हुए पाते हैं, और दूसरी और एक पिल्ले को धीरे २ बद्दते हुए देखते हैं और एक दिन वह पूरे कुत्ते के बरावर हो जाता है। लेकिन इन दोनों प्रकार के बदाब में अन्तर है। चीनी के रवे वा परधर का बदाब उनकी सतह पर अधिकाधिक नए पर्त के जमाब होने की बजह से होता है। परन्तु इसके विपरीत छोटे पेड़ या पिल्ले अपने शरीर के भीतर खार्थ पदार्थों के प्रहण करने से बदकर पूरे डीलडील के हो जाते हैं।

अतएव पशुक्षों और पौधों का बदाब भीतर से होता है और निर्जीव पदार्थों का बदाब यदि होता है तो बाहर से। —हि॰ मा॰ खण्ड १ पृ॰ ५० १५ —प्रायी-सजीव और अजीव दोनों प्रकार का आहार लेते हैं। किन्तु उसे लेने के बाद वह सब अजीव हो जाता है। अजीव-पदार्थों को जीव स्वरूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह आज भी विशान के लिए रहस्य है। वैशानिकों के अनुसार वृद्ध निर्जीव पदार्थों से बना आहार लेते हैं। वह उनमें पहुँचकर सजीव कोध्डों का रूप धारण कर लेता है। वे निर्जीव पदार्थ सजीव बन गए इसका भेय "क्लोरोफिल" को है। वे इस रहस्यमय पद्धित को नहीं जान सके हैं, जिसके द्वारा क्लोरोफिल' निर्जीव को सजीव में परिवर्तित कर देता है। जैन-हिण्ट के अनुसार निर्जीव आहार को स्वरूप में परिचित करने वाली शक्ति आहार-पर्याप्ति है। वह जीवन-शक्ति की आधार-शिला होती है और उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है।

३६ — लजाबती की पत्तियाँ स्पर्श करते-ही मूर्श्वित हो जाती है। आप जानते हैं कि आकारा में विद्युत् का प्रहार होते ही खेतों में चरते हुए मुगों का मुण्ड भयभीत होकर तितर-वितर हो जाता है। वाटिका में विहार करते हुए विहंगों में कोलाहल मच जाता है और खाट पर सोया हुआ अबोध बालक चौंक पड़ता है। परन्तु खंत की मेड़, वाटिका के फौब्बारे तथा बालक की खाट पर स्पष्टतया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है ! क्या कभी आपने इसकी ओर ध्यान दिया ! इन सारी घटनाओं की जड़ में एक ही रहस्य है और यह भी सजीव प्रकृति की प्रधानता है। यह जीवों की उत्तेजना शक्ति और प्रतिक्रिया है। यह गुण लजावती, हरिया, विहंग, बालक अथवा अन्य जीवों में उपस्थित है, परन्तु किसी में कम, किसी में अधिक। आधात के अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों का भी प्राणियों पर प्रमाव पड़ता है।

—हि॰ मा॰—खरह १ पृ० ४**२** 

३७--भग० २५।४

Yo-सीडियम (Sodium) शादु के दुकड़े पानी में तैरकुमा कीड़ों की तरह तीज़ता से इधर-छधर दौड़ते हैं और शीम ही रासायनिक किया के कारण समाप्त होकर लुप्त हो जाते हैं।

—हि॰ भा॰ खण्ड १ ए० १३८

४१--यया बीहि र्वा ययो बा--इह० उप० ४|६|१

४२-प्रदेश मात्रम्-द्वान्दो० उप धारमार

४३-एष प्रज्ञातमा इदं शरीरमनुप्रविष्टः-कौषी॰ ३५।४।२०

४४--सर्वगतम्--मुण्डकोप० १।१।६

४५-एव म आस्मान्तर इत्ये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा ज्यायान् दिवो ज्यायानभ्यो लोकेभ्यः। — छांदी० उप० ३।१४।३

४६—जीवत्थि काए—लोए, लोव मेत्ते लोयप्पमाखे ।—भग॰ २।१० ४०—जैन० दी० ८।२

४७---भग० हाहा१७

४८—चत्तारि पएसग्गेणं तुङ्गा.....

- ४६ लोकस्ताबदयं सूहमजीवै निरन्तरं भृतस्तिष्ठति । बादरैश्चाधारवरोन कचिदेव । — पर० प्र० वृ॰ २।१०७
- ५०- ऋहाऽमलगपमाखे, पुदवीकाए हवंति जे जीवा। ते पारेवयमिला जंबूदीवे न माइ'लि॥
- ५१--एगम्मि दगबिन्दुम्मिमे जे जिजवरेहि पण्णता ते जह सरिसविमत्ता जम्बू-दीवे न माइंति ।
- ५२- वरिष्ट तन्तुल मित्ता तेऊ जीवा जिसेहिं पण्याता।
  मत्थ पलिक्ख पमासा, जंबूदीवे न माइंति॥

—सेन॰ उह्यास ३ प्रश्न-२९६

भू३- जे लिंबपत्तफरिसा बाऊ जीवा जिणेहि पण्णता।
ते जह खसखसमित्ता, जंबूदीवे न माई ति।।
-सेन उन्नास ३-प्रश्न-२९६

प्र—होनर—युनान का प्रसिद्ध कवि ! —"Take your dead hydrogen atoms your dead oxygen atoms, your dead carbon atoms, your dead nitrogen atoms, your dead phosphorous atoms and all other atoms dead as grains of shot, of which the braich is formed. Imagine them separate and senseless, observe then runing together and forming all gimaginable combinations. This as a purely mechanical process is seeable by the mind. But can you see or dream or in any way imagine how out of that mechanical act and from these individually dead atoms, sensation, thought and emotion are to arise? Are you likely tacreate Homer out of the rattling of dice or 'Differential calculus' out of the clash of Billiardball ? ..... You can not satisfy the human understanding in its demand for logical continuity between molecular process and the phenomana of consciousness."

पूप् — निह आत्मानमेकमाघारभूतमन्तरेण संकलनाप्रत्ययो घटते। तथाहि प्रत्येक मिन्द्रियैः स्विषयमहर्गे। सित परिवषये वा प्रकृतेरेकस्य च परिञ्छेतुर-भावात्, मया पञ्चापि विषयाः परिव्छिन्ना इत्यात्मकस्य संकलनाप्रत्ययस्या-ऽभाव इति। — सूत्र ० ६० १।८

**५६ — विज्ञा० स्प० एष्ट-३६७** .

५७—आया भंते । काये अन्ते काये । गोयमा आया काये वि अन्ते वि काये । किव भन्ते । काये अविव काये । गोयमा । विव पि काये अवि वि काये । एवं एकेके पुरुक्ता-गोयमा । सचित्ते वि काये अचित्ते वि काये । —भग० १३।७-४६५

म्---मग० १४-४-५१४

५६--भग० १७-२-

६०-भूतेभ्यः कर्याचिदन्य एव शरीरेण सह ऋन्योन्यानुवेद्यादनन्योपि ।

६२-तथा सहेतुकोपि, नारकतिर्यक् मनुष्यामरभवोषावानकर्मणा तथा तथा विक्रिय-माण्यत्वात् पर्यायरूपतयेति । तथात्मस्वरूपाऽप्रच्युतेर्नित्यत्वावहेतुकोपि । ---स्व ० १।१।१८

६३--स्त्र०-शशन

- ६४-पावलोक के सिद्धान्त को प्रवृत्तिवाद कहते हैं। उसका कहना है कि समस्त मानसिक क्रियाएं शारीरिक प्रवृत्ति-गति के साथ होती हैं। मानसिक क्रिया और शारीरिक प्रवृति अभिन्न सहचर क्या अभिन्न ही है ?
- ६५—इमिम शरीरए सिटिसिरासयं नामिष्यमवाणं उद्गामिणीणं सिरं छव-गयाणं जा उ रसहरणिश्रोति बुखह। जासि णं निरुवधाएणं चक्खूसीय-धाण जिहाबलं भवह। —तन्दु० वै०
- ६६ माखबेति वा ( अनादित्वात् पुराण इत्थर्थः ) स्रांतरपातिवा ( अन्तर-मध्यरूप आतमा, न शरीर रूपः ) — भग० २०।२
- ६७—जम्हारा कसियो पडिपुरणो, लोगागासपरसतुस्के जीवेत्ति वत्तव्यं सिया । ... ६८—मिन्नु० न्या० ७-२
- हर-- ण एवं भूतं वा भरं वा भविस्सइ वा, जं जीवा अजीवा भविस्संति अजीवा वा जीवा भविस्संति । -स्था० १०
- ७०-जन्नं जीवा उद्दश्ता उद्दश्ता तत्वेव तत्वेव मुज्जो मुज्जो प्रवायंति एवं रागा लोगहिति पण्यता। स्था० १०

७१-सएण विष्यमाएण पुढी वयं प्रफुल्वइ । - आचा० १।२।६

७२-कस्मियाए संगियाए। - मग० २।५

७३-स्था॰ ६-६८६

७४--- दशबै० ८।३६

७५-गी० शरर

७६--गी० दा२६ .....

9<del>9----</del>

७६-स्याय स्० ३-१-११

**७६--व्याय स्० ३-१-१२** 

- प्त- बाल सरीरं देई तरपुब्वं इंदिया इमत्ताओ । जुनदेही बालादिव स जस्स देही स देहिति । - विश्मा०
- "The soul always weaves her garment a-new—
  "The soul has a natural strength which will hold out and be borne many times—PLATO.
- to every one who hears of it (rebirth) for the frist time Sechonpenhouer.
- ८३—काल के सबसे सूहम भाग को ऋर्थात् जिसके दो दुकड़े न हो सकें, उसे 'समय' कहा जाता है।
- च४-भग० श७
- प्रभाविणं भंते सल्द्वोण सकम्मे, सबले, सबीरिए, सपुरिसकार परिकम्मे, आयमाविणं जीवभावं जबदंसेतीति वत्तव्वं तिया। इंता, गोयमा! जीवेणं जाव-जबदंसेतीति वत्तव्वं तिया। —भग० २।१०
- से णं भंते ! जोए किं पवहे ! •• गोयमा ! वीरियणवहे । से णं भंते ! वीरिए किं पवहे ! गोयमा ! सरीरणवहे से णं भंते ! सरीरे किं पवहे ! गोयमा ! जीवणवहे !

----भग०-१-३

- ८७---जीवा कं मंते ं कि सवीरिया, ऋबीरिया १
   गोयमा । सवीरिया कि, ऋबीरियाकि--- भग० १-८
- स्य-कह यां भंते ! जीवा गुढ्यतं इव्वं आगच्छन्ति ! गोयमा ! पाणाइवाएगं सुसावाएगं, ऋदिएकावागोणं, मेहुगोषं, परिमाहेणं कोह-माया-माया-लोम-पेज-दोस-कलइ-ऋम्मक्लाणं, पेसुरणं-ऋरतिरति परपरिवाय-माया-मोस-मिच्छादंसणसल्लेणं, एवं सल् गोयमा ! जीवागदयतं इव्वं आगच्छन्ति । —भग० १।६
- म्ध-कहणं भंते ! जीवा लहुमतं इव्यं आगच्छान्ति ! गोयमा ! पानाइ वायवेरमग्रेणं, जाव मिच्छादंसण सञ्जविरमग्रेणं ।
- १० -गंगेया । कम्मोदएवं, कम्मगुक्वचाए, कम्मयादिवद्याए, कम्मगुक्वमारि -

यत्ताष, श्रमुमाणं कम्माणं उदएणं श्रमुमाणं कम्माणं विवागेणं श्रमुमाणं कम्माणं, फलविवागेणं, सेवं नेरहया नेरहएसु उववज्जंति। मग॰ १/३२

- ६१—गंगेया ! कम्मोदएषं, कम्मोवसमेषं, कम्मविगतीए, कम्मविसोहीए, कम्मविसुद्धीए, सुभाषं कम्माणं, उदएषं, सुभाषं कम्माणं विवागेणं सुभाषं कम्माणं फलविवागेणं सयं असुरकुमारा असुरकुमारताए उववज्जीत ! —भग० ६।३२
- ६२--एगे जीवे एगेगं समएगं एगं ऋषयं पडिसंवेदइ-इहमवियालयं वा परमवियालयं वा....--भग० ५-३
- ६३—(क) जीवेण भेते । जे मिवए नेरइएसु उनविजत्तए से णं कि सालए संकमइ !

गोयमा ! साउए संकमइ, नो निराउए संकमइ ! से ण' मंत्ते ! आउए किंद्र कर्ड, किंद्र समाइएसे ! गोयमा ! पुरिमे भवेकडे, पुरिमे भवे समाइएसे, एवं जाव वेमाणियासं दंडमो ! ..... —भग०५-३

(ख) (!) जीव स्वप्रयोग से ही दूसरे जन्म में उत्पन्न होते हैं:— तं यां भंते! जीवा कि आयण्ययोगेयां उववज्जंति, परप्पयोगेणं उववज्जंति?

गोयमा । श्रायप्ययोगेशं उननज्जति, नो परप्ययोगेणं उनज्जति।

---भग० २५-८

(!!) से यं भंते ! नेरहया नेरहएसु जनवज्जंति, असयं नेरहया नेरहएसु जनवज्जंति ! गंगेया ! सयं नेरहया नेरहएसु जनवज्जंति, नो असयं नेरहया नेरहएसु जनवज्जंति —भग० ६-३२



## ः बीसः

१---प्रका॰ पद २३

**6**── ストストラルゼ

३-- औप वारिक मनुष्य-मनुष्य के ऋशु विश्यानों में पैदा होने वाले सूहम जीव सम्मूर्जनक होते हैं।

A-tale Alaláge

५--- स्त्रिया श्रोजसा समायोगो बातवरीन तत् स्थिरी-मबन सञ्चणः समायोगस्तस्मिन् सति विम्व तत्र गर्माशये प्रकायते ।

—स्या॰ वृ० श्राश्रहण

६-स्था० प्रारा४१६

माठ शास-ध

**८---भग० श**ष

६-मग० राष

१०--भग० वृ० राष्ट्र

११--भग० २।५

१२--भग० १।७

१३--भग० ११७

१४--भग० १।७

१५--भग० १७

१६ -- गर्भ उपपात श्रीर सम्मूर्जनज

१७ सुहुमा आणागेल्का चक्खु फासं न ते यंति -प्रज्ञा॰ पद-१

१८—(क) ताणि पुण ऋसंखज्जािषा समु दितािषा चक्खु विसय मागछन्ति। दशवै० चूिण-४

(ख) इक्कस्स तुण्ह तिएह व संखिजाण १०८ वि न पासिस सका । दीसंति सरीराह पुटठविजियासं असंखारी। आचा० नि० ८२

- १६—(क) एकेन्द्रियाणामपि श्वयोषशमोपयोगरूप मावेन्द्रियपंचक सम्मवात्
  ·····श्रहा० वृ० पत्र-१
  - (स) एकेन्द्रियाणां तावच्छोत्रादिह्रव्येन्द्रिया भावेऽपि भावेन्द्रिय शानं किञ्चिद् दृश्यते एव । वनस्पत्यादिषु स्पष्टतिक्वकोपसम्भात् ।

-- वि॰ भा॰ वृ॰ गाथा-१०३

- २० जं किर वज्लाईगां, दीसइ सेसिंदिकोवलं भोषि।
  तेणत्थितदावरणा वक्खकीवसम संमवो तेसि॥
  ततो न भावेन्द्रियाणि लौकिकव्यवहारपथावतीर्गोकेन्द्रियादि व्यपदेश
  निवन्धनम्, किन्तु द्रव्येन्द्रियाणि .....प्रज्ञा० वृ० एव-१
- २१— पंचितिको विवक्तो नरोव्य सञ्जातसमोबलंभाको। तह वि न मन्नह पंचितिको त्ति विक्रितिया भावात्।।

--- अज्ञा० बु० पद-१

२२— ऋत्याणंतरचारि, नियतं चित्तं तिकालिवस्यंतु ।
ऋत्येय पहुपण्णे, विणियोगं इंदियं लह्ह् ॥
ऋर्थान्तरचारी सर्वाधंग्राही, नियत, त्रैकालिक और संप्रधारणात्मक ज्ञान
मन है। वर्तमान, प्रतिनियत ऋर्थग्राही ज्ञान इन्द्रिय है।

२३—नं० ४१ २४—मग० १।१

### : इकीस :

१—(क) जीवार्ण मति ! कि वड्डॅति, हावैति, अविद्या ? गोयमा ! जीवा थो बद्दंति, थी हावंति अविद्या

(ख) जीवार्थे मते ! किं सीक्षया, सार्वस्था, सीवसंय-सावस्या, निरतस्य-निरंबस्या ।

गोयमा ! जीवासो सोवस्या, नौ सावस्या, नौ डीवस्यं सावस्या। निरुवस्य-निरुवस्या। —मग० ५-८।

२—स्था• १०**।७**०४

३—परमासु पोग्गते सं मंते ! कालश्रो केविच्चरं ही इ ह गोयमा ! जहण्योसं एगं समर्थ, एक्कोसेसं, श्रसंसेक्जंकालं, एवं जाव श्रसंटपएसिश्रो —मग• धा७

४--- जैन = वी = ⊏।२७

५--जैन- दी- ४।१३, १५

६-मग• ७। - पता• पर =

७--दश्वै० ४,५,६,७,८

"Response in the living and non-living"

६-सहमा सब्ब लोगम्मि, लोग देसेय वायरा -उत्त ३६-७८

१०—एक्सस्स उ अं गहणं, बहूणसाहारखाण तं चेव। अं बहूनायां गहयां, समासन्त्रो तं पि एयस्स।।

-- प्रज्ञा • पद-१

- ११—(क) साहारणमाहारी, साहारणमाणुयास गहर्स च। साहारस जीवाणं, साहारण लक्खणं ए यं…
- १२ सोगागास पएसे, निगोयजी व ठवेहिएकके । एवं मविका माचा, इवंति सोया अर्थातात्रो · · · - प्रशाण्यद १
- १३—(क) जह सगल संरित्तवार्ग, विद्यासिमस्तागवदिक्या वही । यसेय सरीरार्ग, तह हीति सरीर संघाया""

(ख) जहवा तिल पप्पडिया, बहूहिं तिलेहिं संहता संति ।

पत्तेय सरीरायां, तह होति सरीर संघाया |---प्रज्ञा० प० १
१४---लोगागास पएसे, परित्त जीवं ठवेहिं एक्केबं ।

एवं मविज्जमाणा, इवन्ति लोया ऋसंक्लेज्जा ॥ -- प्रज्ञा॰ पद १

- १५ यंहनन का अर्थ है अस्थि रचना। अस्थि रचना छह प्रकार की होती है, अतः संहनन के छह भेर हैं — अक्रमृष्मनाराच, अरूपमनाराच, नाराच अर्धनाराच, कीलक और सेवार्त।
- १६ संस्थान का अर्थ है आकृति-रचना। यों तो जितने प्राणी जतनी ही आकृतियां हैं लेकिन जनके वर्गोकरण से छह ही प्रकार होते हैं। यथा—समचतुरख, न्यग्रोध-परिमण्डल, सादि, वामन, कुन्ज और हुएडक।
- १७—नया० (सितम्बर १९५३) विज्ञान श्रीर कम्युनिज्म—ले॰ मो० सी० डी० डालिंगटन
- १ कहिएां भंते ! सम्मूच्छिम मणुस्सा सम्मुच्छिन्त !

  गोयमा ! गन्म वक्कंतियमणुस्साण चेव उच्चारेसु वा, पासवर्गोसुवा, खेलेसुवा सिंघार्गोसुवा, वन्तेसु वा, पिचेसु वा, पूएसु वा, सुक्केसु वा, मुक्कपोग्गलपरिसाडेसु वा, विगयकस्तेवरेसु वा इत्यीपूरीससंजोएसु वा, नगरनिद्धमर्गोसु वा, सब्बेसुचेव ऋसुइएसु ठार्गोसु एत्यम् सम्मूच्छिममगुस्सा सम्मुच्छिन्ति, ऋंगुलस्स ऋसंखिष्ण मागमिसी एक्रोगाइणाए ऋसन्नी-मिच्छिदिही ऋन्नायी सन्वाही पष्णचीिहं अपजत्तगा ऋंतोमुहूतास्या चेव काल करेंति" मशा० पद १
- १६— 'टरपन' जाति के पशु जगत् के प्राचीनतम पशुकों में ते हैं। पाषाश्चयुगीन गुफाओं में उनके कितने ही चित्र आज भी उपसब्ध हैं—कद में
  नाटा—िर्धिगना, भूरे बाल, पैर पर धारियां और चूहे सा मूंह। यह पशु
  बड़ा ताकतवर तथा भयानक होता था। अपनी अंगशी अवस्था में तो
  अवसर इनके मुण्ड चरते-चरते यूरोप के एक छोर ते दूसरे छोर तक
  पहुँच जाते थे। अठारहवीं सदी तक तो इस जाति के पशुकों का पता

चलता है, किन्तु उसके बाद यह पूरी जाति ही जैसे हमेशा के लिए विरोहित सी हो गई।

सन् १६२८ में पुरालत्व का शोध-खात्र (Besearch Scholar) हिंज हेक जब खोह-युगीन मानव के मित्ति-चित्र देखकर वापिस लौटा तो उसके मनमें यह प्रश्न उठा कि क्या हम वर्तमान घोड़े की नश्ल को विकास के उल्टे कम पर बदलते हुए 'टरपन' की जाति में परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रश्न क्या था, मानो एक चुनौती थी। उसने तुरन्त ही 'टरपन' जाति के पशुश्रों के श्रस्थिपंजर तथा गुफा चित्रों का गहन श्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। कई वर्ण तक वह इघर-उधर 'टरपन' सम्बन्धी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए ही मारा-मारा फिरता रहा। श्राखिर पन्द्रह वर्ष के कठोर परिश्रम के व्याय उसने यह पता लगा लिया कि 'टरपन एशिया के जंगली घोड़ों श्रीर श्राहसलैंड के पालत् घोड़ों के बहुत निकट का जन्तु रहा होगा। श्रतः उसने इन्हीं के संकमण द्वारा नई नश्ल पैदा करना शुरू किया। उसे श्रपने प्रयोग में सफताता भी मिली। इस परीक्षण की पांचवीं पीटी का पशु बिल्कुल प्रागैतिहासिक थुग के 'टरपन' के समान था श्रीर इस नई नश्ल के १७ जानवर उसने श्रभी तक पैदा कर लिए हैं। —नत्र ० जन १६५३

२०—स्था० ४-४।३७७

२१---भग० १।७

### : बाईस :

- १-कम्मश्रोणं मंते जीवे नो अकम्मश्रो विभक्तिमावं परिणमई। कम्मक्रीणं जन्ने णां अकम्मन्त्री विभक्तिमार्वं परिषमई॥ -भग० १२।५,
- २-कर्मजं लोकवैचिन्यं चेतना मानसं च तत् --क्रिभि० चि० ३--जो तुत्लमाहणांण फले विसेसो सांसो विणा हेउं कज्जतणस्त्रो गोयमा। घडोव्व हेऊय सो कम्म —वि॰ मा॰
- ४--- श्वातमनः सदमत्प्रवृत्या ८) कृष्टास्त्रप्रायोग्यपुद्गलाः कर्म । -जै० दी० ४।१
- प्-ईश्वरः कारगं पुरुषकर्माफलस्य दशंनात् —त्याय स्० ४।१ ६ — ब्रन्तःकरणधर्मत्वं धर्मौदीनाम् । — पांख्य, स्व० ४।२५
- ७--जस्हा कम्मस्म फलं, विसयं फासेहिं भुंजदे णिययं। जीवेष सुहं दुक्खं, तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ... - पञ्चा० १४१
- मुत्तो कासदि मुत्तं, मुत्तो मुत्तेण बंध मणुहबदि। जीवो मुत्ति विरहिदो, गाहदि तेतेदिं उम्महदि -- पंद्वा० १४२
- ६---जीवपरिपाप हेउं कम्प्रता पीग्शला परिखर्मति। पोग्गल कम्म निमित्तं जीवी वि तहेव परिषमइ॥

- १०--- रूविं पि काबे --- मग० १३-७, जीवस्स सरूविस्स -- भग० १७-२ . बण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा ऋहणिच्छ्रया जीवे। षो संति अमुत्ति तदो, बवहारा मुत्ति बंधादो ---द्रव्य व सं व गा० ७
- ११ रूवी जीवा चेव ऋरूवी जीवा चेव स्था० २
- १२--कर्म बन्ध के हेतु
- (१) श्रानावरणीय-(१) श्रान प्रत्यनीकता, (२) श्रान-निह्नव, (३) श्रानान्तराव,

```
(४) ज्ञान-प्रद्वेष, (५) ज्ञानाशातना, (६) ज्ञान-
विसंवादन-योग।
```

- (२) दर्शनावरणीय—(१) दर्शन-प्रत्यनीकता, (२) दर्शन-निह्नण, (३) दर्शनान्तराय, (४) दर्शन-प्रद्रेष, (५) दर्शनाशातना, (६) दर्शन-विसंवादन-योग।
- (३) क-सात-वेदनीय—(१) ऋदुःख, (२) ऋशोक, (३) ऋभूरण, (४) ऋटिप्पण, (५) ऋपिष्टण, (६) ऋपरितापन।
- ( ख ) ऋसात-वेदनीय—(१) दुःख, (२) शोक, (३) ऋरण, (४) टिण्पण, (४) पिष्टन, (६) परितापन।
- (४) मोहनीय—(१) तीव क्रोध, (२) तीव मान, (३) तीव माया, (४) तीव लोभ, (५) तीव दर्शनमोहनीय, (६) तीव चारिश्रमोहनीय।
- (५) आयुष्य—(क) नारकीय—महा आरम्भ, महा परिग्रह, मांसाहार, पंचेन्द्रिय-वध।
  - (ख) तियेच—(१) माया, (२) बज्जना (३) ऋसत्य बचन, (४) कूट तील, कूट माप
  - (ग) मनुष्य-१ प्रकृति-भद्रता (२) प्रकृति-विनीतता
  - (३) सानुकोशता (४) अमत्सरता
  - (घ) देव—(१) सराग संयम, (२) संयमासंयम, (३) वाल-तप(४) ऋकाम निर्जरा।
- (६) नाम-शुम—(१) काय-ऋजुता, (२) भाव-ऋजुता, (३) भाषा ऋजुता, (४) ऋविसंवादन-योग।
- अशुभ (१) काय-अञ्चल्ता, (२) माव-अञ्चल्ता, (३) मावा अञ्चल्ता, (४) विश्वंवादन-योग।
- (७) गोत्र-उच्च—(१) जाति-स्रमद, (२) कुल-स्रमद, (३) बल-स्रमद, (४) रूप-स्रमद, (६) भृत-स्रमद, (७) लाम-स्रमद, (५) ऐश्वर्य-स्रमद। नीच—(१) जाति-मद, (२) कुल-मद, (३) बल-मद,

- ( ४ ) कप-मव, ( ५ ) तप-मद, ( ६ ) श्रुत-मद, ( ७ ) लाम मद, ( ८ ) ऐश्वर्य-मद ,
- ( = ) ऋन्तराय ( 9 ) कानान्तराय, ( २ ) लामान्तराय, ( ३ ) मीगान्तराय, ( ४ ) वीर्यान्तराय, ( ५ ) वीर्यान्तराय । —मग नि

१३--भग० शशहर

१४-स्था ० ४।१।२५१

१५-- प्रजा॰ २३।१।२६०

१६--भग० १८।३

१७—सम० ४, स्या० ४।४।६६२, ४।२।२६६

१८--बन्धनम्-निर्मापणम् -स्था॰ ८।५६६

१६-प्रज्ञा० प० २३

२०-स्था० राप्तारू

- २१--शरीर-संघातन-नाम कर्म के जदय से शरीर के पुद्गल सन्निहित, एक जित या व्यवस्थित होते हैं श्रीर शरीर-बन्धन-नाम-कर्म के जदय से वे परस्पर बंध जाते हैं।
- २२---संहतन का अर्थ है अस्थि-रचना विशेष --- प्र•इ॰ २३
- २३ जीव की सहज गित सम श्रेगी में होती है। जीव का उत्पत्ति-स्थान सम श्रेगी में हो तो 'श्रानुपूर्वी नाम कर्म' का उदय नहीं होता। इसका उदय जन्म-स्थान विश्लेणी में स्थित हो तभी होता है - वह गित में ही होता है। इसकी प्रेरणा से सम श्रेणी से गित करने वाला जीव अपने विश्लेणी-स्थित जन्म-स्थान में पहुँच जाता है।
- २४--- 'ऋातप-नाम-कर्म' का उदय सूर्य-मंडल के एकेन्द्रिय जीवों के ही होता है। इन जीवों के शरीर शीत हैं। केवल उनमें से निकलने वाली ताप-रिश्मयां ही उच्च होती हैं।

अस्निकायिक जीवों के श्रारीर से जो उष्ण-प्रकाश फैलता है, वह आतप-नाम कर्म के उदय से नहीं किन्तु उष्ण-स्पर्श नाम-कर्म तथा लोहित वर्श नाम कर्म के उदय से फैलता है।

- २५ लिखवारी सुनि के वैकिय शरीर और देवता के उत्तर वैकिय-शरीर में से, चांद, नचन और वारा मंडल से तथा रख और श्रीपिषयों व लकड़ियों से निकलने वाला शीत-प्रकाश उद्योत होता है।
- २६ यहाँ गति का अर्थ है चलना। आकाश के बिना कहीं भी गति नहीं हो सकती। फिर भी गति-नाम-कर्म, जो नरक आदि पर्याय-परिणति का हेतु है, से भिन्न करने के लिए "विहायस्" शब्द का प्रयोग किया है।
- २७ मूल्म शरीर चच्च द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये किसी को रोक नहीं सकते और न किसीसे रुकते भी हैं। इन पर प्रहार नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शरीर पांच स्थावर काय के ही होता है। ये जीव समूचे लोक में ज्यास होते हैं।
- २८—नावर शरीर एक-एक चत्तु-गृशीत नहीं होते। इनका समुदाय चत्तु-ग्राह्म हो जाता है। सुद्रम शरीरों का समुदाय भी चत्तु-ग्राह्म नहीं होता।
- २६-शिर लगाने से प्रसन्नता होती है, पैर लगाने से रीव आता है। इसका आधार यह हो सकता है।
- ३०—(क) **मग०** ८।९
  - (ख) मणवयकाय जोया जीवपएसाण फंदण-विसेसा। मोहोदएणाजुत्ता विजुदा विय स्नासवा होंति॥

-स्वा० का० दद

३१--(क) जीवेण कयस्स --- प्रजा० २३।१।२६२

( ख ) समिय दुक्ले दुक्ली दुक्लाण मेवं ऋावष्टं ऋणुपरियहह---

-शाचा० शहा१०५

३२--भग० ह।

३३--भग० ६

१४--- तुःखनिमित्तवाद् दुःखं कर्म, तद्वान् बीवो दुःखी

---भग्न हु ७।१।२६६

३६--सग० ६।३

३७--प्रशा० २३१११८६

३८— पुरणं बंधिह जीवी मंद कसाएहिं परिणदी संतो। तम्हा मंद कसाया हेऊ पुण्णस्स ण हि बांख्या—स्वा० का० ४१२

३६-पुस्वा० २१२-२२१

४०--- श्रीदारिक वर्गणा, वैकिय वर्गणा, श्राहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, साथा वर्गणा, श्वासोच्छवास वर्गणा, मनो वर्गणा।

४१-- जैन० दी० ४)१

४२-कम्मवेयणा ग्री कम्मनिज्जरा-मग० ७।३

Y3--- 73181787

४४--नाप्रह

Y4--- \$18185

४६--भग० ७।१०

४७--कर्म-निपेको नाम कर्म-दलिकस्य ऋतुभवनार्थं रचनाविशेषः

--भग० वृ० ६।३।२३६

४६—द्विषधा स्थिति ...... दिलकनिषेकः । — प्रश्चा० वृ० २३ १।२६४ ५० — ऋपतिक्विए — ऋगकोशादिकारणनिरपेद्यः केवलं कोधवेदनीयोदयात् यो भवति सोऽप्रतिष्ठितः —स्था० ४।१।२४६

५१—(क) स्था॰ ४।२।२४E

(ल) आभोगणिव्यत्तिए -स्था॰ ४।१।२४६

प्र-स्था० ४।१।२६६

म्ह-स्थाः शहार्थह

५४--- मशा ॰ २३। २। २६३

५५--प्रदेशाः कर्मपुद्गलाः जीव प्रदेशेष्वीतप्रोताः तद्र्यं कर्म प्रदेशकर्म ।

-- अंश० ईं०. डी.री.र.०

५६ — अनुमागः तेषामेव कर्मप्रदेशानां संवेद्यमानताविषयः रसः तहूपं कर्म अनुमाग-कर्म । — भग० वृ० १।४।४०

५७—जाणियव्यं व जाणाति; जाणिच कामे सायासित; जाणिता विव यासाति; उच्छान्न नाजी या वि भवति—प्रज्ञा० २३।१।२१२

**५**८—मग० ७।१०

५६— दव्यं, खेतं, कालो, भवीय भावो य हैयवी पंच हेतु । समासेग्रासदक्री जायह सव्वाण पगाईणं ॥

---पं० सं०

६०—प्रज्ञा० पृ० २३

६१— जीव खोटा खोटा कर्जव्य करे, जब पुद्गल लागे ताम ।
ते चदय आयां दुःख उपजे, ते आप कमाया काम ॥
पाप चदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करण्यो रोष ।
किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनों सुं दोप—न० प०

६२-पर॰ प्र॰ हु॰-श्रू हु॰-१६४

६३-पुरुषा श्रा पृ० १६४

६४—पुरुषा-२११

६५ जो पर दक्विम सुद्दं असुदं रागेण कुर्याद जिद भाव ।
सो मग चंस्ति भद्दो पर चिरम चरौ हवदि जीवो ॥
श्रासवदि जेण पुण्यां पावं वा अप्यणो भावेण ।
सो तेण पर चस्ति हवदि ति जिणा परूवंति ॥
जो सक्व संग सुक्कोडऽणण्णयणं अप्याणं सहावेण ।
जाणदि पस्सदि णियदं सो सम चरियं चरि जीवो ॥
जस्स हि दये सुमतं पर दब्बिम विजादे रागो ।
सो ण विजाणादि समयं समास्स सञ्जागम धरो वि ॥

पंचा॰ १६४-१६५-१६६,१७५

६६ पुरिषेण होई विह्वी, विह्वेणमञ्जी, मएव महमीही ।

महमीहेण य पार्व ता पुरुण अम्ह मा होऊ ॥ २।६०

६दं पूर्वोक्तं पुण्यं मेदामेदरक्षत्रयाराधनारहितेन हस्टअुतानुभूतमीया-

कांचारूपनिदानवन्थपरियामसहितेन जीवेन यहुपार्जितं पूर्वभवे तदेव मदमहंकारं जनपति, बुद्धिवनाशस्य करोति न च पुनः समक्त्यादि गुण सहितम्। —पर० प्र० दृ० २।६० ए० २०१-२०२

६७---प्र० इ० शहर

इय-पर० प्र॰ वृ० शह०

इह--पर० प्र० ४० ५७-५८

७०-- उत्तः २६।१०

७१— वरयुसहाको धम्मी, धम्मी, जी सी समोरितिख्विद्हो।
मोहकोहिमिहीखो, परिवामी अध्यणो धम्मी—कुन्दकुन्दाचार्य
७२—पुद्गलकर्म शुभंयत्, तत् पुरसिति जिनशासने दृष्टम्

-प्रव रव प्रव गायाव। ११६

७३ - भुतचारित्राख्यात्मके कर्मचयकारते जीवस्यात्मपरिणामे - सू॰ ६० २-५ ७४ - कर्म च पुद्गलपरिणामः, पुद्गलाङ्गचाजीवा इति । - स्था॰ ६० ६

७५-धर्मः श्रुतचारित्रलक्ष्याः पुण्यं तत्फलभूतं श्रुमकर्म । --भग० १-७

७६ — संसारोद्धरणस्वभावः — स्० व० १-६

७७ —सीविषणयं पि जिमलं, बंधदि कालायसं पि बाह पुरिसं।

बंधित एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्म।—समय०१४६ ७८—यदशुभ (पुद्गलकर्म) मथ तत् पापिमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम्।

- प्र० र० प्र० २१६

७६—धर्माघमी पुण्यपापसञ्चली । —आचा॰ द॰ ४ ८०—निरवदा करखीस्यूं पुण्य नीपजे, सावश्च स्यूँ लागे पाप। —न॰ प॰ ८१—पुण्यपापकर्मीपादामानुपादानबोरघ्यवसायानुरोधित्वात्।

--- प्रज्ञा० ह० प० २२

८२-योगः शुद्धः पुण्यास्वयस्तु वापस्य तद्विपर्यासः

---स्० ह० २-५-१७, तत्वा० ६-३

शुद्धा योगा रे यदपि यतात्मनां श्रवन्ते शुमकर्माणि। कांचननिगडांस्तान्यपि चानीवात्, इतनिवृतिशर्माणि॥

-शाव सुव साधवसावना

८३ — मग० ८ २, तत्वा० ६, न० प०

८४ - सुह-भ्रमुहजुत्ता, पुरुषां पापं हवंति खलु जीवा । - द्रव्य व सं० ३५

प्तप्तादः श्रकुव्वमास्रो-पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि श्रुभानुष्टानानि श्रकुर्वाणः। — उत्त० वृ० १३।२१

एवं पुरुषपयं सोच्चा—पुरुयहेतुत्वात् पुरुषं तत् पद्यते गम्यतेऽथींऽनेनेति पदं स्थानं पुरुषपदम् । — उत्त॰ वृ० १८।३४

—ित्रवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य ।
तत्रापि धर्मे प्रवरं बदन्ति, न तं विना यद् मवतोऽर्यकामौ । — स्॰ मु॰

प्राच्यं राज्यं सुभगविषतानन्दनानन्दनानां, रम्यं रूपं सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम्। नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः,

किन्तु बूमः फलपरिषति धर्मकल्पदुमस्य ॥ -शा० सु० धर्म-भावना

८८ — ऊथ्वंबाहुर्विरोम्येष, न च कश्चिच्छ्रृणोति माम्, धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न सेव्यते। —पा० यो० २-१३

—उतिमूले तद्विपाको नात्यायुर्भोगाः।

ते आहादपरितापफलाः पुरवापुरवहेतुत्वात् -पा० यो० २-१४

१०-यत्र प्रतिक्रमणमेव विषयणीतं, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् । तत् किं
प्रमाशित जनः प्रपतन्नधोऽधः, किं नोध्वमूर्ध्वमधिरोहति, निष्प्रमादः॥
--समय० ३० मोज्ञाधिकार

६१ - पुण्य तणी बांखां कियां, लागैले एकान्त पाप। - न० प० ५२

६२-नो इह लोग्गट्ठयाए तब महिडिण्जा,

नो परलोगट्ठयाए तब महिट्टज्जा। नो कित्तीवरणसद्दसिलोगट्टयाए तब महिडिज्जा, नन्नत्थनिज्जरह्याए तब महिडिज्जा, —दशबै० ६-४

६३--मोचार्थी न प्रवर्तते तत्र काम्यनिषिद्धयोः ...... काम्यानि --स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाय-निष्टसाधनानि ब्राह्मणहनतादीनि । --दे० सा० पृ० ४

EY--- 44- 71-74

६५--वत्त० १०।१५

६६—बुद्धियुक्तो वहातीह चमे सुकृतवुष्कृते । ─गी० २-५०

६७—न्नास्त्रको भवहेतुः स्यात्, सम्बरो मोत्तकारणम्। इतीयमाईती दृष्टिरम्यदस्याः प्रपञ्चनम्।।

—वी॰ स्तो॰ १६-६

६८-- म्रास्त्रवो बन्धो वा बन्धद्वारा पाते च पुरुवपापे,

मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि। —स्था॰ वृ० ६ स्था॰

६६--जिण पुर्य तणी बांछा करी, तिरा बांच्छ्यां काम ने भीग।

संसार वधै काम भोग स्यूं, पासै जनम-मरण ने सोग ॥ --न० प० ६०

१००—श्रन्यच्छ्रे योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उमे नानायं पुरुषं सिनीतः। तयोः श्रेय स्नाददानस्य साधुर्मवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।।

---कठ० छप० १-२-१

१०१--भग० शशस्य

१०२---भग० शहाहेप

१०३-- " ४११। २५०

१०४—स्था० ४।४।३१२

१०५-स्था० ४।२।२१६

१०६---भग० ५।५

१०७—भेद का अर्थ है—उद्वर्तना करण के द्वारा मन्दरस का तीव रस होना स्वीर अपवर्तना करण द्वारा तीव रस का मन्दरस होना।

१०८--भग० ७।३

१०६-जैन० दी० पा१३

११०-जैन० दी० प्रार्प

१११-- जैन० वी० प्रा१६-३८

११२--जैन० दी० प्रा१४

११६ कम्मं चिर्याति सवसा, तस्यु दयम्मि उ परवसा होन्ति । स्वस्यं दुस्हद्द सवसो, विगलस परवसो तत्ती ॥

--वि० भा० १-३

११४ · · · कत्थिव विलग्नो जीवो, कत्थिव कम्माइ हुंति विलग्नाइ । जीवस्स य कमस्य य, पुच्च विश्वद्वाद वैराह ॥

--वा० बा॰ २-२५

११५--कृतस्याऽविषक्वस्य नाशः--ग्रदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मणः प्रायंश्चित्तित्वा नाश इत्येका गतिरित्यर्थः । --पा० यो० २ सूत्र १३

११६--२1१२

११७-स्था० ४।१।२३५

११८ — तुलना — द्वे शरीरस्य प्रकती-व्यक्ता च श्रव्यका च । तत्र श्रव्यकावाः कर्म-तमाख्यातायाः प्रकृतेरूपभोगात् प्रचयः । प्रचीरो च कर्मणि विद्यमानानि भृतानि न शरीरमुत्पादयन्ति — इति उपयन्नोऽपवर्गः ।

- न्याय वा० शश्रद

११६-प्रज्ञा० (लेश्या पद )

१२०—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या—'उनसमखइय' ति सूत्रत्वादुपशमञ्चयजा, केषां पुनरुपशमञ्चयौ ? यतां जायत इविमत्याह—कवायाणाम्, अयमधंः—कवायोपशमजा कषायज्ञयजा च, एकान्तविशुद्धि चाधित्यैवमिधानम्, अन्यथा हि खायोपशमिक्यपि शुक्कालेजःपद्मे च विशुद्धलेश्ये संभवत एवेति । — उत्तर्भ वर्श्व अर्थ

१२१-- प्रशा० १७-४

१२२--- उत्त० ३४-५६,५७

१२३ -- कर्माऽशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् । --पा० को॰ ४ स्० ७

१२४--सां की० पृष्ठ २००

१२५---श्वेताश्व छप० ४-५

१२६--- ऋनु० १७०

१२७—श्रु १७०

१२८--श्रुनु० १७१

१२६ -- अनु० १७२

१३०---अनु० १७३

#### : तेइस :

- १—वर्णाकृत्यादि मेदानां, देहेस्मिन्न च दर्शनात्। ब्राह्मणदिषु शृद्धार्थे गर्भाषान् प्रवर्तनात्। नास्ति जाति कृतो मेदो, मनुष्याणां मवाश्ववत्। स्वाकृतिग्रहणात्तस्मात्, स्नन्यया परिकल्पते। — उत्त॰ पु॰
- २-- एका मग्रुस्स जाई, रज्जुपतीह दो क्या उसमे । तिरुखेव तिय्य विश्वार, सावमा धम्मिम चत्तारि -- श्राचा॰ १६
- ३---श्राचा० नि॰ २०-२७
- ४—कियाविशेषाद् व्यवहारमात्राद्, दयामिरज्ञाकृषिशिल्पमेदात्। शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति, न चान्यया वर्ण्चतुष्टयं स्यात्॥

-वि च० २५-११

५—स्वरीभ्यां धारयन् शस्त्रं, चित्रयानस्यत् प्रसः।

च्वतत्रायो नियुक्ता हि, चित्रयाः शस्त्रपायायः॥ २४३

उक्थ्यां दर्शयन् यात्रामसाचीद् विणवः प्रमः॥

जलस्यलादियात्रामिः, तद्वत्तिर्वातया यतः॥ २४४

न्यग्वृत्तिनियतान् शद्रान्, पद्भ्यामेवास्त्रजत् सुधीः।

वर्णोत्तमेषु शुभूषा, तद्वृत्तिनै कथा स्मृता॥ २४५

मुखतोऽध्यायन् शास्त्रं, भरतः सस्यिति द्विजाम्।

त्रश्चीत्यध्यापने दानं प्रतीच्छे, ज्यादि तत्कियाः॥ २४६

--महा • पु० पर्व १६

६ —कारवोषि मता द्वैभा, स्प्रश्यास्प्रश्यविकल्पतः। तत्राऽस्प्रश्याः प्रजाः वाद्याः, स्प्रश्याः स्युःकत् कादयः॥

-- महा० पु० पर्व० १६-१८३

७—(क) स्वदेशोऽनश्चरमलेख्झान्, प्रजाबाद्या विधायिनः । कुलशुद्धिप्रदानावैः, स्वसात्कुर्यादुपक्रमैः ॥

- अवि पुर ४२-१७६

(ख) कुतश्चित् कारवात् वस्य, कुलं सम्प्रासदूषणम्। सौपि राजादि-सम्मत्या, शोधवेत्स्यं यथाकुलम्॥

--शा० पु० ४०-१६८

দ—(क) प्र॰ क॰ মা॰ ४-५ ए॰ ४८२ ( ख ) न्या॰ ক্ৰ॰ चं॰ ७६७

६-गोत्रं नाम तथाविधैकपुरुषप्रमवः -वंशः

१०-उच्चा गोया वेगे जीया गोया वेगे -स्० २।१-६

११-गोत्तकमो दुविहे पण्यते—तं जहा - उच्चागोए चेव बीया गोये चेव।

-स्या०२४

१२—संताणकमेणागय, जीवामरणस्य गोदमिति सण्णा। उच्चं जीचं च्रखं, उच्चं नीचं हवे गोदम्॥

---गो० जी० कर्म १३

११—गूयते शब्द्यते उच्चावनैः शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, उच्च नीच कुलोयति लच्चणः पर्याय विशेषः, तदिपाक वेद्यं कर्मापि गोत्रम्, कारते कार्यो-पचारात्, यद्वा कर्मणोऽपादानंविषद्यया गूयते शब्द्यते उच्चावनैः शब्दैरात्मा यस्मात् कर्मण उदयात् तत् गोत्रम् — प्रज्ञा १० २३ पूज्योऽपूज्योऽयमित्यादि व्यपदेश्यरूपां गां वाचं त्रायते इति गोत्रम् । —स्वा १० २-४

१४-- उच्चेगीत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम् , इतरद्-विपरीतम् ।

—स्था० ६० २, स्था० ४ उ०

ज्यसम्-प्रभृतधनापेत्तया प्रधानम् । अवसम्-तुष्क्षधनापेत्तया अप्रधानम् । —दश्रवै ० दी ० धु-२-२५

१५-एमुयार्यं चरे भिक्खु कुलं उच्चावयं संया । --दशवै० ५।२।२७

१६ — जाला विशिष्टो जातिविशिष्टः, तद्मावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम्। वेदयते पुद्गलं बाह्मद्रव्यादिलञ्चणम्। तयाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादि-विशिष्टपुरुषसम्परिप्रहाद् वा नीचजातिकुलोत्पन्नोऽपि जात्यादिसम्पन्न । इव जनस्य मान्य उपजायते। — प्रजा० वृ० पद २३

१क जाना व १-६, प्र० सा व हार १५१

१८—जातिर्मात्की, कुलं पैतृकम् — व्यक् एक एक १ जाई कुले वियासा — गातिकुले विभाषा — विविधं सामग्रं कार्यम् — तक्वेवम् — जातिर्वाक्षणादिका, कुलसुमादि अथवा मातुससुत्या क्रांतिः, पितृससुत्यं कुलम् । —पि॰ नि॰ ४६८

१६--- उत्त० ए० ३-२

₹9-3 03----

२१-स्था० ४-२

२२--स्था० ४-३

२३---स० शहार-इ

२४--- वत्त० १२।१४

२५-वंसचेरेण वंसणी -- उत्त० २५-३२

२६-उत्त० रेप्रा२०,२६

२७--- उत्त० २५।३३

२८--उत्त० ३।२-५

२६-(क) स्० १-१३-१५, (ख) दशवै० १०

३०—से असइ उच्चागोए; असइ जियागोए को ही हो को अहरिते को खीहए; इह संखाए को गोयावाई को माणावाई के सिवा एगे गिल्के; तम्हा पण्डिए को हरिसे; को कुल्के; भूएहिं जाखा पडिसेह सायं

---ब्राचा० शरा३

३१—एकस्मिन् वा जन्मनि नानाभूतावस्था प्रच्यावचाः कर्मवशतोऽनुभवति —ऋाचा॰ वृ० १-२-३-७⊏

१२--स्० १-१३-५-६

३३---स्० १-१३-१०-११

३४--स्० १-१३-१६

३५--सच्छीलान्वितो हि कुलीन इत्युच्यते न सुकुलोत्पत्तिमात्रेण ।

-#0 #0 \$15\$10

१६ — स॰ शश्रा७

३७--स्॰ दारादप्र

३८--जातिः मातुकः पत्तः तथा आर्थाः--अपामा निर्वोषाः-जात्यार्याः ।

-स्था० दें श्रीरिक

३६-कुलं पैतृकः पद्मः -स्था॰ वृ० ६।४६७

Late olita

४१--स्था० शशशरू

४२--स्था० ४|३|२२०

४३-(क) भग० २ (ख) दशवै॰ ५।२

४४--उत्त० १४

४५-स्था० ८।३।५६७

४६ — ब्रह्मणो सुलान्निर्गता ब्राह्मणाः, बाहुभ्यां चित्रयाः, ऊरुभ्यां बैश्याः, पद्भ्यां श्रद्धाः, श्रन्त्ये भवा श्रन्त्यजाः । — ऋग्० १०।६०।१२

४७--कम्मुणा वंभणो होइ, खत्तिस्रो होइ कम्मुणा।

वहसी कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ जत्त० ३३—२५

न जवा वसलो होति, न जवा होति बाह्यणो। कम्मुना वसलो होइ, कम्मुना होति बाह्यणो॥

सु० नि०-( आमिक-भारद्वाज सूत्र १३)

४६—तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्। —महा० मा०

४६--श्रव्यमिचारिणा साहश्येन एकीकृतोऽर्यात्मा जातिः।

५०-मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोदयोद्भवा।

कृत्तिभेदाद्धि तद्भेदाः, चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥ — आ० पु० ३८

५१ — लच्चर्या यस्य यह्नोके, स तेन परिकीरयंते। सेवकः सेवया युक्तः, कर्षकः कर्षणाचया॥

धानुष्को धनुषो योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात्।

चित्रियः चततस्त्रागाद्, त्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः ॥ —पद्म० पु॰ ६।२०६-२१०

५२-स्थीशद्रौ नाधीयाताम्।

५३—न जातिमात्रती धर्मो, लभ्यते देहधारिमिः। सत्यशीचतपःशील-ध्यानस्वाध्यायवर्जितैः॥ धंयमो नियमः शीलं, तपो दानं दमो दवा। विकन्ते वास्विका यस्यां, सा जातिर्महती सताम् ॥—धर्मे । प्रक १७ परि० सम्यग्दर्शनसम्यन्नमपि मातकादेहजम् ।

देवा देवं विदुर्गस्म गृदाङ्गारान्तरीजसम् ॥ —रकः भाः श्लोः २८ ५४—देह विमेहयं को कुषद जीवहं मेउ विचित्तु ।

सो थ वि लक्सव मुणइ तहं, वंसव वावचरितु—पर० प्र० १०२ ५५—अतस्यमपि चाण्डालं, तं देवा ब्राह्मग्रां विदुः। पद्म० पु० ११-२०३ ५६—उत्त० १२-३७। ५७—प्रश्न०—२ ब्राह्मव द्वार

# ः चौबीसः

१---भग० शह

२-- स्नाकाशमयोऽलोकः -- जैन० दी० १।१०

३-- बट्द्रव्यात्मको लोकः-जैन० दी० १।८

४--किमियं मंते ! लोएति पबुचित ?

गोयमा ! पंचित्थकाया- श्रेसवां श्रेवेतिश्रे लोश्रेति पवुश्वति ।

---भगं० १३-४

५--जीवा चेव अजीवाय, ख्रेस लोगे वियाहिए --- उत्त॰ ३६।२

६—दुविहे भ्रागासे पन्नते—लोयागासेय, त्रलोयागासेय — भग० २.१०

भ उर्शि शास्त्र

पक राजू असंख्य योजन का होता है।

६ - जैन • श्रक्टूबर १९३४ - लेखक प्रोफेसर घासीलालजी

१०-खेतत्रो लोए सम्राते-भग० २।१

११--गुणस्रो गमण गुर्खे-भग० २।१

१२ - खेतन्त्रो लोगपमाण मेते - भग० २।१

११—ग्रहोलोए खेतलोए, तिरियलोए खेतलोए, उद्भुलोए खेतलोए।

-- भग० ११।१०

१४--भग० ११।६

१५—चर्चिबहे लोए पन्नते, तंजहा—दव्बलोए, खेत लोए, काल लोए, माव-लोए—मग॰ ११।९०

१६ - दब्ब भोगां भ्रेगे-दब्बेती लोगे सम्मन्ते ..... भग० २।१

१७ - लेतको लोए सम्रन्ते - भग० २।१

१८—एक देवता मेर पर्वत की चूलिका पर खड़ा है—एक लाख योजन की कैंचाई में खड़ा है, नीचे चारों दिशाओं में चार दिक् कुमारिकाओं हाथ में बिलिपिण्ड लेकर वहिंगुखी रहकर चस बिलिपिण्ड को एक साथ फ़ेकदी हैं। उस समय वह देवता दौड़ता है। चारों बिलिपिण्डों

को जमीन पर गिरने से पहले हाथ में ले लेता है। इस गति का नाम 'शीप्र गति' है।

१६—कासतो लोए कर्णते, भाषतो लोए कर्णते—भग०२-१ २०—भग०—१|६

२१—(क) आकाश स्वप्रतिष्ठ है। तनुवात (स्हम वायु), भनवात (मोटी वायु), घनोदिध और पृथ्वी इनमें क्रमशः आधार-आषेय सम्बन्ध है। स्हम जीव आकाश के आभय में भी रहते हैं। यहाँ कुछ स्थूल जीवों की अपेखा उन्हें पृथ्वी के आभित कहा गया है। अजीव शरीर जीव के आभित रहता है। उसका निर्माण जीव के द्वारा होता है और वह जीव से लगा हुआ रहता है। संसारी जीवों का आधार कर्म हैं। कर्म मुक्त जीव संसार में नहीं रहते। अजीव, मन, माधा आदि के पुद्गल, जीव द्वारा महण किए जाते हैं। जीव कर्म के अधीन हैं। इसलिए वे कर्म सराहीत हैं। .....मग० शह

(ल) गागीं ने याजनत्क्य से पूछा-- "याजनत्क्य ! यह विश्व जल में क्रोत-प्रोत है, परन्तु जल किसमें क्रोत-प्रोत है ?"

बायु में गागी १

बायु किसमें स्रोत-प्रोत है !

अन्तरिक्त में, अन्तरिक्त गन्धर्व-लोक में, यन्धर्व-लोक आदिख-लोक में, आदित्य-लोक चन्द्र-लोक में, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक में, नक्षत्र-लोक देव-लोक में, देव-लोक इन्द्र-लोक में, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक में और प्रजापति-लोक ब्रह्म-लोक में क्षोत-प्रोत है।

नस-लोक किसमें जीत-प्रोत है याज्ञवल्क्य ! यह जति प्रश्न है गार्गी ! त् यह प्रश्न मत कर अन्यया तेरा सिर कट कर गिर पहेगा ।

बुह् ० चप० ३।६।१

२२ - असित सत् प्रतिष्ठितम् - सित भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं इ मध्य आहितं, भन्यं भूते प्रतिष्ठितम् ।

( अथर्व ० १७।१।२।६ )

(क) ..... असत्, अमाव, शह्य में निरस्त समस्त्रीपविकताम-क्रम रहित

अग्रत्यस्य मद्या में ही सत्माव वा प्रत्यस्य माया का प्रपंच प्रतिष्ठित है। हसी सत् अर्थात् प्रत्यस्य माया के प्रपंच में सारी स्ट्रस्टि (भव्य ) के स्पादान-भूत पृथिव्यादि पंच महाभूत निहित हैं, इसी से उत्पन्न होते हैं। वे ही पाँचों महाभूत समस्त कार्यों में विस्तमान रहते हैं। समस्त स्ट्रिट सन्हीं महाभूतों में—पीपल के बीज में पीपल के बुद्ध की तरह वर्तमान रहती है।

- (क) "तद् द्वाभ्यामेन प्रत्यवैद रूपेण चैव नाम्ना च"—शत० १।१।२।३ बद्ध तीनों लोकों से सतीत है। उसने सोचा किस प्रकार मैं इन लोगों में पैट्रैं। तब वह नाम और रूप से इन लोगों में पैठा।
- २३—स्वभाववाद, आकस्मिकवाद, सहच्छावाद, आहेतुवाद, कम-विकासवाद ्र प्युतसंचारवाद, आदि-आदि ।
- २४—''नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्वजो नो ज्योमा परो यत्।"

  "को अद्धा नेद क इह प्रवोचत् कृत आजाता कृत इयं विस्पिटः ॥

  श्वर्शां देव अस्य विसर्जनेनाथा को वेद मत आवभूव।'' -६

  "इयं विस्पिट्यंत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न।

  यो अस्याध्यद्धः परमे व्यामन्त्सो अंग नेद यदि वा न वेद"—७

  (अष्टग० १०।१२६ नासदीय स्कः)

एस समय प्रलय दशा में असत् भी नहीं था। सत् भी नहीं था। पृथ्वी भी नहीं थी। आकाश भी नहीं था। आकाश में विश्वमान सातों भुवन भी नहीं थे।

प्रकृत तस्त्र को कीन जानता है ! कीन उसका वर्णन करता है ! यह स्रष्टि किस उपादान कारण से हुई ! किस निमित्त कारण से ये निविध स्रष्टियाँ हुई ! देवता लोग इन स्रष्टियों के अनम्तर उत्पन्न हुए हैं । कहाँ से स्रष्टि हुई यह कीन जानता है !

ये नाना साध्याँ कहाँ से हुई, किसने साध्याँ की और किसने नहीं की ये सब बेही जाने, जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। हो सकता है वे भी यह सब न जानते हों।

२५-विशेष जानकारी के लिए देखिए:- श्राचा॰ नि०४२, स्था॰ शर

वशिष्यते । --पा० यो०

वर्धमानकभंगे च रचकः क्रियते यदा।
तदापूर्वार्थिनः शोकः प्राप्तिश्चाप्युत्तरार्थिनः ॥ १ ॥
हमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं, तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् ।
नोत्पादस्थितिभंगानामभावे स्यान्मतित्रयम् ॥ २ ॥
न नारीन निना शोको, नोत्पादेन निना सुखम् ।
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं, तेन सामान्यनित्यता ॥ ३ ॥

-मी० श्लो॰ बा० पृष्ट ६१६

त्र्वाविर्मावितिरोभाव-धर्मकेष्वतुयायि यत्। तद्धर्मीतत्रच ज्ञानं, प्राग्धर्मप्रहणाद् भवेत्॥ — शास्त्र०दी० ३०—WHAT IS EATHER?

I am quite sure that you have heard of ETHER before now, but please do not confuse it with the liquid Ether used by surgeons, to render a patient unconscious for an operation. If you should ask me just what the Ether is, that is, the ether that conveys electromangnetic-waves. I would answer that. I can not accurately describe it. Nither can anyone else. The best that anyone could do would be to say that Ether is an invisible body and that through it electormagnetic-waves can be propagated.

But let us see from a practical standpoint the

nature of the thing called "ETHER". We are all quite familiar with the existence of solids, liquids and gases. Now, suppose that inside a glass-vassel there are no solids, liquid or gases; that all of these things have been removed including the air as well.

If I were to ask you to describe the condition that now exists within the glass-vassel, you would promptly reply that nothing exists within it, that a "Vaccum" has been created. But I shall have to correct you, and explain that within this vessel there does exist 'ETHER' nothing else.

So, we may say that Ether is a 'something that is not a solid, nor liquid, nor gaseous nor anything else which can be observed by us physically. Therefore, we say that an absolute "Vaccum" or a void does not exist any where, for we know that an absolute vaccum can not be created for Ether can not be removed.

Well, you might say, if we don't know what Ether is, how do we know it exists?

We get our knowledge of Ether from experiments; by observing results and deducing facts. For example, if within the glass-vessel, mentioned above, we place a bell and cause it to ring, no sound of anykind reaches our ears, Therefore, we deduce that in the absence of air, sound does not exist and thus, that sound must be due to vibration in the air.

Now let us place a radio transmitter inside the enclosure that is void of air. We find that radiosignal's are sent out exactly the same as when the transmitter was exposed to the air. So we are right in deducing that eletromagnetic-waves, or Radio waves, do not depend upon air for their propagation-

that they are propagated through or by means of 'Something' which remained inside the glass enclosure after the air had been exhausted. This 'something' has been named "ETHER".

We believe that Ether exists throughout all space of the universe, in the most remote region of the stars, and at the same time within the earth; and in the seemingly impossible small space which exists between the atoms of all matter. That is to say, Ether is everywhere; and that electromagnetic wave can be propagated everywhere.

(Hollywood R. and T.) Instruction Lesson No. 2

३१--भग० १३।४।४८९

३२-एगे धम्मे-एकः प्रदेशार्थतया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तस्यैकत्वात् । —स्था॰ १

३३-सीयमेसे, लोयपमाखे --भग० २-१०

३४--- धर्माधर्म विभुत्वात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात् । नालोकः कश्चित् स्या, न्न च सम्मतमेतदर्थाणाम् ॥ १ ॥ तस्माद् धर्माधर्मीं, ऋवगादी ज्याप्य लोकसं सर्वम् । एवं हि परिचित्रन्नः, सिद्ध्यति लोकस्तद् विभुत्वात् ॥ २ ॥

—মহাত ৰূত ঘৰ ৭

३५-लोकालोकव्यवस्थानुयपत्ते -प्र० वृ० प०

३६ —यो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्भपदाभिषेयः, स स सविषद्धः। यथा घटोऽघट विषद्धकः। यश्च लोकस्य विषद्धः सोऽलोकः। —न्यायाः

३७ - लोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्निति लोकः, लोकः -- धर्माधर्मास्तिकाय व्यवच्छिन्ने, अरीपद्रव्याधारे, वैशाखस्यानकरिन्यस्तकरयुम्मपुरुषीपलिश्वते आकाशस्त्रवे। -- आ० व० १-२-१

३८—ग्रलोकाञ्चल्तु मावादीर्मावैः पञ्चमिरुज्जितम् ॥

ग्रलोवेव विरोधेव लोकाञ्चात् प्रथवीरितम ॥—लो० प्र० २२८

१६ - तम्हा धम्माधम्मा, सोगपरिकेयकारिको कुता। इयरहागासे तुल्ले, सोगाकोगेति को मेक्की ॥ --त्याय०

४०-स्या० १३/४

४१--भग० १३/४

४२-प्रयोगविस्तवाकमं, तद्मावस्थितिस्तथा।

लोकानुमाववृत्तान्तः, किं वर्माधर्मयोः फलम् ॥ --नि॰ द्वा॰ २४

४३-वै स् श्राश्व

४४-स्था० शश्रद

४४-उत्त० २८/६

४६-भग० १३।४

४७--- दिश्यते-व्यपदिश्यते पूर्वादितया वस्तवनवेशत दिक् ...स्था० वृ० ३।३

४८-- ब्राचा० नि० ४२।४४

४६—न्नाचा० नि० ४७।४**८** 

५०--बाचा० नि० ५१

५१--किमयं भंते ! कालोति पव्युवह ! गोयमा ! जीवा चेव सजीवा चेव ।

५२ — कह्यां मंते दव्या परणता ! गीयमा ! इदव्या पण्यता तंजहा-अम्मत्थिकाए अभम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुगासत्थिकाए, अद्यासमए ••••••भग०

भ १ - समयाति का, क्राविलयाति वा, जीवाति का, क्रजीवाति वा प्युव्यति । - स्था० ६५

५४ — लोगागास पदेसे, एककेक जे ठिया हु एककेका। रयणायां रासी इव, ते कासामु ऋसंस दव्याणि॥

---द्रव्य सं० २२, गो॰ जी॰ ५८६, सर्वा॰ सि॰ ५।३६ ५५---जन्यानां जनकः कालो जगतामाभयो मतः

-- या० का० ४५, वै० द० शशह--१०

**५६--पा० यो० माध्य--५२ सां० की० ३३** 

40-4410-4155

धूम-परावरत्वविहेतः वजाविः स्वादुवावितः-न्याः काः ४६

**५१--वै० स्**० शशह

६०-मानव की कहानी पृष्ठ १२२५ का संदेप

६१ — अयंतु विशेषः समयविशिष्टवृत्ति-प्रचयः शेष द्रव्याणामूर्ध्य-प्रचयः, समय-प्रचय एव कालस्योध्वप्रचयः —प्रव० वृ० १४१

६२-स्था० ४।१

६३-- भग० १श११

६४—गल्योपम—संख्या से ऊपर का काल—श्रसंख्यात काल, खपमा काल— एक चार कोश का लम्या-चौड़ा और गहरा कुन्ना है, उसमें नवजात यौगलिक शिशु के केशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने सूद्रम हैं, असंख्य खंड कर खाम-खाम करके भरा जाए, प्रति सौ वर्ष के अन्तर से एक-एक केश-खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में वह कुन्ना खाली हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं—

६५—जीवेशं भंते ! पोग्गली, पोग्गले ! जीवे पोग्गलीवि, पोग्गलेवि ।

--- भग० = १०।३६१

६६ — अचित्त-महास्कन्ध — केवली समृद्घात के पांचवें समय में आतमा से हुटे हुए जो पुद्गल समृचे लोक में व्याप्त होते हैं, जनको अचित्त-महास्कन्ध कहते हैं—

६७—दुविहा पुगाला पन्नता, तंत्रहा—परमाणुपुगाला, नो परमासा पुगाला चेव। —स्था० २

इप-- ५० १२६

६६-स्था० ४, भग० ५।७

७०-परमाशु दुविहे पन्नते, तंजहा-सुहुमेय ववहारियेय।--श्रनु श्रमाखद्वार

७१—ग्रणंताणं सुहुमपरमासुपोमालाणं समुदयसमिति समागयेणं ववहारिए परमाणुपोमाले निफ्कजंति । —ग्रनु० प्रमासद्वार

७२-- भग० २५।३

७३—परमाणु हिं अप्रदेशो गीयते —इव्यरूपतथा सांशो मनसीति, न तु कास-भावाभ्यामिष 'अप्य रासो दव्यद्वाए' इति वचनात्, तृतः कासमानाभ्या सप्रदेशत्वैऽपि व कश्चिद्दोषः। —प्रका॰ पर ५ ७४--- चहुविहे पोस्मलपरियामे पन्नते, तंबहा--वन्न परिशामे, गन्थपरियामे, रसपरिशामे, फासपरियामे । --रथा० ४

७५-अग० ५१७

U를--- 커피 · 우디드

७७-दोहि ठायो हि पोमाला साहर्न्नति, संबवा पोमाला साहर्न्नति, परेण वा पोमाला साहर्न्नति, एवं भिज्जति, परिसर्डति, परिवडति विदेसंति । --स्या० २

७८—मग० ५।७

७६--प्रशा• २८

८०—भग• १२**।**४

८१---भग० १४|४

८२--भग० १४|४

८३--उत्त० ३६।१०

८४--- भग० सीट

**⊏४—भग० ५।८** 

८६-भग० प्राट

८७-भग० पाट

टट-भग० टा १

न्ध-भग॰ नार

६०--मग० १६।८

६१--भग० प्राप्त

हर-मग० साध

हरू--भग० था७

Ex-मा० शह,

६५--वस० झ० २८ गा० १२

६६-पन्नोत परिचया, मीसा परिच्या, बीसा परिचया । --स्था ।

ह<del>ु स्था</del>० २०

हर्-प्रशा० प० ११,

१००-प्रशा० ए० ११

१०१ - तप्यां तीसेमेघोघरसिक्रॅगंभीरमहुरयरसद् जोयण परिमंडलाए सुमीताए घंटाए तिक्खुत्तो उल्लालिक्राए समाणीए सोहम्मे कप्पे ऋषोहिं सगूयोहिं सगूयोहिं सतीतिमाणावाससयसहम्सेहिं अस्याह सगूयोहिं वतीतिमाणावाससयसहम्सेहिं अस्याह सगूयोहिं वतीसं घरटा सयसहस्साह जमगसमगं कणकणारावं कोछ पयताह पि हुत्या।

--जम्बू प्र०५ अ

१०२-प्रज्ञा० ११

१०३---प्रशा० ११

१०४-तत्वा॰ रा० भा३४

१०५-तस्वा० रा• ५।३५

१०६ - तत्वा० रा० प्रा३५

१०७ जघन्येतर-अजघन्य अर्थात् दो अंशवाला । दूतरा परमासु भी दो अंशवाला होता है तब वह सम अघन्येतर तीन अंश वाला एकाधिक अधन्येतर आदि होता है।

१०८-तत्वा॰ रा० ५।३६

१०६-तत्त्वा० रा० प्रा३६

११०—प्रज्ञा० प० १५

१११--रिमः छाया पुर्गलसंहतिः।

११२—भासा उ दिवा द्वाया, अभासुरगतानिसित कालामा।
साचेव भासुर गया, सदेहकच्या मुख्यब्या। १॥
जे आदरिसं तत्तो, देहावयवा हवंति संकंता।
तेसि तथ्यऽवलंब्दी, पगासयोगा व इयरेसि। २॥

—সভাত ৰূত ধৰ ৭૫

११२-अवामेकाम् —सा॰ की॰ १

११४ — होऽनम्तरमयः । — तस्याः ४/४०

११५-- धर्म कहमां क्रावासं, दर्ज एक्केक्कमाहियं।

११६ - हि॰ मा॰ श्रंक १ होस १

१९७--हि० मा० शंक १

११८--हि॰ मा॰ श्रंक १ चित्र १

- 198 यूनानी विद्वान् युक्लीड रेखागणित (दिशागिवात) का प्रतिद आचार्य दुआ है। युक्लीडीव-रेखागणित का आधार यह है कि विश्व का ओर-होर नहीं है, वह अनन्त से अनन्त तक फैला हुआ है।
- १२०—अनेकान्त वर्ष १ किरण ५ ए० ३०८

  ''जैन भूगोलवाद''—ले० श्री बाबू घासीरामजी जैन S. S- C
  प्रोफेसर ''मौतिक शास्त्र"
- १२१—'म्राज०-वर्ष २, संस्था ११ मार्च १६४७। 'फिलिपाइन और उसके वासी—से॰ R. वेंकटरामन
- 'श्वेनगतुरं कारलाने के स्वामी मि० वार्ष द्वारा स्यूजीलैंड में बनाई गई
  १२ इसी दूरवीन द्वारा मैसर्च टाकनलेंड और हार्ट ने हाल ही में हवेरा
  में दो चन्द्रमाओं को देखा। जहाँ तक मालूम हुआ यह पहला ही
  समय है जब स्यूजीलैंड में दो चन्द्रमा दिखाई दिए।
  - १२३—पृथ्वी के गोलाकार होने के लंबंध में यह दलील अवसर दी जाती है कि कोई आदमी पृथ्वी के किसी भी विन्तु से रवाना हो और सीधा चलता जाए तो वह पृथ्वी की भी परिक्रमा करता हुआ फिर स्सी स्थान 'विन्तु' पर पहुँच जाएगा। परन्तु इससे वह सिद्ध नहीं होता कि पृथ्वी का धरातल नारंगी की तरह गोल आर्थात् ब्लाकार है। इससे सिर्फ हतना ही साबित होता है कि यह चिपटी न होकर वर्तुलाकार है। अगर पृथ्वी को लौकी की शक्त का मान से तो भी यह सम्भव है कि एक निश्चित विन्तु से वाला आरम्म करके सीधा चलता हुआ व्यक्ति फिर निश्चित विन्तु से वाला आरम्म करके सीधा चलता हुआ व्यक्ति
- --- विश्व मा०--- बोखक भी रमाकान्त-- पृष्ठ १६० १२४--- कुछ विद्वानों की शबेशका तथा खोज के परिकास स्वरूप पृथ्वी का एक नवीन ही जाकार माना गया है जो न पूर्वातया मोल है और न

अण्डाकार । इस आकार को 'पृथिञ्याकार' कहें तो ठीक है, क्योंकि उसका अपना निराला ही आकार है। इस आकार की कल्पना इस कारण की गई है कि पृथ्वी का कोई भी अल्लांश—यहाँ तक कि विशवत् रेखा भी-पूर्य कुल नहीं है।

१२५ च्या भूगोल है ! The Sunday News of India 2nd May 1954.

( विश्व-लेखक०--रामनारायण B. A. ए० ३५ )

१२६-(क) सु० च०

(स) अनेक लोगों का मत है कि पृथ्वी गोल है। इसकी पार्श्वतीं गोलाई में एक और भारत स्थित है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका है अतः उनके विचार से अमेरीका ही पाताल लोक है।

[ धर्म ० -- वर्ष ६ ऋंक ४६ दिसम्बर ४ १६५५

१२७-- 'जैन॰' १ अक्टूबर १६३४

लेखकः-श्रीमान् प्रोफेसर पासीरामजी M. S. C.-A. P. S. लन्दन। १२५-ज्यो रत्ना०-माग १ ए० २२६-ले० देवकीनन्दन मिश्र।

- १२६--सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा परमाकुओं को तंत्रुक्त करता है, उनके संयोग का आरम्भ होने पर ही सृष्टि होती है, इसल्लिए यह "आरम्भवाद" कहलाता है।
- १३० ईरनरनाती सांख्य और योगदर्शन के अनुसार स्टिंग्ट का कारण निगुणारिमका प्रकृति है। ईरनर के द्वारा प्रकृति के जुन्ध किये जाने पर त्रिगुण का निकास होता है। उससे ही स्थिप्ट होती है। अनीरवरवादी सांख्य परियाम को प्रकृति का स्वभाव मानते हैं। परिणामनाव के दो रूप होते हैं—गुणपरिणामनाव और नद्यपरिणामनाव। पहला सांख्यवर्शन तथा माध्याचार्य का सिद्धान्त है। इसरा सिद्धान्त रामामुजाचार्य का है, वे प्रकृति, जीव और ईरनर-इन तीन तस्वों को स्वीकार करते हैं फिर भी इन सबको नद्धरूप ही मानते हैं—नद्धा ही अंश विशेष में प्रकृति रूप से परिवास होता है और बढ़ी जगत वना है।

१३१—(क) बौद्ध वर्शन में परिवर्तन की प्रक्रिया "प्रतीस्व समुत्पादवाद" है।
यह तही क्षर्य में कहेतुकवाद है। इसमें कारच से कार्य स्टपन्न नहीं
होता किन्द्र सन्तित प्रवाह में पदार्थ स्टपन्न होते हैं।

(स) जैन हिन्द के अनुसार हश्य विश्व का परिवर्तन औव और पुद्गक्ष के संयोग से होता है। परिवर्तन स्वामाविक और प्रायोगिक दोनी प्रकार का होता है। स्वामाविक परिवर्तन सूहम होता है, इसलिए हिन्दगम्य नहीं होता। प्रायोगिक परिवर्तन स्थूल होता है, इसलिए वह हिन्दगम्य होता है। यही सृष्टि वा हश्य बगत् है। वह जीव और पुद्गल की सांयोगिक अवस्थाओं के विना नहीं होता।

वैभाविक पर्याय की आधारभूत शक्ति दो प्रकार की होती है—श्रीभ और समुचित। "घास में घी है"—यह औप शक्ति है। "दूभ में घी है" —यह समुचित शक्ति है। श्रीभ शक्ति कार्य की नियाभक है—कारख के अनुरूप कार्य पैदा होगा, अन्यथा नहीं। समुचित शक्ति कार्य की उत्पादक है, कारख की समझता बनती है और कार्य उत्पादन हो जाता है।

गुज्यवीययोः शक्तिमीत्रमोघोद्मवादिमा ।

म्नासन्त्रकार्ययोग्यत्वारञ्जक्तिः समुचिता परा ॥

शायमाना तृषत्वेनाष्यशक्तिरनुमानतः।

किं च दुरबादि मावेन प्रोक्ता लोकसुखप्रदा ॥

प्राक् पुद्रालपरावर्ते, धर्मशक्ति यंथीघजा ।

श्चन्त्यावरें तथा ख्याता शक्तिः समुचितांगिनाम् ॥

कार्यमेदाच्छ कि मेदो, व्यवहारेख हर्यते।

युक् निश्चय नयादेकमनेकैः कार्य कारखैः ॥

स्वस्वजात्यादि भूयस्यो गुष पर्यायन्यक्तयः।

द्रव्यानुक तक २ मध्याय, ६ से १०

## पाँचवां खण्ड

```
: पश्चीस :
```

१--- उत्त हा३६।

२-- जाचा० शशे४।१२६।

३-- ब्राचा० शश्राशरह।

४---श्राचा० शश्रेशरेरद ।

५-- ब्राचा० शश्राशास्त्र ।

६—(क) सम्यक्-दर्शन ज्ञात्म-दर्शन। ( ख ) सम्यग्-ज्ञान-ज्ञात्मज्ञान।

(ग) सम्यक् चरित्र-जात्म-रमख।

७—खण्मेत्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा पगाम दुक्खा ऋषिगाम सुक्खा ॥ —उत्त० १४|१३ ।

८--श्राचा॰ शश्राहा८०।

६---ऋषि०।

१०-उत्त० १०|१५-२० |

११-- उत्त० २६।१-३

१२- अत्ति वं खु दुहेण सव्भइ ..... स्० शशश १०

१३-सो हु तवो कायव्वो, जेण मणोऽमंगलं न चिं तेइ।

जेण न इ'दिय हाणी, जेण जोगा या हायंति॥ तत्त्वह न देहपीड़ा, न यावि चित्रा मंस सोणि मसंतु।

जह धम्मज्माण मुद्री, तहा इसं होइ कायन्वं॥

--पं व व प्रथम द्वार २१४-१५

१४--रागो य दोसो वि य कम्मवीयं -- उत्त ३२।७

१५-कम्म च मोहप्य भवं वयंति -- उत्तर ३२।७

१६—ना दंसणिस्स नार्था, नाग्रेपा विणा न हुँति चरवगुणा।

अगुजिस्स नित्य मोक्खो, नित्य अमोक्खस्स निव्यार्थं ॥

---वस॰ २८५३

१७—बु० व० पृ० २२
१८—स्याय० स्० ४/१-३-६
१६—सां० का० ४४
२०—स्याय० स्० ४/१/३-६
२१—सां० का० ६४/३
२२—योग० द० २/१३
२३—तहियायां तु मावायां, सब्मावे चवएसयां।

भावेगां सहहंतस्त, सम्मतं तं वि याहियं ॥ -- चत्त । १५

## : छन्दीस :

१-मग० प्रश्

२---भग० ८।१०

इ-भग० ना१०

४--भग० ८।१०

५---मग० ८ १०

६-स्था० राश्रधर

७—तिविहे सम्मे पएवते, तंजहा-ना सम्मे, दंसन सम्मे, चरित्र सम्मे

--स्था० होशहरू

प्रमा दंसिंग्सिस ना खं, नागेण बिना न हुँति चरण गुणा। अगुणिस्स नित्य मोक्को, नित्य अमोक्सस्स निव्यार्थं॥

-- उत्त० २८।३०

ह—निन्दयं तत्वार्यभद्धानं सम्यक्त्वमिति पर्यवसनम् । तत्र भद्धानं च सम्यक्त्वं तु तस्यामपीष्टम्, षट्षष्टिसागरोपमरूपायाः सार्धपर्यवसित-कालक्त्यायाश्च तस्योत्कृष्टस्थिते प्रतिपादनादिति कथं नागमितरोधः ! इत्यत्रोध्यते—तत्त्वार्यं भद्धानं सम्यकत्वस्य कार्यम्, सम्यकत्वं तु मिथ्यात्व-ख्योपशमादिजन्यः शुभन्नासम्परिणामितरोषः । आह च—''से स्र सम्मते पस्त्य सम्मत मोहणीयकम्माणु वेद्यजीवसमक्ष्ययसमृत्ये पसमसंवेगाई लिंगे सुहे स्राय परिकामे पर्णन्ते।" इदं च लख्यणममनस्केषु सिद्धादि-स्वपि व्यापकम् । इत्यं च सम्यक्त्वे सत्येव यथोक्तं भद्धानं भवति । बयोक्ते भद्धाने च सति सम्यक्त्वं मवतीति भद्धानवतां सम्यकत्वस्या-पर्णम्मावित्योपवर्शनाय कार्ये कारणोपचारं कृत्वा तत्त्वेषु विचिरित्यस्य सत्त्वार्यभद्धानमित्यर्थपर्यवसानं न दौषाय । तथा चोक्तम् जीवाइनवपयत्ये की जावाइ तस्स होई सम्मत्तं । मावेष सहदंते स्वापानमासो वि सम्मतं हे १ ॥ वर्षे सं पर्णन्ते । मावेष सहदंते स्वापानमासो वि १० - नन्वववीधसामान्याद् ज्ञानसम्यक्त्वयोः कः प्रतिविशेषः १ उच्यते - ६ चिः-सम्यकत्वम् , ६ चिकारणं तु ज्ञानम् । यथोक्तम् - नाणमवायधिईस्रो, दंसण् पिद्वः जहोगाहेस्रास्रो । यह वत्तव्हं सम्मं, रोइज्जइ जेगा तं नागाः । - स्था १ १

११-स्था० १

१२-स्था० २

१३-देखो कर्म प्रकरण।

8×--- ,, ,, ,,

eu--- ,, ,, ,,

१६-- मिथ्यात्व मोह या अविशुद्धपुंच का उदय होता है।

१७-सम्यकत्व-मोह या शुद्ध-पुंज का उदय होने पर।

१८ — सायोपश्चिक सम्यग्-दर्शन प्रतिपाति जो श्रंशुद्ध-परमासु-पुत्र का वेग बढ़ने पर मिट भी सके चैसा सम्यक्-भाव

१६ - श्रीपशमिक सम्यग्-दर्शन-श्रन्तर्मृहूर्त तक होने वाला सम्यग्-भाव

२०-- चायिक सम्यग्-दर्शन-- ऋप्रतिपाति-- फिर कभी नहीं जाने वाला।

२१-देखिए--म्राचार-मीमांसा

२२-- उत्त० २८। १६-२७

- २३—मिथ्यात्व-मोह की देशोन (पल्य का असंख्याततम भाग न्यून) एक कोड़ा:कोड़ सागर की स्थिति में से अन्तर-मुहूर्त में भोगे जा सकें, उतने परमाणुश्रों को नीचे खींच लेता है। इस प्रकार उन परमाणुश्रों के दो भाग हो जाते हैं—(१) अन्तर-मुहूर्त-वैद्यश्रीर अन्तर्-मुहूर्त कम पल्य का असंख्याततम भाग न्यून एक कोड़ाकोड़ी-सागर केथ।
- २४—(१) पहला चरण 'यथा प्रवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मन्धि के समीप गमन होता है। (२) दूसरा चरण 'अपूर्वकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मन्धि के मिथ्यात्व-मन्धि के परमासुआ का तीन रूपों में पुत्रीकरण करता है। (३) तीसरा चरण 'अनिवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मोह के परमासुआ का तीन रूपों में पुत्रीकरण करता है। (३) तीसरा चरण 'अनिवृत्तिकरण' है। इसमें मिथ्यात्व-मोह के परमासुआ का तीन रूपों में पुत्रीकरण होता है। प्रथम पंत्र का शीन

श्चय और दूसरे पुंज का उदय-निरोध (अन्तर् मुहूर्त तक उदय में न क्ला सके, वैसा विष्कम्मन) होता है। 'अतिहत्तिकरण' के दो प्रधान कार्य हैं—(१) मिथ्यात्व परमाणुओं को दो रूपों में पुक्लीकृत कर उनमें अन्तर 'करना' और (१) पहले पुज के परमाणुओं को खपाना। यहाँ अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त हो जाता है। इसके बाद 'अन्तरकरण' की मर्यादा—मिथ्यात्व-परमाणुओं के विपाक से खाली अन्तर्-मुहूर्त का जो काल है, वह औपशमिक सम्यग्-दर्शन है। इनमें पहला विशुद्ध, इसरा विशुद्धतर और तीसरा विशुद्धतम है। पहले में प्रन्थि-समीपममन, इसरे में प्रन्थि-भेद और तीसरे में अन्तर करण होता है।

२५ — हायोपशिमक सम्यग्-दर्शनी के निथ्वात्व और मिश्र पुत्त इपशान्त रहते हैं, सम्वक्त्व पुत्त का वेदन रहता है। इस मकार द्विपुत्त के उपशम और तीसरे पुत्त के वेदन (वेदन द्वारा ह्वय) के संयोग से हायोपश्चमिक वर्शन बनता है।

२६—तहिया खंतु भावाणं, सञ्भावे उवएसखं। भावेखं सहहन्तस्स, सम्मतं तं विवाहियं। — उत्त॰ २८१५

२७—श्रसंजमं परियासामि संजमं उवसंपर्जामि, श्रवंभं परियाणामि वंभं उवसंपर्जामि, श्रक्षं परियाणामि कपं उवसंपर्जामि, श्रक्षां परियासामि कपं उवसंपर्जामि, श्रक्षारा परियासामि नाणं उवसंप्रजामि, श्रिकरियं परियासामि किरियं उवसंपर्जामि, मिस्श्रुतं परियासामि समत्तं उवसंपर्जामि श्रवोहिं परियासामि वोहिं उवसंपर्जामि, श्रममा परियासामि, मर्था उवसंपर्जामि। —श्राव०

२८-तीर्थ प्रवर्तक वीतराग, राग-द्वेष-विजेता ।

२६-मुक्त परमात्मा

३०--सर्वज्ञ-सर्व-दर्शन

३१--चत्तारि मंगलं · · केबली प्रणतं धम्मं सरग्ं पवन्तामि | · · - स्माव०

३२ - अरिहंतो महदेवो । जावजीवं सुसाहुओं गुरुणो । जिणपण्यतं सत्तं हत्तं, इय समत्तं मए गहियं । - आप॰

३३--स्था॰ ३-१

\$४<del>-- स्वा</del>० श्र

इस-- वत्त रताहर --रक आ शारशहत

३६-(क) वस० २८।२८

( ख ) सम्यग्-दशीं तुर्गति नहीं पाता-देखिए -रत्न । आ । १।३२

३७-- मग० ३०११

३८ सम्बग्-दर्शनसम्पन्न-मि मातंगदेहजम् । देवा देशं विद्यर्भस्म-गुडाक्कारान्तरीजसम् ॥ —रक्ष० आ० २८

इह—स्था० हाशपट०

४०-स्था० ६।६।४७८

४१---न चास्थिराणां भिन्नकालतयाऽन्योन्याऽसम्बद्धानाञ्च तेषां वारुयवाचक भावो युज्यते ----स्याणं मंण १९

४२ - तुलना - बाह्य जगत् वास्तविक नहीं है, उसका अस्तित्व केवल हमारे मनके भीतर या किसी अलौकिक शक्ति के मन के भीतर है यह आदर्शवाद कहलाता है। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं। परन्तु एक वात वे सभी कहते हैं, वह यह कि मूल वास्तिवकता मन है। वह चाहे मानग-मन हो या अपीरुपेय-मन और वस्तुतः यदि उसमें वास्तविकता का कोई अंश है तो भी वह गौरा है। एंक्सस के शब्दों में माक्सं-वादियों की हिए में - "भौतिकवादी विश्व-हिएडकोज प्रकृति को ठीक उसी रूप में देखता है, जिस रूप में वह सचमुच पायी जाती है।" वाह्यजगत् वास्तविक है। हमारे भीतर उसकी चेतना है या नहीं - इस वात से उसकी चेतना स्वतन्त्र है। उसकी गित और विकास हमारे या किसी और के मन द्वारा संचालित नहीं होते।

( माक्सँनाद क्या है ! ५,६८,६६ ले॰ एनिल वर्न्स ) ४२-ये चारों तथ्य मनोविज्ञान की दृष्टि से ऋल्पन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ४४--जढ़॰ पृ॰ ६० ६४ ४५--भग॰ १।३

#### : सचाइस :

१-- आणागिजको अत्थो, आणा ए चेव सो कहेयव्यो ।

दिह तिश्रं दिह ता, कहस्विहि, विराहणा इयरा ॥ - श्राव० ६।७१

२-जो हेउवाय पक्लिम्म, हेउन्नो, जागमे य जागिमयो।

सो ससमयपण्यवस्रो, सिद्धन्तं विराहस्रो ऋन्नौ॥ -सन्म० ३।४५

३--ना दंसणिस्स नागां नागोण विणा न हुति चरवागुणा।

श्रगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि श्रमोक्खस्स निन्याखं ॥— उत्त० २८५३०

४--- अत्ताव जो जावति जोय लोगं, गइंच जो जावह वागइंच।

जो सासयं जाण असासयं च, जाति (च) मरणं च जणोरवायं ॥
अहो वि सत्ताण विच्हणं च, जो आसवं जाणति संवरं च।

दुक्लं च जो जाणति निष्जरं च सो मासिजमरिह इ किरियवायं।।

-- स्० शाररारक,रश

५-वी० स्तो० १९६

६ — ऋविद्या बन्ध हेतुः, स्यात्, विद्या स्यात् मोत्तकारवम्।

ममेति बध्यते जन्तुः न ममेति विमुच्यते ॥

७ — यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यू हम् — रोगो, रोगहेतुः आरोग्यं, भेषज्यम् इति, एविभवमिष शास्त्रं चतुर्व्यू हम् तद्यथा संसार संसार-हेतुः, मोच्चो,

मोच्चोपाय इति । — ज्या । भा । २।१५

दुःखमेव सर्वे विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम्—यो० स्० २-१५-१६

६--दुःख त्रयाभियाताज्विज्ञासा तदपघातके हेती--थां० १--क

१०- नव्वेपाणा ण इन्तव्वा-एसधम्मे, धुवे. खियए, सासाए-आचा० १-४-१

११-शिवमयलमरूक्रमणंतमुक्खयमञ्बाबाहमपुरावित्ति, सिद्धि गई, नाम

वेयं ठाएं - जमोत्यूएं - आव॰

१२-- जे निजिण्णो से सुद्दे, पावे कम्मे जेय कढे जेय कजह जेय कजिस्सइ-सब्दे

से दुक्खे । -- भग । जा

१३-- अमां च मूलं च विशिच धीरे-- आचा० ३-२-१८३

१४ - खणिनस सुक्खा बहुकालदुक्खा पगाम दुक्खा ऋणिगाम सुक्खा । संसार मुक्खस्य विपक्खभूया, खाणी ऋग्रयानक्री काम भीगा ।। - उत्त० १४।१३

१५ - सब्वे श्रक्तंत दुक्खाय-स्० १६

१६ — जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगणि मरणाणिय। अहो दुक्खो हु संसारो, जत्य कीसंति जंतुणो — उत्त॰ १९।१६

१७--- स्राचा० ह० १-१

१८-आचा० २-४-११०

१६— कि भया पाणा समणाउसो ! .....गोयमा !
 तुक्खभयापाणा समणा उसो । सेर्या मंते ! तुक्खे केण कडे-जीवेया कड़े,
 पमाएणं । सेर्या मन्ते तुक्खे कहं वेइज्जंति ! अप्यमाएर्या—स्था ३।२

२०-- जं दुक्खं इह पने इयं माणवाणी, तस्स दुक्खस्स कुसला परिष्ण मुदा हरंति-- आचा० १-२-६

२१-इह कम्मं परिएणाय सञ्ज्ञसो-न्न्रा० शशह

२२-- जे मेहावी श्रणुग्याय खेयण्णे, जेय बंध पमुक्ख ण मन्नेसि ।

---श्राचा० १।२।६

२३—जस्सिमे सहा य रूवा य रसा य गंधा य फाला य अभिसमन्नागया भवंति से आयवं, नाणवं वेयवं, धम्मवं, वंभवं—आचा० १-३-१

२४-सर्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यशरीरमम्युपगमात्। जीव सहितासहितत्वं तु विशेषः। उत्तञ्ज-

सत्था सत्य इयात्रो, निज्नीन, सजीव रूनाञ्चो---श्चाचा० वृ० १।१।३

२५ - अनन्तानामसुमतामेकसूरमनिगोदिनाम् ।

साधारणं शरीरं यत्, स "निगोद" इति स्मृतः ॥ — सो॰ प्र॰ ४।३२

२६ - कदापि थे न निर्याता बहिः सूर्मनिगोदतः।

त्रत्यावहारिका स्ते स्यु दंरीकातमृताइव ॥ — ली॰ प्र॰ ४-६६

२७ - सूक्ष्मान्निगोदतोऽनादैनिगंता एकशोपि वे । पृथिन्यादिन्यवद्वारुम, मासास्ते न्यावद्वारिकाः ॥ स्हमानादिनिगोरेषु, यान्ति यद्यपि ते पुनः। ते प्राप्तब्यवहारत्वात्, तथापि व्यवहारिकः ॥

--सो॰ म॰ ४।६४-६५

२८-- प्रशा० १८, लो॰ प्र० ४।३

२६--जैन० वी० ४।२३

३०-(क) कडेण मूटो पुर्गा वितं करेश -- आचा० १-२-५-६५

(ल) वृत्तिभिः संस्काराः संस्कारेभ्यश्च वृत्तयः इत्येवं-वृत्तिसंस्कारचकं निरन्तरमावर्त्तते --पा॰ यो॰ १-५ मास्वती

६१--भग० १३/४

३२--भग० १३।४

३३--- उत्त० २८,१४

इ४-त० स्० श४,

३५--- उत्त २८१४,

३६-त० स्० २।१०,

३७--जैन० दी० प्रार्थ

३८-यः परात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः। —समाधि० ३१

**६६—(क) अन्यस्क्र**ीरमन्योहम्—तत्त्वा० १४६

(ख) जीवान्यःपुद्गलश्चान्यः --- इ० ५०

४०-पुद्गलः पुद्गला स्तृप्ति, याम्त्यात्मा पुनरात्मना ।

परतृतिसमारोपो, ज्ञानिनस्तन्न युज्यते ॥ — श्री ज्ञानसार सुक १०।५

४१--यज्जीवस्योपकाराय, तद्देहस्यापकारकम् ।

यद्देहस्योपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम् ॥

४२--भग० शद्मा

४३--स्० शश्वाश्य

४४--पमायं करम माइंस्, ऋष्यमाय तहाऽवरं।

तब्भावा देसको वायि, वालपंडियमेव वा ॥ - सू० श्रदाह

४७--जैन० वी० ७११

Y- करणम्-क्रिया-कर्मबंधनिबंधनम् चेष्टा-प्रज्ञा • वृ • पद ३१

४६ - प्रत्याख्यानकियाया अभावः अप्रत्याख्यानजन्यः कर्मवन्धो वा।

---भग = इ० १०१

५०-प्रहा० पद ३१-

प्र-स्था० शशह०

**५.र-- स्ता असुणी,** सया मुणिणी जागरीत - श्राचा० १।३।१

**५३**─- छसु जीव-णिकाएमु--- प्रशः ० पद २२

५४-सब्ब दब्वेसु -प्रशा० पद २२

५५ - प्रहराधारणिज्जेसु दन्वेसु - प्रज्ञा० पद २२

५६ — रुवेसु वा रूवसहगतेसु दब्वेसु — प्रज्ञा पद २२

५७—सञ्बद्देशेसु — प्रज्ञा० पद २२

५६--वी॰ स्तो॰ १९।६

५६-पणया बीरा महावीहिं - आचा० शशह

६०-स्था० शश६०

६१-स्था० २-१-६०

६२—किया की जानकारी के लिए देखिए-स्था॰ शशह॰, मजा॰ २२, ३१ भग॰ शह, पाह शप्, ७११, ६१३४, १७११, १७१४, ३१३, ५१६, ७१७, १६।८, सु० २११

६३--द० १,१०,२१

६४-प्रज्ञा॰ पद २२

६५--ऋौप० ४३

६६ — से यां मन्ते ! ऋकिरिया किंफला ! निव्वाणफला । — स्था० ३-१६०

६७ भग० ३।३

६ -- सिद्धिं गच्छई नीरक्षो -- दशवै० ४।२४

६६ — तवता भूयकम्मसि, सिद्धो इवह सासन्त्री — उत्त० ३-२०

७० - कहिं पडिइया सिद्धा, कहिं सिद्धा पइडिया। कहिं नोदिं चहत्ताख, कत्य गंत्ण सिज्कह ॥

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

स्रलोप पडिह्या सिद्धा, लीयगीन पहिष्ठया।
इहं बोदिं चहत्तायां, तत्य गंत्ष सिज्यहः॥ — उत्त ३६।५६-५७
७१ — कम्म गुद यत्तवाप, कम्म मारियत्ताप, कम्म गुद संमारियत्ताप.....

नेरइया नेरइएसु स्ववज्जंति --भग ६-३२

७२—सहजोर्घ्वगमुक्तस्य, धर्मस्य नियमं बिना । कवापि गगनेऽनन्ते, भ्रमग्रं न निवर्तते ॥ —द्रव्यातु० त० १०।६

७३-- जाव च ण मंते । से जीवे नी एश्रद्द जाव नी तं तं भावं परिणमइ, तावं च ण तस्य जीवस्स श्रंते श्रंतिकरिया भवद !- हंता, जाव-भवद !

-- भग० ३।३

७४--जैन० वी० प्रा४२

७५--- अन्नस्स तुक्खं अन्नोन परियाय इति, अन्नेण कडं अन्नो न परिसंवेदेति, पत्तेयं जायति, पत्तेयं मरई, पत्तेयं चयइ, पत्तेयं उववजह, पत्तेयं संसा, पत्तेयं सन्ना, पत्तेयं मन्ना एवं विन्नू वेदणा स्थ २।१

७६ -- ऋष्या मित्तममित्तंच, तुपहिय सुपहिय । -- उत्त २०।३७

७७—ऋण्णाणदो खाणी, जिंद मरणिद सुद्ध संपद्मोगादो हवदिति हुक्खं मोक्खं, पर समय रदो हवदि जीवो । —पञ्च० १७३

७८—सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु —श्राव० चतु०



#### : अद्वाइस :

१--दश्रवैं ४ -- गाथा ११ से २५ तक

२-नादंसियास्स नार्गं, नारोष विना न हुंति चरखगुया। अगुषिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वार्गं।

—उत्त० २८३**०** 

#### इ---भग० ८।१०। इस४

Y-मिथ्या विवरीता दृष्टिर्यस्य स मिथ्यादृष्टि:-मिन्द्वादिहिगुबहाना। मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिरइंत्प्रणीतजीवाजीवादिवस्तप्रतिपत्तिर्यस्य मक्कि-इत्यूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्याद्दप्टिस्तस्य गुस्थानं ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्षेविशुद्धयुपकर्षेष्ट्रतः स्वरूपविशेषो मिथ्याद्यप्टि गुणस्थानम् । ननु यदि मिथ्याद्दष्टिस्ततः कथं तस्य गुणस्थानसम्मवः, गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कयं ते दृष्टी विपर्यस्तायां मनेयुरिति १ उच्यते इह यशीप सर्वथाऽतिप्रवलिभ्यात्वमोहनीयोदयादर्हेत्राचीतजीवाजीवादिवस्तुप्रति पत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ता भवति तथापि काचिन्मनुष्यपञ्चादिन प्रतिपत्तिरिवपर्यस्ता, ततो निगोदाबस्थायामपि तथाभृता व्यक्तस्पर्धमात्र-प्रतिपत्तिर विपर्यस्ता भवति अन्यथा अजीवत्वप्रसङ्गात् , यदाह आगमः--'सञ्च जीवार्ग पित्रणं ग्रक्सरस्स ऋणंतमागो निच्चुन्याडिश्रो चिह्रह्, जद्द पुण सीवि आवरिष्मा, तेएां जीवो अजीवत्तणं पाविष्जा, इत्यादि । सथाहि समुन्नतातिबह् लजीमृतपटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकान्तेन तत्प्रमानाराः संपक्ते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनरजनीविभागामान-प्रसङ्घात्। एवमिहापि प्रवलमिध्यात्वोदये काचिदविपर्यस्तापि दृष्टि-भेषतीति तदपेश्वया मिथ्याद्दष्टेरपि गुजस्यानसंभवः। यद्येवं ततः कथमसी मिथ्याद्दष्टिरेव मनुष्यपर्वादिप्रतिपत्यपेश्वयाऽन्ततो निगीदावस्यायामपि तथा भृताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्यमैक्या वा सम्यग्द्रच्टित्वादिष नेष दोषः, यतौ भगवदर्दरप्रनीतं सकलमपि द्वादशाक्षार्यमभिरौचयमानोऽपि यदि तद् गरितमेकमप्रवरं म रोचवित तदानीमप्रेय मिध्याहिक्देवीस्पते तस्य भगवित सर्वश्चे प्रत्ययनाशात्। "पयमक्खरंपि एक्कं, पि जो न रोएइ सुत्तनिहिड। सेसं रोयंतो बिहु, मिच्छा दिष्टि जमासिव्य॥ १॥" किं पुनर्भगवदिमहितसकस्त्रजीवाजीवादिवस्तुतस्वप्रतिपत्तिविकसः।

--कर्म० टी० २

५—सेन प्रश्नोत्तर, उस्लास ४, प्र० १०५

६-- उत्त० प्रा२२

७--- हस् ० ७१२०

≂—হ্যা**∘ सु•** 

ू ६—मग• ७।६

१०—स्तोकमंशं मोचमार्गस्याराधयतीत्पर्यः सम्यग्बोधरहितस्वात् क्रिया-परस्वात्। —सग० वृ० ८।१०

.११-सम्मदिहिस्स वि अविरयस्स न तवो बहु फलो होई। इवई छ हत्थिएहार्या बुंदं ख्रियमं व तं तस्स ॥

१२—चरण करऐहिं रहिन्नो न खिल्काइ सुद्ध-सम्मदिही वि जेवागमिम सिहो, रहंधपंगूख दिहंतो॥ —द० वि० ५२,५३

१३--उत्त० ६।६,१०

६४--अग० १७१२

१५-स० राराइट

१६-मग० १६।६

१७-स्था० ७

१म---दशवे हु० ४-१६

१६-जाचा० श्राभ

२०-- वत्त ६।२

२१--वत्त २३।२३-२४

२२-- बामा विष्णि ज्वाहिका -- क्राचा॰ शप्नश्र

#### : उनतीस :

१ — जं सम्मंतिपासहा तं मोगंति पासहा, जं मोगंति पासहा तं सम्मंति पासहा . श्रासा १ १५१३। १५६

२ - सच्चंमि चिद्रं कुव्यहा, एत्यो वरए मेहावी सन्धं पावं करमं मोस्ट । - साचा १ ११३।२।११३

३—सुता अमुणी सया मुणीणो जागरंति — आचा० १।३।५।१६० ४—प्रमाद के 5 प्रकार हैं—(१) अज्ञान, (२) संशय, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) राग, (५) होष, (६) मति-अंश (७) धर्म के प्रति

अनादर, ( ८ ) मन, वासी और शरीर का दुष्ययोग ।

५--- अन्जीति ! ..... किं भया पाणा !... दुक्खभया पाणा ... दुक्ख केण के । जीवेषां कड़े पमादेण, दुक्ले कहं वेश्वजिति ! अप्यमाएखं !

-स्था॰ शहारारदद

६—ग्राचा० १।२।३।७५

७—६० इ० २-१-१४

८—कतेहि अप्पाणं —श्राचा० १-४-३-१३६

६—ग्रतहियं खु दुदेण लब्भह —सू० १-६-२-३०
१०—जरेहि अप्पाणं —श्राचा० १-४-३-१३६
११—देहे दुक्लं महाफलं —दशवै० ६-२७
१२—ग्राचा० १-१-६-५१
१४—जव० ३२-१६
१५—ग्राचा० १,३-१,११०
१६ —श्राचा० १-३-३,११६

१७--- रशवै० २।५

१८--श्राचा० १-३-१-१०७

१६—तृष्ट ति पाव कम्मावि, नवं कम्ममकुषक्रो । अकुषक्रो ववं ग्रास्थि, कम्मं नाम विजागई ॥ —स्० १।१५।६,७

२०--स्० शश्य-१७।

र्१---भग० ७।१

२२-स्० ११४-१५

२३—एक्कं चिय एक्कवयं, निहिष्टं जिणवरेहिं सब्बेहिं।

पाषाइवायविरमण—सब्बासत्तस्स रक्खहा॥ —पं॰ सं॰

ग्रहिसैघा मत्ता मुख्या, स्वर्गमोद्यप्रसाधनी।

एतत्संरह्मयार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनम्॥—हा॰ ग्र॰

२४-- म्नाहिसा शस्यसंरच्चे वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिवतानाम्।

--हा० अ० १६।५

२५-ऋहिंसा पयसः पालिभूतान्यन्य व्रतानि यत् । -योग०

२६ - नाइ वाएज्ज कंच्यां।

नय वित्तासए परं । --- उत्त०२।२०

२७-- न विद्यमेजकेणई । --सू० १।१५।१३

२८-मेर्ति भूएसु कप्पए । - उत्त॰ ६।२

२६-आचा॰ श्रापाप

३०-- आचा० २।१५ -- प्रश्न० (स्वर द्वार)

३१—तं वंभं भगवतं —प्रश्न• २-४

३२-तवेसु उत्तमं बंमचेरं - सू॰ १।६।२३

३३--जीमय आराहियंमि आराहियं नयमिनां सञ्यं -- प्रश्न० २-४

३४—इत्यिक्रो जे स सेवंति काइमोक्सा उत्तेजसा —सू० १।१५।६

३५-जम्मिय भगाम्मि होइ सहसा सब्बं समगां --प्रश्न० २१४

३६ - नेयारिसं दुत्तरमितय लोए - उत्त ३ २।१७

३७-- उत्त० ३२।१८

३८-आचा० श्राप्राशहर

३६--उत्त- ३२।१०१

४०--वस् १६।१०

```
४१--दश्वै॰ ११४-५-- उत्त ३२।२१
४२--वस॰ ३२।३
४३---वस० ३२।४
४४--उत्त० ३२।१५
४५-शाचा० श्राप्रारहर
४६-दशबै० न्य
४७--- इतः इरा१२
रत्र-वि० शहाराहर
YE-सू॰ शशशा
५०--- उत्त० १६
५१--वाउन्य जालमञ्जेह, पिया लोगंसि इत्यिक्रो...स्० १।१५।८।
प्र--सम० ११, दशा• ६
५३--डासेयां, मोषसं, कासेयां, ऋषाणं वोसिरामि । --आव०
५४--श्रीप॰ ( तपोऽधिकार )
५५-विहया उड्डमादाय, नाव कंखे कयाइ वि।
     पूक्वकम्मक्कायद्वाप, इमं देहं समुद्धरे ॥ -- उत्त ६।१४
५६ - त्रदुःसमादितं शानं, चीयते दुःससन्निधी।
     तस्माद् वथावलं दुःसैरात्मानं भावयेन्युनिः॥ - सम० १०२
५७-- श्रोप॰ (तपोऽधिकार)
५८ -स्रीप॰ ( तपोऽधिकार )
थE-त० स्० हा३६ -तस्वा० ४६-४७
६०-प्रज्ञा० १, -त॰ सू॰ धा३७
६१---प्रज्ञा० १
६२--प्रज्ञा॰ १
६३-त० स् धा४०
६४--श्रीप० ( तमोऽधिकार )
६५—''नवा जानामि वदिव इदमस्मि" —ऋग्॰ १।१६४)३७
इद---वे वे श्रीश्रीश्र-१०
```

इ७---गी॰ र॰ पृष्ट ३४४

६८--कठ० छप०

इह-हान्दो० उप० ७।३४

७०-द्वान्दो० उप० धारशहर

७१--वृह् • उप० २।१

७२-यथेयं न प्राक्तः पुरा निया, ब्राह्मणान् गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु स्वय्येव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच — ह्यान्दो उप १ । ३।७

७३—इह मेगेसि नो सन्ना मवई—ऋत्थि में आया उववाहये, नित्य मे आया उववाहए, के श्रहमंसि, केवाहश्चो जुल्लो हह मेखा भविस्सामि—

-- त्राचा० शशहर

७४--गी॰ र॰

७५—नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चत्तुवा। —कठ० छप० २।३ ७६—ब्रह्मचर्यादेश प्रवजेद् ग्रहाद्शा, बनाद्वा, यदहरेष विरजेत् तदहरेष प्रवजेत्। —जाबा० छप० ४

७७---इ० चि० ए० १३७-३८

७८—ऋौप०

**७६—उत्त॰ ४**।२०

८०--उत्त । धारह-२८

८१---उत् प्रारह-२४

दर-उत्त॰ हा**४**४

द्ध-उत्त० **धा**२६

८४—"पमतेहिं गारमावसंतेहिं" —श्राचा० १।५।३।१५६ ·

८५---श्रन्नलिंगसिद्धा, गिहिलिंग सिद्धा। नं० २०

८६-- उत्तर मणुवाया आहियांगाम धम्मा इह ये अणुस्सुयं । जं सि विरता, समुद्धिया, कासवस्य अणुधम्म चारिणा ॥

-- प्रश्राशास

 व्य-स्० शवार

· == == == ! == ?

६०-स् शनह

E१-स्० शना२२

६२--स्० शायरह

६३—नेव से अन्तो, नेव से दूरे ─आचा॰

६४--दशबै॰ २।२३

इंड्०ष्ट ० मा

६६—मनु० ६।६

६७--महा० भा॰ (शान्ति पर्व ) २४४।३

हद्द—गी० र० ए० ४५

**६६ - संन्यस्य सर्वकर्माण - मनु**० ६।२५

#### ः तीसः

१—वत्त० २८।१४

२---म० नि० १४१

३—उत्त० १६।१५ ४—मग० ७|८

५-महा० शहाश्ह

६-स्था० प्रशाहत्य

७—उत्त॰ ३२

⊏-स्था॰ ६।३।४८८

६---त्रही

So-talo A

११--नं० ३७।७७

१२-म० नि० २८

१३---म० नि० २८

१४—(क) न जरा, न मृत्यु न शोकः — छान्दो । उप० ४८।८।१ न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगम् · · छान्दो । उप० ७।२६।२

न परया मृत्यु पश्यात न रागम् · · · छान्दा • चप० छ। रहार् (ख) जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणिय · · · उत्त० १९।१५

(य) जातिपि दुक्खा जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा मरणं पि दुक्खं

-महा० शहाश्ह

१५-(क) ऋतिय एवं धुवं ठाणं, लोगसाम्मि दुराव्हं।

जत्थ नित्य जरा मच्चु; वाहियो वेयसा तहा ॥

---उत्त० २३।८१।

( ख ) जनम मृत्यु बरादुकी-विमुक्तोऽमृतमञ्जुने --गी॰

१६--ग्राचा० शहाशशरर-७

१७--ख्स० ३२।६

१८-उत्त ३२।३० १६---- उस० ३२।३० २०-उत्त रहि४-६५ २१--आचा॰ २२-स० २३-- उत्त॰ ३२।१६ २४--उत्त० ३२।१०२ २५-- उत्त० ३२।७ २६--उत्त० २३।४८ २७-म० नि० ३८ २८---उत्त० ३२।१०६-७ २६ - स्॰ १।११।११ ३०-स० शार्थारह ३१--- ऋं० नि० ३२ ३२--- द० शश्रार ३३---स्० शश्राध ३४---श्राचा० श्राशाश्रद ३५-स० शश्रार ३६--- उत्त० २८।२ ३७-- भ्रम्म० २०, ३८--दशबै० ८।३५ ३६--दशर्व॰ ८।३५ ४०--सन्म० ३।५४ ४१-सन्म॰ श्रापुष्

४२—उत्त० ३६|२ ४३ — उत्त० १०|१५

## : इक्चीस :

१--- श्राचा॰ १,४।२।६

2-40 SISISK ३--- आचा० शशशश०-११

४--शाचा० शशह७

५--नाणागमो मच्चु मुहस्त ऋत्थि--म्राचा० शप्राशश्हर

६--नित्थ कालस्स णा गमो --आचा० शशाहा

७---श्राचा० शशाह७

द---श्राचा॰ शश्रादा<del>ऽ</del>-€ ६--स्० शशराश्य

अशिशाह के नि

११--- श्राचा० शराशंवर

१२-मन्दा मोहेण पाउडा-नो हब्बाए नो पाराए - श्राचा॰ १।२।२।७४

१३-- श्राचा॰ शराराध्य

१४--आचा० शशशण्ड

१५--- श्राचा० शशश७७ १६--ग्राचा० शशपा३५

१७--श्राचा॰ शशशश्र-१३

१८-- श्राचा० शशशश-३

१६--म्राचा० शशश४-७

२०-- श्राचा० शश्रापाय २१-माचा॰ शशद्याप

२२--श्राचा० शश्रावायव

२३--ज्ञाचा० १।४।४।१६४ र×--माना+ शंशानात्र

२५-ग्राचा० शश्या३३

२६ - बाचा० शहाशश्रद

.२७ — दशवै० ४

२८ - श्राचा० श्राशश्रव

. २६---क्राचा० शशशाश

३०-- उत्त० २०।३७

३१ - खुसु ग्रन्नयरिमा कपाइ। - श्राचा० १।२।६।२८

३२--- श्राचा० शशशश्र

३३---स्० वृ० २।२

३४---स्० वृ० २।२

३५-ग्राचा० १।१।२।१७

३६--स्० शारशह

इक-स्ट राहरावे

३८--श्राचा० शशशरि

७४ ०ए •ार—3६

४०-स्था० ४।३।३३४

४१-- श्राचा० श्रेष्ठाश्रूर

४२--- स्राचा० शश्राश्रथ

४३—भग०

४४---भग०

४५ — ब्रादीपमान्योमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्वानितमेवि वस्तु —स्या० मं० ५

४६-- श्रस्तित्वं नास्तित्वेन सह न विरुद्धयते । -स्या॰ मं॰ २४

४७-जानस्या वयणवहा तावस्या चेव होति णयवाया । -सन्म० ३।४७

४८-- जिययवय गिजसबा सन्वन्नया परवियालग्रे मोहा | --सन्म० १।२८

४६-नार्यं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते बुधैः।

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो ययैव हि ॥ —स्वा० र० ७।१ ५० -- विपञ्चापेञ्चाणां कथयसि नयानां सुनयताम् । —स्या० र० ७।१ ५१ -- विपञ्चचेष्त्रणां पुनरिह विमो । दुष्टनयताम् । —स्या० र० ७।१ ५२—सर्वे नवा ऋषि विरोधभृतो भिषस्ते सम्भूव साधु-समयं भगवन् । भजन्ते—न० ६० २२

५४-य एव दोषाः किस नित्यवादे, विनाशवादेऽपि समास्त एव ।
परस्परध्वंतिषु कण्टकेषु, जयत्यपृष्यं जिन ! शासनं ते ॥
-स्या० मं० २६

५६—हि॰, अक्टूबर ५, १६५६ ५६—सया सरवेश संसन्ने मेति भूएस कप्पए। —स्॰ १।१५।३ ५७—पवड्टइ वेरमसंजयस्स। —स्॰ १।१०।१७ ५८—स्यात् अस्ति एव। ५६—सत्। ६० —सदेव।

# परिशिष्ट : २ :

[ जैन दर्शन ]

# पहला विभाग

#### ब्रान-मीमांसा

चेतनाव्यापारः—सपयोगः ॥प्र० २।३। चेतना ज्ञानदर्शनात्मिका, तस्या व्यापारः प्रवृत्तिः सपयोगः। साकारोऽनकारश्च ॥ प्र० २।४। विशेषमाहित्वाज्ज्ञानं साकारः ॥प्र० २।४

सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनः सामान्यधर्मान् गौणीकृत्य विशेषाणां माहकं ज्ञानम्, आकारेण विषशेषणसहितत्वात् साकार ख्ययोग इत्युच्यते ।

> मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ॥ प्र० २।६। इन्द्रियमनोनिमित्तं संवेदनं मितः ॥प्र० २।७। मितः, स्मृतिः, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिनोध इति एकार्याः। शब्दाखनुसारिणी मतिरेव भृतम् ॥ वि० ४।१।

यन् मानसं, ज्ञानं शब्दसंकेतायनुसारेख जायते तत् भुतमुख्यते । मतिभुत-योरन्योन्यानुगतयोरिष कथित्रद् मेदः ।

- यया-(१) मननं मतिः, शान्दं भुतम्
  - (२) मूककल्पा मितः, स्वमात्रप्रत्यायनफलत्वात्; अमूककल्पं भुतम्, स्वपरप्रत्यायकत्वात्।
  - (३) मतिपूर्वकं शुतम्, न तु मतिः शुतपूर्विका ।
  - (Y) वर्तमान विषया मतिः, त्रिकाल विषयं श्रुतम् ।
- (५) वहकतमा मितः, कारणत्वात्, शुम्बसमं भुतम्, वत्कार्यत्वात्।

  रुपिद्रव्यसाक्षात्करणमयभिः ॥ वि० २१६।

  द्रव्य चेत्रकालमावै विविधमर्यादावद्यत्वात् अवधिः। अनुगाम्यननुगामिवर्धमानदीयमानप्रतिपात्यप्रतिपातिमेदात् घोदा ।

१-शब्दादयश्च भुतज्ञानस्य साधनमिति 'ब्रध्यभुतम्' उच्यते । २----पत्र मितः तत्र भुतम्, तत्र भुतं तत्र मितिरिति ।

भवप्रत्ययो देवनारकाणाम् ॥ प्र० २।१४ श्रयोपसमनिमित्तरच रोषाणाम् ॥ प्र० २।१६॥ मनोद्य्यपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः ॥ प्र० २।१७॥

दिविषोऽयम् ऋखुमतिः विपुलमतिश्च 3।

विद्युद्धिक्षेत्रस्वासिविषयभेदाद्वधेर्भिन्नः ॥ प्र० २।१८। निखिलद्वव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम् ॥ प्र० २।१६।

मतिभृतविभङ्गास्वज्ञानमपि ॥ प्र० २।२०

विभक्कोऽवधि-स्थानीयः ।

तन्मिथ्यात्विनाम् ॥ प्र० शरश

मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणज्ञयोपशमजन्योऽपिकोधो मिथ्यात्वसहचारित्वात् अज्ञानं भवति । तथा चागमः—

अविसेतिया मई, महनाणं च मइ अन्नाणं च।

निसेतिया समदिहिस्स मई महनाण, मिच्छादिहिस्स मई, महन्नाणं।

यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदयिकमज्ञानं तस्य नात्रोहलेखः। मनःपर्यायकेवलयोस्तु सम्यव्हृष्टिक्वेव भावात्, ऋज्ञानानि त्रीणि एव ।

सामान्यवाहित्वाद् दर्शनमनाकारः ॥ प्र० २।२२।

वस्तुनो विशेषधर्मान् गौणीकृत्य सामान्यानां ब्राहकं दर्शनम्—अनाकार उपयोग इत्युच्यते ।

## बक्षुरबक्षुरविष केवळांनि ॥ ४० २।२३।

तत्र चचुपः सामान्यावबोधः चचुर्दर्शनम्, शेषेन्द्रियमनसोरचचुर्दर्शनम

- १--- अनेन पौद्गलिकमनसः पर्यायाणां साञ्चात्कारो भवति, न तु भावमनसः, अमूर्चत्वात् तेषाम्।
- २—साधारणमनोद्रव्यमाहिस्त्री मतिः ऋषुमतिः, घटोऽनेन चिन्तित इस-ध्यवसायनिवन्धनं मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्ययः।
- ३ विपुलविशेषमाहिली मतिः विपुलमतिः, घटोऽनेन चिन्तितः स च सीवर्षः, पाटिलपुत्रकोऽखतनो महान् इत्यध्यवसायदेतुभूता मनोद्रव्यविकतिरिति ।
- Y-विविधा मङ्गाः सन्ति यस्मिन् इति विसङ्गः।
- ५-दुत्सार्थे नम् समासः। इत्सित्तं चात्र मिध्याद्रप्टेः संसर्गात्।

स्रविषेत्रवस्रयोर्च स्रविषेत्रवसर्शने । मनः धर्यायस्य मनः पर्यायिष्ठपयस्येन सामान्यवीधामाबान्न दर्शनम् ।

प्रतिनियतार्थप्रहणिमन्द्रियम्।। प्र० २।२४।

प्रतिनियताःराज्यादिविषया ग्रायन्ते येन तत् प्रतिनियतार्थग्रहणम्—इन्द्रियं भवति ।

## स्पर्शनरसनद्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ प्र० २।२६। प्रत्येकं चतुर्धा ॥ वि० २।१८। तत्र निर्वृ स्युपकरणे पौदुगलिके ॥ वि० २।१६

श्राकाररचना निवृ तिः। तत्र विषयग्रहणोपकारियी शक्तिः उपकरणम्। एते द्वे अपि पुद्गलरूपत्वात् पौद्गलिके।

### आत्मिके लब्ज्युपयोगौ ॥ वि० २।२०।

कर्मविलयिवशेषोद्भव आत्मप्रकाशः—लब्धिः। तस्यार्थप्रहणव्यापारः— उपयोगः। सत्यां लब्धौ निवृ स्युपकरणोपयोगाः। सत्यां च निवृ सौ उपकरणो-पयोगौ। सत्युपकरणो उपयोगः।

## सर्वार्थप्रहणं त्रैकालिकं मनः ॥वि० २।२१।

सर्वे, नित्विन्द्रियवत् प्रतिनियता ऋषी गृह्यन्ते ऽनेन तत्सर्वार्थे प्रहणम्, त्रिकालगोचरम्—मनः । मननालम्बनभूता पुद्गलाः—पौद्गलिकं मनः स्नार्थिमकं मनः लब्ध्युपयोगरूपम्।

# दूसरा विभाग

#### प्रमाण-मीमांसा

युक्तयार्थपरीक्षणं न्यायः ॥ वि० १।१

साध्यसाधनयोरिवरोधो युक्तः, ऋषंपरीक्षणोपायो वा । नीयते प्राप्यतेऽर्ध-सिद्धियेन स न्यायः।

प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमितिः, प्रमाता चेति चतुरङ्गः ॥ वि० १।२ प्रमाणम्—साधनम् , प्रमेयम्—वस्तु, प्रमितिः—फलम् , प्रमाता— परीचकः ।

१--त्रिकालगोचरस्वात् बालोचनात्मकत्वमस्य स्वभावापवितम् ।

## अर्थसिद्ये तत्रवृत्तिः ॥ वि० १।३

श्वसतः प्रादुर्भाव इच्छावातिर्भावश्वतिष्ठ्वति त्रिविधाऽर्थसिद्धः। तत्र न्यायस्य प्रवृत्तेः सालान्निमत्तं भावशितरेव।

> सा च लक्षणप्रमाणाभ्याम् ॥ वि० १।४ व्यवच्छेदकधर्मो लक्षणम् ॥ वि० १।४

बस्तुनो व्यवस्थापनहेतुभूतो धर्मो लद्द्यं व्यविच्छनित्त—सांकीण्यंमपनयतीति लद्धणमुच्यते । यथा—जीवस्य चैतन्यम् , अग्नेरीष्ण्यम् , गोः सास्नावस्त्वम् । क्वचित् कादाचित्कमिष, यथा—दण्डी पुरुषः ।

अच्याप्तातिव्याप्तासंभविनस्तदाभासाः ॥ वि० १।६

अतत् तदिव आभासते इति तदाभासः।

**छक्ष्येकदेशवृत्तिरव्याप्तः ॥ वि० १।७** 

यथा-- रशोविंपाणित्वम् , श्रात्मनः शरीरवत्त्वम् ।

लक्ष्यालक्ष्यवृत्तिरतिच्याप्तः ॥ वि० १।८

यथा--वायोगंतिमत्त्वम् , साधोः सम्यक्तववत्त्वम् ।

**छक्ष्यमात्रावृत्तिरसंभवी ॥ वि० १**।६

यथा —मुक्तानां पुनरावृक्तित्वम् , पुद्गलस्य चेतनत्वम् ।

यथार्थक्रानं प्रमाणम् ॥ वि० १।१०

प्रकर्षेण (संश्याद्यमावेन) मीयतेऽथीं येन तत् प्रमाणम् । ज्ञानम्—अर्थ-प्रकाशकम् । तद् अयथार्थमपि भवतीति तद्व्यवच्छित्तये यथार्थमिति विशेष-णम् । प्रमेयं नान्यथा गृह्वातीति यथार्थत्वमस्य ।

> अयथार्थक्र विपर्ययसंशयानध्यवसायाः ॥ वि० ।१।११ अतस्वे तत्ताध्यवसायो विपर्ययः ॥ वि० १।१२

यथा—नाष्यानारूढस्य अगच्छत्स्निषि वृत्तेषु गच्छत्प्रत्ययः, पदाशौं नित्य एव वा अनित्य एव वा।

अनिर्णायी विकल्पः संशयः ।। वि० १।१३ यया-गौरवं गवयो वा । निर्णायी विकल्पस्तु प्रमाणमेव, यथा-पदार्थी नित्यश्च श्रनिस्पश्च ।

१—द्रान्धकारप्रमादाचयथार्थत्वहेतुसामान्येऽपि विषयंथे एकशिस्य अध्य-वसायः, संशये तु अनेकांशानामनिर्वाय इत्यनशीर्वपर्यसाद् सेदः।

## जामासमात्रमनम्बदसावः ।। वि० १।९४ सत्र बस्तुनोऽबहणमेवाऽयधार्यन्वम्

त्रासाण्यनिरुचयः स्वतः परतो वा ॥ वि० १।१६ त्रभ्यासदशादी-प्रामाण्यनिरुचयो स्वतो मवति । अनभ्यासदशादी प्रमाणा-न्तरात् , संवादकात् , वाघकामावाद् वा ।

### तत् प्रत्यक्षं रे परोक्ष्य ।। वि० २।१

स्वम्—इन्द्रिक्म्, काञ्चो जीको था। काञ्चं प्रतिगर्तं प्रत्यश्वम्। काञ्चेभ्यो-ऽञ्चाद्वा परतो वर्तते इति परोक्षम्। यथार्थत्वाविष्कुन्ना याक्न्तो हान-प्रकारास्तावन्त एव प्रमाणस्य मेदाः। प्राधान्येन तद् द्विमेदम्। कंक्चित्—"प्रत्यज्ञानुमानोपमानागमाः" इति चतुर्धापि। कार्यापस्यादीनां

प्रमाण्यकः यत्रः बस्तुरूपे न जायते । वस्तुतत्तावयोधार्यः, तत्रामावप्रमाणता ॥

ग्रर्थाप सि:---

स्रवीदापत्तिरविषितः, स्रापतिः, प्राप्तिः, प्रसङ्गः, यथाभिषीयमानेऽये । सीऽल्योऽसंः प्रसन्तते सोऽर्थापतिः; यथा-पीनो देवदसो दिवा न सङ्क्रे ।

१—नान्ययाग्रहणमिति नासौ विपर्ययः । नात्र विशेषस्यशौऽपीति संशवादप्यसौ भिन्नः ।

२ — कितंत्रकोऽयं विद्यक्तमः, कोऽयं स्पर्शे इत्यादिषु यदालोचनमात्रमेव ज्ञानं जायते न तु निर्णेयात्मकमिति न यथा वस्तु ऋस्ति तथा तद् ब्रह्णं भवति ।

२-- बाह्यार्थ प्रह्मापेस्तया ज्ञानस्य प्रत्यस्ता परोस्ता च, स्वरूपापेस्तया तु सर्वमिप प्रत्यस्त्रोव ।

Y-परशब्दसमानार्थकेन परः शब्देन परोश्वमिति सेत्स्यति । प-जन्माणः-

वथासंभवमेष्वेवान्तर्भावः ।

सहायनिरपेक्षं प्रत्यक्षम् ॥ बि० २।२

यस्मिन् प्रमाणान्तरायाां पौद्गलिकेन्द्रियाषाञ्च साहाय्यं नापेश्वयीयं तत् स्पष्टत्वात्, श्रव्यवहितात्ममात्रापेश्वत्वाच्च प्रत्यश्वम् ।

तम बेतनस्य निरावरणं स्वरूपं केवलम् ॥ वि० २।३

निखिलद्रव्यपर्यायसाञ्चातकारित्वात् केवलङ्गानं पूर्णं प्रस्वचम्। निरावरण-त्वञ्च घातिकमं चतुष्टयिक्षयेन।

अपूर्णमबिमनःपर्यायौ ॥ बि० २।४

म्रावरपरद्भावात् एतौ सपूर्णप्रत्यक् मवतः।

अवग्रहेहावायघारणात्मकं व्यवहारे ॥ वि० २।७

एतद् इन्द्रियमनः सापेस्रत्वेन भारमनो व्यवहितत्वात् परमार्थतः परोश्च-मपि स्पष्टत्वाद् व्यवहारे प्रसन्तं भवति ।

इन्द्रियार्थयोगे दर्शनानन्तरं सामान्यप्रहणमवप्रहः ॥ वि० २।८ इन्द्रियार्थयोदिचतदेशाद्यवस्थानस्ये योगे सति, दर्शनम्—अनुस्मिषित-

सम्भवः---

ग्रविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ताबहणादन्यस्य सत्ताबहणं सम्भवः। ज्ञवं द्विविधः—सम्भावनारूपः, यथा श्रमुको मनुष्यो वैश्योस्ति, श्रतो धनि-कोऽपि स्यात् ; निर्णयरूपो यथा—ग्रमुकस्य पाश्वे यदि शतमस्ति ; तत् पञ्चाशताऽवश्यं माध्यम्।

ऐतिसम्-

ऋनिर्विष्टवक्तुकं प्रवादपारम्पर्यम्।

प्रातिमम्-

योगजादृष्ठजनितः स तु प्रातिमवंक्तिः। सन्ध्येव विनरात्रिभ्यां, केवलभुतयोः पृषक्॥

-( अध्यात्मोपनिषद् )

- १-- ऋषीपतिः सम्मवश्चानुमाने, ऋमावः प्रत्यचे तकेंऽनुमानेऽपि अ, ऐतिस-मागमे, प्रातिमं प्रत्वेऽनुमाने च ।
- २--इन्द्रियमनः साहाय्येन जायमानं श्रानमात्मनो व्यवहितं अवसीति जात्म-परीकं कथ्यते । इन्द्रियमानसेभ्योऽज्यवहितमिति संशायते इन्द्रियप्रत्यसम्, मानस-प्रत्यस्यः ।
- ३--- एतत् संव्यवहारिकं प्रसन्धम् । अस्मदाविप्रत्यस्मिन्त्रियमनः प्रत्यस्मिम कथ्यते ।

विशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः, तदनस्यरम्, अनिर्देश्यसामाध्यस्य (वस्तुनः) प्रहणमक्ष्यहः । वर्शनानन्तरमिति कमप्रतिपादनार्थम्, ध्तेन दर्शनस्यावप्रदं प्रति वरिषामिताक्षेया ।

## व्यक्षनार्थयोः ॥ वि० सह

व्यक्षतेन-इद्रिवार्णसम्बन्धरूपेश, व्यक्षनस्य-शब्दादेरर्थस्य, प्रहणम्-भव्यकः परिच्छेदः, व्यक्षनावग्रहः । ततो मनाग् व्यक्तं जातिद्रव्य-गुणकस्यनारहितमर्थप्रहण्यम्-सर्थावग्रहः । यथा-एतत् किञ्चिद् स्रोहतः।

न नयनमनसोर्व्यञ्जनम् ॥ वि० २।१० व्यञ्जनम्—इद्रियार्यसम्बन्धः । नयनमनसोर्येन साझात् सम्बन्धो न भवतीति व्यवधिमत् प्रकाशकत्वात् नैते प्राप्तार्यप्रकाशके । दृश्यवस्तुनश्चलुषि । प्रतिविम्बेऽपि साझात् सम्बन्धामाबान्नात्र दोषः ।

अमुकेन भाव्यभिति प्रत्यय ईहा ॥ वि० २।११ अमुकस्तिदितरी वा इति संश्याक्ष्वंमन्त्रयव्यतिरेकपूर्वकम् । 'ऋश्वकेन मान्य' मिति प्रत्यय ईहा । यथा—शन्देन भाव्यम् ।

अग्रुक एवेत्यवायः ॥ वि० २।१२

यथाऽयं शब्द एव ।

तस्यावस्थितिर्घारणा ॥ वि० २।१३

वासमा संस्कार इत्यस्य पर्यायः । इयमेव स्मृतेः परिणामि कारणम् । असामस्त्येनापि उत्पद्यमानत्वात्, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाश-कत्वात्, क्रमभावित्याच्य एते व्यतिरिच्यन्ते ॥ वि० २।१४

आशूत्पादात् क्वचित् कमानुपंद्ध्यणमेषाम् ॥ वि० २।१४ यथा--विकाद् विद्युद्गृहादागतविद्युत्प्रकाशकमवत् ।

१-व्यञ्जनेन व्यञ्जनस्य श्रवप्रदः-व्यञ्जनाषप्रदः। श्रयमान्तर्मोदूर्तिकः।

२-- एकसामयिकः।

४—वदाकारा भिन्नपुद्गलाः।

सहायापेक्षं परोक्षम् ॥ वि० ३।१

परसद्दायापेसं प्रमाणमस्पष्टत्वात् वरीसम् ।

मतिश्रुते ॥ वि० ३।२

स्मृतिप्रत्यभिज्ञातकांतुमानानि तत्प्रकाराः ।। वि० ३।४ संस्कारोद्वोधसंमवा वदित्याकारा स्मृतिः॥ वि० ३।४

संस्कार:—धारणारूपः, तस्य छद्वोधात्—जागरणाद् छत्पन्ना, तदित्यु स्लेखवती मितः स्मृतिगीयते। यथा—तत्तीर्यकराख्यानम्, स मिल्लुखामी। अनुभवस्मृतिसंभवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विस्रक्षणं तत्मितयोगीत्यादि-संकलनं प्रत्यभिक्षा।। वि० ३।६

यथा- सैवेयं मोहानुकम्पा, गोसहशो गवयः, गोविलस्त्रणो महिषः, इदः मस्मात् बूरम्, इदमस्मात् नेदीयः । क्वचित् व्यस्ताभ्यामपि ।

अन्वयव्यतिरेकनिर्णयस्तर्कः ।। बि० ३।७
साधने सति साध्यस्य, साध्ये एव वा साधनस्य मावः—अन्वयः।
यथा—यत्र धूमस्तत्राम्निः, अन्तौ सत्येव वा धूमः साध्यामावे साधनाभावः—व्यतिरेकः। यथा—अन्यभावे न धूमः।

साधनात् साध्यक्षानमनुमानम् ॥ वि॰ ३।८ सिसाधविषितं साध्यम् ॥ वि॰ ३।६

व्याप्ती धर्म एव, यथा—यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र तत्र वहः, अनुमिती तु साध्यधर्मविशिष्टो धर्मा , यथा—

ं अभिमान् प्रदेशः, धर्मी एव पद्यः । पश्चवसनं प्रतिज्ञा।

१-केवलेनाऽनुभवेन केवलेन स्मरखेनाऽपि प्रत्वभिन्ना जापते।

र-म्मयं कचिद् बुद्धिसिद्धः (विकल्पसिद्धः), यथा — सस्ति सर्वकः। सम सर्वक्रस्यास्तित्वे साध्ये सर्वको बुद्धिसिद्धः, नासौ झस्तित्वसिद्धेः प्राक् प्रत्यचादिप्रमायासिद्धः। कचित् प्रमाणसिद्धः, यथा अग्रिमानयं प्रदेशः। अत्र घृमवर्ष्वाद् अग्रिमत्त्वे साध्ये तस्य प्रदेशः प्रवृतः सन्तु प्रत्यक्षेणाऽनुस्यते। कचितुमयासिद्धः, यथा—क्रिनित्यः शन्तः। सत्र वर्षमानः शन्दः प्रत्यक्ष-गम्यो भूतमविष्यस्य बुद्धिगम्यः।

निरिषतसाध्याविज्ञाशावि साधवम् ।। वि॰ ३।१०। विजिन्नतं साध्येन विना अभवनं यस्य तत्साधनम् । साधनवधनं देतः । सहक्रमभावनिषमोऽविनाभाषः ॥ वि० ३।११। व्यातिसम्बन्धप्रतिबन्धाचा ऋस्य पर्यायाः । सहयरबोर्व्याप्य-ज्यापकबोर्य सहसायः ॥ वि० ३।१२। सहचरयोः, यथा-फलादिगतरूपरसयोः । व्याप्यव्यापकयोः, यद्या-चदनत्ववृक्षत्वयोः। पूर्वोत्तरचरयोः कारणकार्वयोश्च क्रममानः ॥ वि० ३।१३। पूर्वोत्तरचरयोः, यथा--रिववार सोमवारयोः। कारणकार्ययोः, यथा-श्रविश्वमयोः। स्वभावः सहभावः क्रमभावरच भावाभावाभ्यां विभिन्नतिचेधयोः ।। वि० ३।१४। स्वभावादयः स्वस्य भावेन श्रमावेन वा अपरस्य भावं साधयन्ती विघेः. श्रभावं साधवन्तरूच प्रतिवेधस्य हेतवो मवन्ति । तत्र भावेन विधिष्ठेतवः-स्वभावः---क-(१) अनित्यं यहम् , इतकत्वात् । (२) सहचरः - आभ्रे वपरसात्। (३) ब्याप्यः-श्रस्त्यत्र बृक्तत्वम्, निम्बात्। (v) पूर्वचरः-अव सोमवारः, स्रो रविवार-भुतेः । (५) उत्तरचरः-अस रविवार, इवः सीमवारअतेः। (६) कार्यम्—साविखं नमः, क्रतपात्। (७) कारकय् आविनी वृद्धिः, विशिष्टनेषीन्त्रतेः। स-मावेन विधितनः-श्रनेकान्सात्मकं बस्त्, एकान्तस्वभावानुपलक्षेः। य-अमावेत प्रतिवेधहेतवः-नात्र पुस्तकम् हत्यानुपशक्येः । अन्यानि चराहरणानि स्वयं बोध्यानि ।

१---(१) विभितेशवः---

तथोपपस्यन्यभानुपपस्तिभ्यां तंस्रयोगः ॥ वि॰ ३।१६।

सयीपपत्तिः - अन्ययः अन्ययानुपपत्तिः - व्यतिरेकः; यथा - अप्रिमानयं पर्वतः, त्रयेष भूगोपपत्तेः, अन्यया भूगानुपपत्तेः। तात्पर्येषयाद् एकत्रैकस्यैव प्रयोगः।

- (क) मावेन विधिहेतवः (ऋविरूद्धीपलाच्येः साधनानि)—स्वमावादयः, यथा शास्त्रे निर्दिष्टाः । भावेन विधिहेती ऋविरूद्धस्य व्यापकस्योप-लब्धिः साधनं निष्टं भवति । अस्त्यत्र वृद्धत्वम्, निम्बादिव, अस्त्यत्र निम्बत्वम् वृद्धादिति न निर्णायकता, वृद्धत्वेन निम्बवदाग्रस्यापि श्रह्णात् ।
- (स) भ्रमावेन विधिहेतवः (विदद्दानुपलक्वेः साधनानि )-
  - (१) विरोधिस्वमावानुपत्तिभवदाहुता।
  - (२) विरोधिकारवानुपलिधः—विद्यते ऽत्र समाजे ऽज्ञानम्, शिश्वाभावात्। श्रत्र विषेयमत्तानम्, तद्विदद्धं शानम्, तस्य कारवां शिश्वा, तस्या श्रमावात्।
  - (३) विरोधिकार्यांनुपलिषः -- ग्रस्वास्थ्यमस्मिन् मनुष्ये समस्ति, मांसल-ताऽनालोकनात्। अत्र विषेवमस्वास्थ्यम्, तद्विरुद्धं स्वास्थ्यम्, तस्य कार्यं मांसलता, तस्याऽनुपलिषः।
  - (४) विरोधिक्याप्यानुपलन्धिः -- अस्त्यत्र काया, जीक्यानुपलन्धेः । अत्र विषेया काया, तदिरुद्धस्तापः, तद्व्याप्यस्यीण्यस्यानुपलन्धिः ।

#### २-प्रतिषेषद्देतव :--

- (क) भावेन प्रतिषेधहेतवः ( विस्त्रोपक्षन्येः साधनानि )-
  - (१) विरोधिस्वमाबोपसञ्चिः, यथा-नास्त्येव सर्वयैकान्तः, स्रतेकान्त-स्योपसम्मात्।
  - (२) विरोधिक्याच्योगसक्तिः, श्रमा---नास्त्यस्य पुंचस्तत्तेषु निकृत्वयः, तत्र सन्देशतः
  - (३) विरोधिकार्योपलिका, थथा विश्वतेऽस्य कोवास् प्रशानिका, वदनविकारादेः ।

## असिद्धविकद्वानेकान्त्रकात्त्ववासारः ॥ वि० ३११६ । अत्रतीयमानत्वक्कोऽसिद्धः ॥ वि० ३११७ ।

- (४) विरोधिकारकोपस्तक्षिः, वधा-नास्य महर्षेरसस्य वयाः। राग्रहेयकाह्य-व्याऽकसहितकानसम्बद्धातात् ।
- (५) विरोधिपूर्वंचरोपलब्धिः, दवा-नोद्गमिष्यति मृहुचन्ति पुष्पतारा रोहिण्युद्गमात्।
- (६) विरोष्युत्तरचरोपसम्बः, यथा बोदगान् मुहुत्तित्व्वे मृगशिरः, पूर्वफाल्युन्युदवात्।
- (७) विरोधिसहचरोपसम्बद्धः, यथा-नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानम्, सम्यग्-वर्रानात्।
- (स) अमावेन प्रतिषेथहेतवः ( अविषदानुपलम्धेः ताधनानि )
  - (१) स्वभावानुपलव्यिकदाइता ।
  - (२) व्यापकानुपल्लिक्शः, यथा-नास्त्यत्र प्रदेशे पनसः, पादपानुपक्तकः।
  - (३) कार्यानुपलिकः, यथा-नास्सम्मतिहतराक्तिकं शीलम्, ऋहुरा-ऽनवलोकनात्।
  - (४) कारवानुपलिकः, यथा---न सन्त्यस्य प्रश्नमप्रश्नतयो मावाः, तत्त्वार्थं भद्धानामावात् ।
  - (५) पूर्वचरानुपलिकः, यथा-नोद्गमिष्यति मुहूर्तान्ते स्वातिनक्षत्रम्, वित्रोदयादर्शनात् ।
  - (६) उत्तरचरानुपलब्धः, मधा-नोद्यमत् वृर्वभाद्रपदा, मुहूत्तीत् पूर्वमुत्तर-भाद्रपदीद्यमानवसमात् ।
  - (७) सहचरातुपलिकः, यथा—जास्त्यस्य सम्बद्धातम्, सम्यन्धर्गनातु-पत्तकोः ।—(प्रमाननयतस्यासोकः ३)पन्थ-१०२)
- ?—नेवाविकामां कालात्ववापविष्यप्रकरणसभी विशिष्यो स्तः । तत्र प्रत्यका-गमविष्यपञ्चकृतिः कालात्ववापविष्यः; वथा—कानुष्योऽभिः, इतकत्वात्, घटवत् । प्रकरणस्त्रे प्रतिपत्ते च तृत्यः प्रकरणस्यः, वथा—क्रानिसः सम्बः नित्यवर्षानुपद्यस्यः, स्टबत् । इत्युक्ते वरः प्राह्—नित्वः सम्बः, क्रानित्वः कर्मानुपद्यस्यः, साकास्वत् ।

🐙 साम्यविपरीतच्यासी विकदः ३।१८।

विविधितसाध्याद् विपरीते एव व्यासी हेत:-विवसः; यथा नित्वः शब्दः, अर्थस्यात्।

अन्ययाऽप्युपपद्यमानो ऽनेकान्तिकः ॥ वि० ३।१६ । .... षया—श्रमवंश्रोऽयम् , वक्तृत्वात् । श्रनित्वः शब्दः, प्रमेयत्वात् । वचनात्मकेऽनुमाने दृष्टान्तोपनयनिगमनाम्यपि ॥ ३।२० ।

्यञानुमानेन परी बोध्यः स्यात्, तत्र सद् वस्तनात्मकं अवति । स्वापै पद्मसाधनात्मकं द्वयञ्जमेव परार्थे तु पञ्चावयवम् । यत् वस्तनात्मकं तत्परार्थे ज्ञानात्मकञ्च स्वार्थम् ।

व्याप्तिप्रतीतेः प्रदेशो दृष्टाम्तः ॥ ३।२१ । दृष्टान्तवचनमुदाहरसम् । अन्वयी व्यतिरेकी च ॥ बि० ३।२२ साध्यय्याप्तसाधननिरूपणमन्वयी ॥ बि० ३।२३

- १--- अयं त्रिविचो मवति--(१) वादिश्रसिद्धः, (२) प्रतिवादि-श्रसिद्धः,
  - (३) चमवाऽसिद्धः।
  - ः (१) परिनामी जातमा, शरपादादिमस्वात् । अयं वादिनो नैयायिकस्या-ऽसिद्धः । तन्मते जातमनः कृष्टस्थरवस्यामिमतंत्वात् ।
  - (२) चेतंनास्तरवः सर्वस्वगपहरको भरवात्। अत्र भरको विज्ञानेन्द्रियायुः निरोधसञ्चर्णं प्रतिवादिनो बौद्धस्याऽसिकाम्।
  - ं (३) वानिसः सन्दः, चाचुपत्वात् । त्रवम्भयाऽतिदः ।
- २-(क) व्यभिचारीति नामान्तरम्।
  - ्(स) ग्रयं दिविधः—सन्त्रियविषयुवृत्तिको निर्णातिवयस्यतिकरणा । सन्दर्भविषयपुवृत्तिकः – वक्तृत्वं विषये सर्वते सन्दिशवृत्तिकम् , सर्वतः
  - कि बक्ता ऋहीस्थिन बर्फ कि सन्देशत्।
  - निर्णातिविश्वस्थातिका-प्रामेशत्वं यंद्या सपक्षेत्रतित्ये घटावी जेतीवते जना विपक्षे नित्येत्रपि ज्योगारी प्रतीयस एक ।

(अनित्य राज्यः, इतकत्वाद इति हेती) वयः इतकं तत्तवनित्यम्, यथा घटः । साध्याभाषे साधनाभाषनिक्षपणं व्यतिरेकी ॥ वि० ३।२४ ॥ यथानित्यं तन्नाकृतकम्, यथा—श्राकाशम् ।

साध्यसाधनोभयविकला असिद्ध-सन्दिग्ध-साध्यसाधनोभया विप-रीतान्वयव्यतिरेकारच तदाभासाः ।। वि० ३।२४।।

- यथा-(१) अपीक्षेयः शब्दः, अमूर्तत्वात् , दुःखबत् ।
  - (२) यद् अपौरुपेयं न मवति, तद् अमूर्तमिप न भवति, यथा---परमासुः।
  - (३) विविक्तितः पुमान् रागी, वचनात्, रथ्यापुरुषवत्।
  - (४) वो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति, रथ्यापुरुषवत्। शेषमनया दिशाऽभ्यूह्मम्र ।

#### .१—तदाभासा इति इष्टान्तामासाः।

#### २--(क) अन्वयहष्टान्ताभासाः---

- (१) साध्यविकलः— झपीरुषेयः शब्दः, ऋमूर्तत्वात्, दुःखवत् । दुःखं पुरुषव्यापारमन्तरा नोत्पवत इति पौरुषेयमिदमपौरुषेयसाध्ये न वर्तत इति साध्यविकलस्वम् ।
- (२) साधनविकलः ऋषीरुषेयः शन्दः, अमूर्त्तत्वात्, परमास्नुवत्। श्रत्र साध्यधर्मोऽपौरुषेयत्वं परमास्नावस्ति किन्तु साधनधर्मो-ऽमूर्त्तत्वं नास्ति किञ्च स मूर्तो भवतीति साधन-विकलत्वम्।
- (३) तमयविकलः—श्रपीरुपेयः शब्दः, श्रमूर्तत्वात्, घटवत्। घटे साध्यधर्मीऽपीरुषेयत्वं साधनधर्मश्चामूर्तत्वसुमयमपि नास्तीति जमस्थर्मविकलत्वम्।
- (४) सन्दिम्बसाध्यः—विविद्यतः पुमान् रागी, वचनात्, रथ्यापुरुवत्। रथ्यापुरुवे हि साध्यवमाँ रागः सन्दिग्यः, रागस्याऽव्यमिचारि-लिङ्गादर्शनात्, इति सन्दिग्यसाध्यत्यम्।
- (५) सन्दिग्धसाधनः—विविद्यतः पुमान् भरक्षमां, रागात् , रश्या-युद्धमनत् । रज्यापुरुषे साधनधर्मो रागः सन्दिग्ध इति सन्दिग्ध-साधनत्त्वम् ।

भर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ।। वि० ३।२६ ।। द्यान्तधर्मिणि विस्तृतसाधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि उपसहार उपनयः । यथा—इतकश्चायम् ।

- (६) सन्दिरधोमयः—विविद्यतः पुमान् ऋत्पकः, रागात्। रथ्या-पुरुषतत्। रथ्यापुरुषेऽत्पक्तसं रागरुचेति सम्यमपि तिद्धमिति सन्दिरधोमयत्वम्। एषु पराशयस्य दुवींधत्वाद् अन्यपिनि रथ्यापुरुषे रागाल्यक्रत्ययोः सस्तं सन्दिरधम्।
- (७) विपरीतान्वयः अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्। यदनित्यं तत् कृतकम्, घटवदिति विपरीतान्वयः। प्रसिद्धानुनादेनाऽप्रसिद्धं विधेयम्। अत्र कृतकत्वं देत्रिरिति प्रसिद्धम्। अनित्यत्वं त साध्यत्वाद् अप्रसिद्धम्। अनुवादे प्रसिद्धस्य यच्छव्देन अप्र-सिद्धस्य च तच्छव्देन निर्देशो युक्तः। अत्र च विपर्यय इति विपरीतान्वयत्वम्।

#### (ल) व्यविरेकिटचान्तामासाः-

- (१) श्रसिद्धसाध्यः—यदऽपीक्षेयं न भवति, तदमूर्धमपि न भवति, यथा—परमासुः, अपीक्षेयत्वात् परमाख्नामः। (परमाबोरपीक्षे-यत्वेऽपि वृर्तत्वमिति व्यतिरेकः)
- (२) ऋतिद्धसाधमः —वदपौरुषेयं न अवति तदमूर्तमपि न अवति, यथा---दुःखम्, अमूर्तस्वाद् दुःखस्य । (दुःखस्य पौरुषेयत्वेऽपि अमूर्तस्यमिति व्यतिरेकः।
- (३) श्रसिद्धोमयः—यदपौरुषेयं न अवति तद्रश्रम्समिष न भवति, यया—ज्ञाकाशः, अयौरुषेयत्वादमृर्श्वत्वास्य आकाशस्य। ( श्राकाशेऽपौरुषेयत्वमिष अमूर्श्वत्वमिष चेति व्यतिरेकः )
  - (Y) सन्दिनसाध्यः—विविद्याः पुत्रान् रामी, वसमात्, रध्या-पुरुवत्।
  - (५) सन्दिग्वसाधनः—विवक्तितः पुत्रान् मरकवर्मा, रागात्, रथ्या-पुरुषत् ।

साध्यस्य निगमनम् ॥ वि० ३१२७ ताष्यधर्मस्य धर्मिण चपर्वहारो निगमनम् । वथा---तस्मादनिसः । प्रतिषेषरस्तुर्धा प्रास् प्रध्वंस इतदेतरोऽस्वम्तरस्य ॥ वि० ३१२८ उत्पत्तेः पूर्वं कारणे कार्यस्याऽसस्यं प्रास् ॥ वि० ३१२६ प्रयमनादिशान्तः । यथा----प्रविष्ठ वधाः ।

- (६) सन्दिरवोभयः— विविश्वतः पुमान् श्रह्यकः रागात्, रथ्याः पुरुषवत् । एषु परचेतीवृतेवु शह्यत्वाद् व्यतिरेकिका रथ्यापुरुषे रागाह्य-शत्वयोरसन्तं सन्दिरवम् ।
- (७) विषरीतव्यतिरेकः—श्वनित्यः शब्दः, श्वतकत्वात्, यदऽश्वतशं तिम्नरयं यथाऽ।काशमिति विषरीतव्यतिरेकः। व्यतिरेके हि ताध्याभावः ताधनामाचेन व्यासौ निर्देष्टव्यः। न चानैनमिति विषरीतव्यतिरेकत्वम्। अनन्त्रयः अप्रदर्शितान्त्रयः, अव्यति-रेकः; अप्रदर्शितव्यतिरेकश्चेति चत्वारोऽपरेऽपि दृष्टान्ताभासा भवन्ति।

#### यथा--

- (१) विविधितः पुमान् रागी, वक्तुत्वाद्, इष्टपुरुवविद्यनन्त्रयः। यद्यपि इष्टपुरुषे रागो वक्तुत्वद्य साध्यसाधनधर्मी हष्टी, तथापि यो यो वक्ता स स रागीति व्याप्त्यसिद्धेरनन्त्रयस्यम्।
- (२) अनित्यः शब्दः, कृतकत्वाद्, घटवित्तप्रवर्शितान्वयः। सन्निप अन्वयो वचनेन न प्रकाशित इति वरार्थानुमानस्य वचनदीयः।
- (३) न बीतरागः किन्यद् विविश्वतः पुरुषः, ववस्त्वात् । यः पुन-वीतरागी न स बक्ता यथीपलखदढ इत्यन्यितरेकः । यद्यन्तुपल-खरडाषुभवं व्यावृत्तं तथापि व्याप्त्या व्यतिरेकासिखरेख्यतिरे-कत्यम् ।
- (४) अनिस्यः शन्दः इतकस्यात्, आकाशयवित्यप्रदर्शितन्यतिरेकः। यदऽनित्यं न स्यात् अत् कृतकमपि न स्यादिति सन्नपि व्यक्तिरेको नौकः।

खन्धात्मखाभस्य विनादाः प्रध्वंसः ॥ वि० ३।३० ॥ श्रयं साद्यनन्तः । यथा—तके दध्तः ।

परस्परापोह इतरेतरः ॥ बि० ३।३१ ॥ ऋयं सादिसान्तः । यथा—स्तम्मे कुम्भस्य ।

सर्वदा तादात्म्यनिवृत्तिरत्यन्तः ॥ वि० ३।३२ ॥ कालभ्येऽपि तादवस्थ्याभावः इत्यर्थः । ऋयमनाद्यनन्तः । यथा—चेतने ऋचेतनस्य ।

अन्यथा निर्विकारानन्त सर्वेकात्मकतोपपत्तेः ॥ वि० ३।३३ ॥ प्रतिषेषचतुष्टयास्वीकारे भावानां क्रमशः निर्विकारता, श्रनन्तता, सर्वा-त्मकता, एकात्मकता च स्यात्, इति भावनद् अभावोऽपि वस्तुधर्म एव ।

कार्यनिष्यस्यपेक्षं कारणम् ॥ वि० ३।३४ ॥ कार्यमुत्पद्यमानं नियतं यद् ऋषेक्षते तत् कारणम् ।

उपादाननिमित्तभेदाद् द्वयम् ॥ वि० ३।३४ ॥ कारणमेव क्रार्श्वतया परिणममानश्चपादानम् ॥ वि० ३।३६ ॥ परिणामि कारणमिति । यथा—घटस्य मृत्यिण्डः, क्रक्कुरस्य वा बीजम् ।

साक्षात् साहाय्यकारि निमित्तम् ॥ वि० ३।३७ ॥ सहकारीति यावत् । यथा—घटस्य चकत्त्रादि, ऋक्कुरस्य वा जलातपः पवनादि । निर्वतंकस्तु न नाम नियत्तमपेद्यतेऽकृष्टप्रभवतृणादौ । यत्र घटादौ कुलालवत् सव्यपेद्यस्तत्र निमित्तान्तर्गत एवेति कारणद्वयमेव ।

तद् व्यापारानन्तरं भावि कार्यम् ॥ वि० ३।३८ ॥ तद्—इति कारगद्धयस्य व्यापारानन्तरं तद् भवति तत् कार्यम् ।

सकर्षं का ऽकर्ष् कम् ॥ वि० ३।३६ ॥ तत्र सकत् कम् - यहकलशोसतर्वादि । अकत् कञ्च- अनुसतृणाम्बुदखनिज-भूम्यादि ।

तदाप्तवचनोक्जातमागमः'॥ वि० ४।२ ॥ तदिति श्रुतम्। यथा-- स्नस्ति चीरसमुद्रः। ऋसत्यत्र स्वादु जलम्।

१—वचनादिति मुख्यत्वेन संकेतादयोऽपि प्राक्षाः ।

भासवजनम् -- भागमः, तत् उपचारात्, वस्तुकृत्या वर्षपववाक्यात्मकं वचनं पीद्गालकत्वात् द्रव्यभुतम्, भर्यज्ञानात्मकस्य मावभृतस्य वाधनं भवति ।

वधार्षविद् वधार्षवादी चाप्त ।। वि० ४।३ ॥ छीकिकोऽ र छीकिकरण ।। वि० ४।४ ॥ क्रमेण जनकादिस्तीर्थकरादिरच ॥ वि० ४।४ ॥

श्राविश्वव्हाञ्जनन्यादीनां गणधराचार्यादीनाश्च महणमः । सहजासामध्यं समयाभ्यां हि शब्दोऽर्थमतिपत्तिहेतुः ॥ वि० ४।६ ॥ शब्दः --वचनम् । सहजासमध्यम् --शब्दस्यार्थमतिपादनशक्तिः योग्यता नाम्री, समयः --संकेतः, ताभ्यां हि शब्दोऽर्थमतिपत्तिहेतुर्भवित, नान्यथा।

अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वामाविकं प्रदीपवत् , यथार्थत्वमययार्थ-त्वस्त वक्त्गुणदोवानुसारि ॥ वि० ४१७ ॥

अर्पणानपंणाभ्यामनेकान्तात्मकार्यप्रतिपादकं वनः स्याद्वादः वि० ४।८ ॥

एकत्र वस्तुनि विरोध्यविरोधिनामनेकधर्माणां स्वीकारः तदात्मक् अनेकान्तः तदात्मकस्य अर्थस्य एकस्मिन् समये एकस्य धर्मस्य अर्पणया शेषाचाञ्चानपणया प्रतिपादकं वचः, स्याद्युक्तत्वात्, स्याद्वादः कथ्यते । नाय-

१-- श्राप्यते सम्बगर्थो यस्मादिति श्राप्तः।

२-लोके सामान्यजने भवो लौकिकः।

३-मोचमार्गीपदेष्टा लोकत्तर इति।

४-- अपेद्यानपेदाभ्याम्, विवद्याविवद्याभ्याम्, प्रधानगौरामावाभ्याम्।

५—अनेकान्तवादी वस्तुनि सर्वधर्माणां संग्राहकः स्याद्वादश्चं अपेचामेदेन विरोधमपसायं तेषां प्रतिपादक इत्यनयोभेदः । यथा—वस्तु नित्यञ्च अनित्यञ्च इति अनेकान्तः । द्रव्यापेच्चयां नित्यम्, पर्यायापेच्चयां च अनित्यम् इति स्याद्वादः । अमुकस्मिन् वस्तुनि अमुको धर्मः, अमुका-पेच्चया इति शेषधर्मान् गौणीकृत्य अमेदवृत्यापम्नस्य एकस्य धर्मस्य कथ-ज्ञिन् मुख्यताप्रतिपादनं स्याद्वादनिरपेचः ।

६ —कथिक्यवादः, अपेद्धावाद इति नामान्तराणि । अमेरविवस्या योगपर्य न अखण्डवस्तुप्रतिपादकत्वात् असी सकलादेशः, अमाणवाद्यश्चापि क्थ्यते ।

मेकम नानाविस्त्यभंगविषादकः किन्तु अपेश्वाभेदेन तद्विरोध परिहारकः समस्ति ।

विविनिवेषविकल्पैः सोऽनेकअङ्गः ॥ वि० श्राह ॥ अनेके अङ्गाः—विकल्पाः—वचनप्रकारा वा यस्य, स स्याहादः अनेक-

भक्तो मनति।

यथा—स्यादस्तीति, स्यान्नास्तिति, स्यादवक्तव्यक्वेति ॥वि० ४।१० ॥

स्यात् शब्दोऽनेकान्तयोतकः । तत्र स्वद्रव्य-क्षेत्रकालमाथापेक्षया सर्वत्रा-रिक्तत्वम्, परद्रव्य क्षेत्राक्षपेक्षया नास्तित्वम्, युगपदुमयधर्मा पेक्षया चाऽवक्तव्य-स्वमिति । वस्तुनः प्रतिधर्ममेते त्रयो मङ्गा योज्याः । संयोगजार्श्यत्वारोऽन्ये-पीति,तद् योगेन सप्तमञ्जी वापते ।

प्रमाणं स्वावरणविक्षयवोग्यतवा प्रतिनियतार्थप्रकाशि ॥ वि० ४।११॥ स्वार्षं परार्थक्र ॥ वि० ४।१३ ॥

श्रविमनःगर्यायकेवलानि मतिरच वागसम्बद्धत्वात् स्वार्थम्-स्वसंवेद्यम् ।

१--- इष्टिमेदेन, स्मित्रायमेदेन।

२---स्वरूपेण सस्वम्, पररूपेण च असत्विमिति नास्ति कश्चिद् विरोधः। उत्तवः--

सर्वमस्ति स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च।
- ऋण्यथा तर्वस्त्रस्य स्यात् स्वरूपस्याप्यसंभवः॥

तयाहि—श्वास्ति हि घटो इञ्चतः, पार्थिवत्वेन, न जलादित्वेन। क्षेत्रतः पार्टालपुत्रकत्वेन, न माधुरादित्वेन। कालतः शैशिरत्वेन, न वासन्ति-कादित्वेन। मावतः श्यामत्वेम, न रक्षादिमस्वेन।

- ३-- (१) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति कमती विधि निषेधकस्यनया ।
  - (२) स्यावस्त्येष स्याववकत्रव्यमेवति विधिकत्यमया, धुगपद्विधिनिवेध-कत्यनया।
  - (३) स्यान्नास्त्येव स्यादवस्तत्वमेवेति निषेधकस्यनया, वुगपद्विधिनियेश-कस्यनया।
  - (४) स्वादस्त्वेव स्यान्त्रात्त्वेव स्यादक्तान्यमेवेति क्रमशो विधिनिवेध-कर्णनया, युगपद्विधिनिवेधकार्णनया।

भुतस्-स्वार्थे परार्थश्चापि । तत्र शक्तोन्तुकं शक्ताव्यातं वा स्वार्थम् , पर-प्रत्यायमाय वागनिनिवदं परार्थम् ।

- वत् परार्धं मृत् नववाकवापरपर्यावः सद्वाद एवं ।। वि० ४११३ ॥ क्रवतः मस्त्र एकथमंत्रकाशनपरी वादः सद्वादः। एकिसन् समये एकस्यैव धमंदन प्रतिपादिवतुं शक्वत्यात्, वस्तुतः सद्वाद एक परार्थे भवति । प्रमाणवाकवं परार्थम्, ततु अमेदप्राधानवात् अमेदीय-वाराद् वा ।
- जिनिराकृतेसरांशी बस्त्वंशभाद्दी प्रतिपत्तुरिमजाबी नयः ।। वि० ६।६॥ जनग्तधर्मात्मकस्य बस्तुनः विविध्यतमंशं यह्नत् इतरांशान् जनिराकुर्वश्य प्रतिपत्तुरं मिजायः—नयः। प्रमाणस्य विववः अक्षण्डं बस्तु, नयस्य च तरेकरेशः, तती नायं प्रमाणनप्रमायां वा किन्तु क्षमाणांशः, यथा— तसुद्रैक-रेशो न समुद्रो नाष्यसमुद्रः किन्तु समुद्रांशः।

क्रयार्थिकः पर्याचार्थिकरूप ॥ वि० ४।२ ॥

माधान्येन श्रमेरशाही ह्रन्याधिकः, भेदमाही च पर्यावाधिकः। यावन्तो विचारमार्गाः तावन्तो नया इति नयानामानन्त्येऽवि धर्मीकरकतः तद् हैविज्यम्।

#### आचरत्रेमा ॥ वि० ५।३ ॥

नैगमः संबद्दी व्यवहारस्य ।

१--अयं मेदप्राधान्याद् मेदीपचाराव् वा क्रमेण बस्तुधर्मान् प्रतिपादवति, न दु एकस्मिन् समये अनेकान्, इखती विकलादेशोऽपि कथ्यते।

२--- असर्डवस्तुनः प्रतिपादकं वाक्वं प्रमाणवाक्यम् ।

इ—असण्डवस्तुन एको धर्म; शेषेरशेषेरिष तद् धर्मैः, अमेरवृश्विमापन्न एव तत् प्रतिपादयति । ज्ञानं यथा एकस्मिन् समये अनेकान् धर्मान् ज्ञानाति, तथा नैकः करिचत् शन्दः यः सस्येकस्मिन् समये अनेकान् धर्मान् प्रति-पादयेत् इति, प्रमाणवाक्यं यद् असण्डं वस्तु प्रतिपादयति तन् मुख्यगीष-भाषेनियः।

४---वर्ती सर्वेकाम्बीऽपि कथ्यते ।

## भेवाभेदबाही नैगमः ॥ वि० ४४ ॥

स्रभेदः—सामान्यम्—द्रव्यं धर्मी वा, मैदः—विशेषः—पर्यायो धर्मी वा।
एततुभक्ताही स्रभिन्नायो नैगमः। सामान्यविशेषयोर्नास्ति सर्वधा मैदः,
यथा—"निर्विशेषं न सामान्यम्, विशेषोऽपि न तद् विना।" केवलं
तयोः प्राधान्याप्रधान्येन निरूपणं भवतीति विचारायास्य वृतिः। यथा—
सुस्ती जीवः, जीवे सुस्तम्।

#### संकल्पप्राही च ॥ वि० ५।५॥

भाषाभाविषयस्मात् संक्ष्मग्राही विचारोऽपि नैगमी अवति । देश-भालोपचारलोकरूदिवशात् संकल्पोऽनैकचा, यंथा—एघोदकावाहरण-प्रवृत्ते श्रोदनं पचामीति, वीरनिर्वाणवासरोऽधः, जातोऽयं विद्वान् ।

## अमेरपाही संग्रहः ॥ वि० १।६ ॥ परोऽपरस्य ॥ वि० १।७॥

महासामान्यविषयः थरः, यथा—विश्वमेकम्, सतीऽविशेषात्। ऋवा-न्तरसामान्यविषयः ऋपरः, यथा—द्रव्याषामैक्यम् द्रव्यत्वाविशेषात्, पर्यायाणामैक्यम् पर्यायत्वाविशेषात्।

#### भेदपाही व्यवहारः ॥ वि० ५७ ॥

यथा — यत् सत् , तद् इच्यं पर्यायो वा । यद् इच्यं तद् धर्माधर्मादि षड्-विधम् । यः पर्यायः त द्विविधः — सहभावी, क्रमभावी च । इच्यार्थि-कत्वात् ऋसौ परमाणुं यावत् गच्छति न तु ऋर्थं पर्याये ।

## पर्यायाधिकरचतुर्या ॥ वि० ४।६ ॥

ऋषुस्त्रः, शब्दः, समभिरूदः, एवं भूतश्च ।

१-वर्तमाननैगमः-- ऋपूर्यांयामिष क्रियायां पूर्याता संकल्पः।

२--भृतनैगमः--श्रतीते वर्तमानसंबद्धः।

१ - भाविनैगमः - वर्तमाने मविष्यत्सेकस्यः।

४—अपरसंग्रहन्यवहारयोविषयसाम्येऽपि अपरसंग्रहः अमेराशप्रधानः, स्यव-हारहन्त मेराशप्रधानः, आशो मेरेऽप्यमेर्दं प्रयति, हितीयोऽमेरेऽपि मेर-मित्यनयोविशेषः ।

वर्तमान पर्यायमाही ऋजुस्त्रः ॥ वि० ६।१० यथा—राम्प्रतं सुक्षम् ।

काळादिनेदेन ध्वनेरर्यभेदकुष्क्रयः ॥ वि० ५।११

- (क) कालेन, यथा-वसूब, अवति, अविध्यति राजग्रहम् ।
- (ख) संख्यया, यथा-एकः, एके ।
- (ग) लिंगेन, यथा-नदम्, नदी ।

पर्याचे निरुक्तिमेदेनार्यभेदकृत् समभिरुद्धः ॥ वि० ४।१२

यथा—मिस्त इत्येवंशीलो मिस्तुः, बाचं वच्छतीति बाचं यमः, तपस्य-तीति तपस्वी। शब्दनयो हि निकक्तिमेदेऽप्यथमिदममिमेतीत्वयं ततो भिन्नः।

क्रियापरिणतमर्थं तच्छान्यवाच्यं स्वीकुर्वन्नेयं मूतः ॥ वि० ६११३ यया—भिद्यणकियापरिणतो मिद्धः, वाचं नियच्छान् वाचंयमः, तपस्यन् तपस्वी इत्यादि । समभिरूदः शन्दगतकियावामपरिणतेऽपि तद् व्यपदेश-मिच्छतीत्ययं ततो भिन्नः ।

आचारचत्वारोऽर्थप्रधानत्वादर्धनयाः ।। वि० ५।१४

शेषारच शब्दनयाः ।। वि० ५।१५

पूर्वः पूर्वो बहुविषयः कारणभूतः परः परोऽल्पविषयः कार्य-भूतरच ।। वि० ६।१६

अपरथापि नयो द्विधा—निरचयो व्यवहारस्य ।। वि० ६।१७ तास्विकार्याभ्युपगमणरो निरचयः ।। वि० ६।१८ यथा—पञ्चवणो भ्रमरः, तच्छरीरस्य वादरस्वन्यत्वेन ।

२-एडु चतुर्षे ऋर्याभितो विचारो मवति।

३-एषु त्रिषु विचारः शब्दाभितो मवति।

y-यो बादरस्यन्यः स पंचवर्षपुद्गलनिज्यन्तो भवति, तत्र एको वर्षेः प्राधा-न्त्रेम उपलक्ष्यते, शेषास्य न्याभृतत्वान्त्रीपलक्ष्यन्ते ।

१—अत्र हि ज्ञ्चषस्यायि सुखाल्यं पर्यायमात्रं प्राधान्येन प्रदश्येते, तदिवकरणः भूतं पुनरात्मद्रव्यं गौणतया नाप्येते ।

लोकमसिदार्थातुषाद्वरो व्यवहारः ॥ वि० १।१६ यथा—सत्स्विप पञ्चतु वर्णेषु श्यामो भ्रमर इलादिवत् । शानक्रियात्रधानौ क्रमाख्यानक्रियानयाविष ॥ वि० १।२० पक्षीकृताशादितराशापलापी नयाभासः ॥ वि० १।२१ आईतो इच्छिकोणो हि सर्वनयसाधारणः ।

वसञ्च-

"इद्धाविव सर्वसिन्धवः, समुदीर्थास्त्विय नाय दृष्टयः। न च तासु मदान् प्रदृश्यते, प्रविमक्तासु सरित्स्विबोदियः॥"

१—द्रव्यमात्रग्राही पर्यायप्रतिचेषी द्रव्यार्थिकामासः। पर्यायमात्रग्राही द्रव्यप्रतिचेषी पर्यायार्थिकामासः। धर्मद्रव्यादीनामैकान्तिकपार्थंक्यामिसन्धनैगमामासः, वया—नेयायिकवैशेषिकदर्शनम्। सलाद्वैतं स्वीकुर्वावः
सकलिक्शेषान्निराच्छाणः संग्रहामासः, यया—क्रांखिलानि क्राद्वैत्वादवर्शनानि सांख्यदर्शनञ्च। अपारमार्थिकद्रव्यपर्यायाक्मागाभिप्रायो व्यवहारामासः, यथा चार्वाकदर्शनम्। चार्वाको हि प्रमाणप्रतिपन्नं लीवद्रव्यपर्यायादिविमागमयस्यूललोकव्यवहारानुयायि भृतचतुष्ट्यविभागमात्रं समर्थयत हति। वर्तमानपर्यायाभ्युपगन्ता सर्वथा द्रव्यापकापी ऋषुस्त्रामासः, यथा—तथागतमतम्। कालादिमेदेनार्थमेदमेवाभ्युपगच्छन्
स्त्रामासः, यथा—वैयाकरणः। पर्यायभेदेनार्थमेव मन्दानः समिककृषभासः। क्रियाऽपरिणतं वस्तु राज्यवास्यतया प्रतिद्विपन् एवंभृतामासः।
ऋर्यामिषायी शब्दप्रतिचेषी अर्थनवास्यत्या प्रतिद्विपन् एवंभृतामासः।
ऋर्यामिषायी शब्दप्रतिचेषी अर्थनवासासः। राज्यामिषाय्यर्यप्रतिचेषी
राज्यनयामासः। लोकव्यवहारमभ्युपगम्य तस्त्वप्रतिदेषी व्यवहारामासः।
सवसमिगम्य लोकव्यवहारप्रप्रतिचेषी निश्चवनवासासः। हात्रमेवक्रियामेव वा मन्वानौ ज्ञानक्रियानयामासी।

२—बीद्धानामृजुस्त्रतो मतमभृद् बेदान्तिना संस्हात्, सांख्यानां तत एव नैगमनयाद् योगस्य वैशेषिकः। शन्दाह्रैतविद्योऽपि शन्दनयतः सर्वे नंगैर्गिन्तता, जैनी दृष्टिरितीह् सा रत्तरता अस्यस्मुद्वनीह्यते॥

## मञ्जूकर्वकीयाम करकातां वाककेतुः वेदेश न्यासीः विद्येषः भ वि० शस्त्र

वीकादिपदार्थानां काककेषु-जीकाकिराध्येषु मेदेन सङ्कर व्यक्तिकररहि-तेन न्यासः--निकास्यं निक्षेयः।

वास्त्यापनाव्यवसावाः ।। विश्व १।२३ यावन्तो हि वस्तुविन्यासकमण्डावन्त एव निक्षेण व्यासतः। समासत-रचत्यारस्तु अवस्यं कार्याः। तथा च—

वरवववं वाग्रेजा, निक्खेवं निक्खिवे निक्खेवं ।

वरव विकान विजाग्रेजा, सरकार्ग निक्खिवे करव ॥

तद्वंनिरपेक्षं संज्ञाकर्म नाम ॥ वि० ६।२४

जातिद्रव्यगुणिकयालस्यानिमित्तमनपेक्य संकेतमानेग्रेवे संज्ञाकरशं नाम'
भगपते, यथा अनस्य उपाध्याव इति नाम ।

तद्वंशून्यस्य तद्भिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ॥ वि० ६।२६

तक्वंश्वराहतस्य द्रव्यस्य 'सोऽयम्' इत्यव्यवसायेन व्यवस्थापनं स्थापना,

यथा—उपाध्यायप्रतिकृतिः स्थापनोपाध्यायः। तत्र मुख्याकार समाना

सद्भावस्थापना, तदाकारशङ्या चासद्भावस्थापना।

१— निकेषप्रयोजनावकोधगर्भमिदं सम्बण्डम्, यथा— अप्रस्तुतार्थापाकरणात् प्रस्तुतक्याकरणात् निकेषः फलवान् । अञ्चलपन्नस्य कृते द्वयार्थमेन पूर्णव्युत्पन्नांशव्युत्नयोश्च संस्थानयो संशयापनोदनार्थः, तथोरेव विधर्वस्तोः
प्रस्तुतार्थात्रधारसार्थं च निकेषः कियते ।

२-सर्वेषां युगपरवासिः सङ्करः।

३-परस्पर विषयगमनं व्यक्तिकरः।

Y-111-

यत्र स वं कानीवात्, निहेपं निष्यित् निरवशेषम् । यत्रापि स न वालीवात्, सतुष्कं निष्यित् तत्र ॥ ५ व्यक् वस्तुलोक्षित्रभागं, श्वितमन्त्रायं त्रवं निरपेष्ठम् । पर्यायानभिषेषं, स नाम बाहिष्णकं सवा ॥ भूतसाविभावस्य कारणससुपयोगो वा द्रव्यम् ॥ वि० ६१२६ वया—अनुस्तोपाष्यायपर्यायोऽनुमविष्यमाणोप्राध्यायपर्यायो वा द्रव्यो-पाष्यायः । यथा वा अनुपयोगाऽवस्था किया द्रव्यक्रिया । कविद-प्राधान्येऽपि, यथा—अंगारमर्दको द्रव्याचार्यः, आचार्यगुराहतत्वात् । अयं च आगमे द्रिधा उक्तः—आगमतः , नो आगमतश्च । तत्र आगमतः—जीवादिपदार्थशोऽपि तत्राऽनुपयुक्तः । नो आगमतस्त्रिधा— आसुशरीरः, माविशरीरः, तद्व्यतिरिकश्च ।

विवक्षितिकियापरिणतो भावः ॥ वि० ६।२७

त्रयमपि आगमनोत्रागमभेदात् द्विधा—तत्र उपाध्यायार्थकस्तदनुभावपरिणतश्च आगमतो भावोपाध्यायः। उपाध्यायार्थकः अध्यापनिकयाप्रवृत्तश्च नो आगमतो भावोपाध्यायः। एषु नामादित्रयं द्रव्यार्थिकस्य
विषयो भावश्च पर्यायार्थिकस्य ।

निश्चितानां निर्देशादिभिरतुयोगः ॥ वि० ४।२८ अतुयोगः—ज्याख्या ।

१-भूते भाविनि वा भूतघटे भूतघटव्यपदेशवदत्रापि उपाध्यायव्यपदेशः।

२--- अनुयोगद्वारनाम्नि सूत्रे ।

३-- आगमो शानम् , तदाश्रित्य-आगमतः।

४—ऋयाद् ज्ञागमाभावमाभित्य । नो शब्द ज्ञागमस्य सर्वधाऽभावे देशाभावे च । तत्र शातृभाविशारीरे सर्वधाऽभावः । ज्ञनुषयुक्तरुच यां क्रियां कुरुते, तस्यामागमस्याभावाद् देशाभावः । क्रियासञ्जो देश एव निवेधः ।

५—यत्र शातृशरीरभाविशरीरयोः पूर्वोक्तं लक्ष्यं न घटते, तत् ताभ्यां व्यविरिक्तम्।

६---निच्चेपेषु ।

७—जिनिषये ताविन्नचेपचतुष्टयम्—तत्र जीवस्याजीवस्य वा जिन इति नाम कियते, स 'नाम-जिनः' । केप्याविमयी जिनस्य प्रविमा 'स्यापना-जिनः' । निवदः जिन ( तीर्थक्कर )-नामगोत्री यावदनासातिकेवलकानी 'द्रन्य-जिनः' । प्राव्यू तसायिककानवर्शनच्छस्त्रिश्चरतिश्चकाशी स्थापिस-तीर्यचतुष्टयो 'माव-जिनः' ।

निर्देशस्यामित्वसाधनाधारस्यितिविधानसत्संख्याक्षेत्रस्पर्शवकाछा-न्तर्भावाल्यबद्धताः १ ॥ वि० ४।२६

तत्र निर्देशः—नामकयनम् । विधानम्—प्रकारः । तत्—प्रस्तित्वम् । प्रम्यरम्—विरहकालः । भावः—कौदियकादिः । प्रम्पवहुता—स्यूना-भिकता ।

# तीसरा विभाग

तत्त्व मीमांसा

प्रमाणस्य विषयः सदसन्नित्यानित्यसमान्यविशेषवाच्यानाच्या-चनेकान्तात्मकं बस्तु ॥ वि० ६।१ :

पर्यायान्वयि भौठ्यं सत् ॥ वि० ६।२ ॥

उत्तरोत्तराकाराणामुत्पत्तिः—उत्पादः, पूर्वपूर्वाकाराणां विनाशः—स्ययः। एतद्द्यपर्यायान्ययि एव प्रौट्यं सद् उच्यते । उत्पादादयः कथञ्जिद् भिन्नाः भिन्नाः, तत एव तत् त्रयात्मकम्।

বন্দ্র---

घटमौलिसुवर्षाथीं, नाशोत्पादस्थितिष्यलम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं, जनो याति सहेतुकम्॥ उत्पन्नं दिधमावेन, नष्टं बुग्धतया पयः। गोरसत्वात् स्थिरं जानन्, स्याद्वादिह्य् जनोऽपि कः॥ तवितरवसन्॥ वि० ६।३॥

यन्नोपपचते न व्यति न च ध्रुवं तदसत्। यथा—ग्राकाशकुषुमम्।
सतोऽप्रकृषुतिर्नित्यम् ॥ वि० ६।४॥
परिणमनमनित्यम् ॥ वि० ६।४॥

१--यत्र अवगादस्तत् चेत्रमुष्यते । यतु अवगाहनातो बहिरपि अतिरिक्तं वेत्रं स्पृशति, ता 'स्वर्धना' अभिधीयते, इति चेत्रस्पर्धनयोविशेषः । १---धत् केवसं पर्यायात्मकम्, औष्यास्मकं वा न मवति, तादशस्य कस्यापि पदार्थस्य अधावात् । न्त्रकः स्ट्राक्षकः आध्यपुतिः—नित्यम्। तस्येष च क्रवक्त्रतया 'परिवासनम्—ग्रानित्यम्'।

अभेद्यतीतेर्निमणं सामान्यम् ॥ वि० ६।६॥

प्रतिकासि तत् विर्वक्तामान्यम्, यथा-वहनिम्बादिषु क्यस्यम्। क्रमभाविषययिषु च ऊर्ध्वतासामान्यम्, यथा-वास्ययीवनादानुयायि पुरुवस्वम् ।

भेद्मतीतेर्निमिसं विशेषः ॥ वि० ६।७॥

वातिरूपेवाऽमिन्नेव्यपि वृत्तेषु वटोऽयम्, पिप्पलोऽयम् निम्बोऽयमिखादि वैसहरास्य निमित्तभूतो धर्मः—विशेषः।

गुज़पर्कायसेवाष्ट्र हिरूपः ॥ वि० ६।८॥

तुषः - सहस्राणी धर्माः, यकाः - आत्मिनि विश्वानम् । पर्यायस्य क्रममावी यथा - तत्रेव बुखदुम्खादि ।

बाग्गोचरं बाच्यम् ॥ वि० ६॥ ॥ बागविषयमबाच्यम् ॥ वि० ६॥ ॥ विवसाऽविवसातः संगतिः ॥ वि० ६॥११ ॥

प्रयोजनवरात् करिचद् धर्मी विषक्ष्यते, करिच्य सन्निष प्रयोजना-ऽमाबात् न विषक्ष्यते । यथा धर्मिचो नित्यस्विवद्यायां सन्तावप्युत्पाद्व्ययौ नोपात्ती, श्रनित्यत्विवद्यायाद्य सदिष श्रीव्यं नाष्यते । तत एव सहावित्यता-नामप्येषां श्रह्णाग्रह्णोन एकोऽपि धर्मी नित्योऽनित्यश्च । एवमनुकृताकारेख् सामान्यम् , व्याकृतक्षेण विशेषः, स्वरूपेण सत्, पररूपेण असत् , एकैकधर्मा-पेद्यया बाच्यम् , युगपद् अनेकधमिद्यया च अवाच्यम् । हश्यन्ते च एकिस्मन्निप चैत्रादी अपेद्यामेदात् पितृत्व-भ्रातृत्वपुत्रत्वमातुलत्वमागिनेयत्वादयः पर्यायाः ।

धर्माधर्मकारापुर्गळजीवास्तिकाया क्रमाणि ॥ प्र० १।१ ॥ काल्यन् ॥ प्र० शन्ता

१-- न च सर्वथा विनासः, न च सर्वथा स्थातः, किन्तु अवस्थान्तरापादनम्।
१-- तिर्थक्तमान्त्रे वहुनां व्यक्तीनां केनचित् द्वस्थेन धर्मेण एकता प्रतीयते,
अर्ध्वतासम्बन्धे च एकस्था एव व्यक्तेषंहुतः पूर्वायराष्ट्र अवस्थासु
अञ्चयापिक्या एकता प्रतीयते इति आवा ह्रव्यक्षेत्रेक्याणां सा व्यक्तिस्था एकता स्थरा च एकस्थैव ह्रव्यस्थ पर्यायगता एकसः इति अन्यम् । श्रास्तिकायः प्रदेशप्रवासः । अर्थादमः नामान्तिकायाः कारास्य इति सद् प्रवासि सन्ति ।

गुणपर्यायाययो द्रष्यम् ॥ त्र० १।३ ॥ गुणानां पर्यायाणां वाध्ययः—साधारो द्रष्यम् ।

गत्वसाचारणसङ्ख्यो पर्यः ॥ ५० १।४ ॥

## स्थित्यसाचारणसहायोऽधर्मः ॥ प्र० १।४ ॥

तेवामेव स्थानप्रवृक्षानां स्थितौ आसाधारणसाहाध्यकारिद्रव्यम्, अधर्मा-स्तिकायः । यथा—पथिकानां खावा । जीवपुर्गसानां गतिस्थित्यन्वभानुषपरेः, वाच्यादीनां सहायकत्वेऽन्यस्थादिदोषप्रसङ्गाच्य धर्मापर्मवोः सन्तं प्रतिपराज्यम् । एतयोरमावादेव अशोके जीवपुर्गसादीनाममावः ।

#### अवगाहळक्षण आकाशः ॥ प्र० शर्६ ॥

अवगाहीऽत्रकारा काभयः, स एव सच्चां यस्य स आकाशास्तिकायः। दिगपि आकाशविशेष एव न तु द्रव्यान्तरम्।

> लोकोऽलोकरच ॥ प्र०१।७॥ पहुद्रव्यात्मको लोकः॥ प्र०१।८॥

अपरिमितस्याकाशस्य षड्द्रव्यात्मको मागः, लोक इत्यमिषीयते । त च चतुर्दशरव्युपरिमाणः व्युप्रतिष्ठकसंस्थानः, विर्वेग् अध्योऽधश्च । तत्र अष्टादशशतयोजनोच्छित्रोऽसंख्यद्वीपसमुद्रायामस्तिर्यक् । किञ्चिन्म्यूनसप्त-रव्युप्रमाण अर्ध्वः । किञ्चिदिधिकतप्तरव्युप्रमितोऽधः ।

१ - जास्तीत्यर्थे त्रिकालयचनो निपातः, ज्ञानूबन, अवन्ति, अविष्यन्ति चेति भाषना क्रतीऽस्ति च ते प्रदेशाना कावार्ष गण्य इति । अस्तिराज्येन प्रदेशाः कष्यदुष्यन्ते ततरच तेवां वा काया जस्तिकायाः। स्था॰ स्था॰ १४

२—असंख्ययोजनप्रमिता रज्युः।

३—विशासक्यमुद्धाकारः, यथा एकः शराकोऽबोसुकाः, तकुपरि क्रितीय अर्थमुकाः, तकुपरि पुनस्यैकोऽबोसुकाः।

#### षतुर्घा ततिथतिः ॥ प्र० शह ॥ "

यथा स्नाकाशप्रतिष्ठितो वायुः, वायुप्रतिष्ठित छद्धिः, छद्धिप्रतिष्ठिता पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिताः त्रसस्थावराः जीवाः।

आकारामयोऽछोकः ॥ ४० १।१० ॥

धर्मोस्तिकायाद्यमावेन केनलमाकाशमयोऽलोकः कथ्यते ।

स्पर्शरसगन्धवर्णवान् पुद्गतः ॥ प्र० १।११ ॥

पूरणगलनधर्मत्वात् पुद्गल इति ।

# राज्यबन्धसीक्त्यस्थीत्यसंस्थानभेदतमरक्रायातपोचोतप्रभावांरच ॥

प्र० शाश्त ।

ः संहत्यमानानां मिस्रमानानां च पुद्गलानां व्यनिरुपः परिसामः शब्दः, प्राथोगिको वैस्रसिकश्च । तत्र प्रयक्तजन्यः प्रायोगिकः, माधारमकोऽमाधारमको वा । स्वभावजन्यो वैस्रसिकः—मेघाविप्रमवः । अथवा जीवाजीविमिश्रमेदात् त्रेषा । मूर्तोऽयं निह्न अमूर्तस्य आकाशस्य गुणो भवति—भोत्रेन्द्रियप्रास्तवात् न च भोत्रेन्द्रियमसूर्ते गृहाति-इति । संश्लेषः—वन्धः, अथमपि प्रायोगिकः सादिः, वैस्रसिकस्तु स्रादिशनादिश्च ।

तौद्ध्यं द्विविधम् - अन्त्यमाये चिकञ्च । तत्र अन्त्यं परमाणोः, आपे चिकं यमा नालिकेरापे च्चया आग्रस्य । स्थीक्यमपि द्विविधम् - तत्र अन्त्यम्, अशेष-लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । आपे चिकं यथा - आग्रापे च्चया नालिकेरस्य । आकृतिः - संस्थानम्, - तच्चतुरसादिकम् - इत्यंस्थम् अनियताकारमनि-रथंस्थम् ।

विश्लेषः-भेदः, त च पञ्चवा-जन्करः, चूर्णः, व् खरडः, पतरः, अ

कृष्णवर्ष्ववृक्षः पुद्गलपरिणामिवरोषः तमः। प्रतिविग्वरूपः पुद्गल-परिणामः क्राया । सूर्योदीनामुष्णः प्रकाश ज्ञातपः । चन्द्रादीनामनुष्णः प्रकाश उद्योतः । मण्यादीनां रिष्मः प्रमा । सर्व एव एते पुद्गलपर्माः, अत एतद्रानिप पुद्गलः ।

१ मुद्गरामीमेदवत्, २ गोधूनचुर्ववत्, ३ लोहसाण्डवत्, ४ अञ्चनदश-मेदवत्, ५ तटाकरेखावत्,

## परमाणुः स्कन्धश्य ।। प्र० १११३ ॥ अविमाज्यः परमाणुः ॥ प्र० १११४ ॥

उत्तर -

कारणमेव व तदस्त्यं, सूल्मो नित्यश्च अवति परमाणुः। एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पर्शः कार्य लिङ्गश्च ॥ तदेकीसाथः स्कृत्यः ॥ प्र०१।१४॥

तेषां द्वाधनन्तपरिमितानां परमाण्लामेकत्वेमावस्थानं स्कन्धः। यथा— द्वौ परमाण् मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिप्रदेशी, दश्यंदेशी, संस्थेयप्रदेशी, अमन्तप्रदेशी च।

## तद्भेद्संघाताभ्यामपि ॥ प्र० १।१६॥

स्कन्धस्य भेदतः संघाततोऽपि स्कन्धोमवति । यथा—भिग्रमाना शिला, संहत्यमानाः तन्तवरूच । अविभागिन्यस्तिकायेऽपि स्कन्धशब्दो व्यवहियते । यथा—धर्माधर्माकाशजीवास्तिकायाः स्कन्धाः ।

#### स्तिग्धरुक्षत्वादजघन्यगुणानाम् ३ ॥ प्र० १।१७ ॥

श्रजघन्यगुणानाम्—दिगुणादिस्निध्यरुवाणां परमाण्नां तदिषमैः समैवां दिगुणादिरुवस्तिग्वैः परमाण्याः समं स्निध्यरुवादे तोरेकीमावः सम्बन्धो बन्धो वा भवति, न त एकगुणानामेकगुणैः सममित्यर्थः । श्रयं हि विसहशा-पेद्या एकीमावः ।

#### इयधिकादिगुणत्वे सदृशानाम् ॥ प्र० १।१८ ॥

सदृशानाम्— स्निग्धेः सह स्निग्धानां रूद्धैः सह रूद्धाणांच परमाण्नामेकश्र द्विगुणस्निग्नत्वमन्यत्र चतुर्गुणस्निग्नत्वमितिरूपे द्व्यधिकादिगुणत्वे सति एकीभाषो भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगुणानाभ्च।

#### उक्तञ्च--

निद्धस्य निद्धेण दुश्चाहियेगा, जुक्खस्य जुक्सेण दुश्चाहियेग<sup>४</sup> । निद्धस्य जुक्सेण जवेद्द बंघो, जहन्त्रकृष्ट्यो विसमी समी वा ॥

१ - तेषां पौद्गलिकवस्तुनामन्त्यं कारणमेव।

२-कार्यमेव लिक्क यस्य स कार्यलिकः।

३—प्रविमागी प्रतिच्छेदः, प्रविमान्योऽशः।

Y---गन्नवणा पद १३ के--

#### कालः समयादिः ॥ प्र० १।१६ ॥

निमेषस्यासंख्येयतमो भागः समयः। कमलपत्रभेदाशुदाहरणलस्यः। आदि शन्दात् आविलकादयश्च।

**日存工** 

समयाविषयमुहूत्ता, दिवसमहोरत्तपक्खमासाय। संबद्धरज्जगपिलया, सागर स्रोसिप्प परियद्दा॥ वर्तमापरिणामकियापरत्वापरत्वादिभिर्लक्यः॥ प्र०१।२०॥

वर्तमानत्वम्—वर्तना । पदार्थानां नानापर्यायेषु परिषतिः—परिषामः । क्रिया—प्रतिक्रमणादिः । प्राग्मावित्वम्—परत्वम् । पश्चाद्भावित्वम्— अपरत्वम् ।

आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ प्र० १।२१ ॥ ग्राकाशपर्यन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि—एकव्यक्तिकानि, ग्रगतिकानि— मतिकियाश्क्त्यानि ।

बुद्धिकल्पितो बस्तंबशो देशः ॥ प्र० १।२२ ॥ बस्तुनोऽप्रथम्भूतो बुद्धिकल्पितोऽशो देश सम्यते। निरंशः प्रदेशः ॥ प्र० १।२३ ॥

निरंशो देशः प्रदेशः कथ्यते । परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इस्तर्थः, श्रविमागी प्रतिच्छेदोऽप्यस्य पर्यायः । पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्नः । असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानाम् ॥ प्र० ११२४ ॥ अलोकस्यानन्ताः ॥ प्र० ११२५ ॥

संख्येयासंख्येयाश्च पुद्रठानाम् ॥ प्र० १।२६ । चकारादनन्ता छपि । न परमाणोः ॥ प्र० १।२७ ॥

परमाणीरेकलेन निरंशलेन च न प्रदेशः। एवं च कासपरमाण्योर-प्रदेशित्वम्। रोषाणां तु सप्रदेशत्वम्।

कुत्तनलोकेऽवगाहो धर्माधर्मचोः ॥ प्र० ११२८ ॥ धर्माधर्मास्तिकायौ सम्पूर्वे सोकं व्याप्य सिष्ठत इत्स्यः । एकप्रदेशादिषु विकल्पनः पुरुकानास् ॥ प्र० १।२६ ॥ सोकस्वैकप्रदेशादिषु पुद्शतानामनगाहो विकल्पनीयः।

असंस्थेयभागादिषु जीवानाम् ॥ म० ११६० ॥ जीवः खलु स्वमावात् लोकस्य ऋत्यात् ऋत्यमसंस्थेयमदेशात्मकमसंस्थेय-तमं भागमवरुष्य तिष्ठति, न पुद्गलवत् एक प्रदेशादिकम्, इति ऋसंस्थेयमागादिषु जीवानामवगाहः। असंस्थेयप्रदेशात्मके च लोके परिचातिवैचित्र्यात् प्रदीपप्रभाषटलकदनन्तानामपि जीवपुद्गलानां समावेशो न दुर्षटः।

कालः समयहोत्रवर्ती ॥ प्र० १।३१ ॥ ध्यावहारिक कालो हि सूर्याचन्द्रमसोर्गतिसम्बन्धी । सूर्यचन्द्राश्च मेदं प्रदक्षिणीकृत्य समयद्वेत्र एव नित्यं भ्रमन्ति । ततीऽमे च सन्तोऽपि भव-स्थिताः, तस्मात् समयद्वेत्रवर्ती कालः ।

जम्बूधातकीखण्डार्धपुष्कराः समयक्षेत्रमसंस्यद्वीपसमुद्रेषु ॥ प्र० १।३२॥ वियंग्लोके द्विद्विरायामनिष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिच्वेषिणो नलयसंस्थाना असंख्येयद्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र लनणकालोदधिकेष्टितौ, जम्बूधातकीखण्डौ, पुष्करार्थे चेति सार्थद्वयद्वीपसमुद्राः "समयच्चेत्रम्" उच्यते, मनुष्यच्चेत्रमपि अस्य पर्यायः।

सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभिर्वं त्तोयोजनलक्षविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥प्र० १।३३॥ तत्र भरतदेमवत्हरिविदेहरम्यकदैरण्यवतेरावतवर्षाः सप्तसेत्राणि ॥ प्र० १।३४

तद्विभाजिनस्य पूर्वापरायता हिमबन्महाहिमबन्निषेधनीळरुक्मि-रिखरिणः षद्वर्षधरपर्वताः ॥ प्र० १।३४ ॥

१--जम्बूदीपे दी ही सूर्याचन्द्रमसी। लवग्रसमुद्दे चत्वारः। भातकीखण्डे द्वादश। कालोवणी द्वाचन्तारिशत्। कर्षपुष्करदीपे द्विससितः। सर्वे मिलिता द्वापिशयुत्तरशतं सूर्याश्चन्द्वाश्च। भातकीखरडात् सूर्याश्चन्द्वाश्च प्रिमुखिताः पूर्ववर्तिभिश्च योजिता अभिभस्य संख्यां सूचयन्ति। एषा पद्धतिः स्वयंभूरमणान्तं प्रयोज्या। भातकीखण्डे वर्षांच्यो हिगुणाः ॥ प्र० १/३६ ॥ ताबन्तः पुष्करार्थे ॥ प्र० १/३७ ॥ भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयः ॥ १/३८ ॥ शेषा देवोत्तरकुरवश्चाकर्मभूमयः ॥ प्र० १/३६ ॥

शेषा हैमवताद्यः । देवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तर्गताः ॥

सहसाबी धर्मो गुणः ॥ प्र० १।४० ॥

"एग दञ्बस्सिकागुणा" इत्यागमवचनात् गुणो गुणिनमाभित्येव अव-तिष्ठते, इति स द्रव्यसहभावी एव।

सामान्यो विशेषरच ॥ प्र० १।४१॥

द्रव्येषु समानतया परिषतः सामान्यः। व्यक्तिभेदेन परिणतो विशेषः। अद्योऽस्तित्यवस्तुत्यद्रव्यत्यप्रमयेत्यप्रदेशवस्यागुरुल्युत्यादिः॥

म॰ शहर ॥

तत्र विद्यमानता—श्वस्तित्वम् । अर्थकियाकारित्वम्—वस्तुत्वम् । गुण-पर्यायाधारत्वम् —द्रव्यत्वम् । प्रमाणविषयता—प्रमेयत्वम् । श्रवयवपरि-माणता—प्रदेशवत्वम् । स्वस्थरूपाविचलनत्वम्—अगुब्लघुत्वम् । गतिस्थित्यवगाह्वर्तनाहेनुत्वस्पर्शरसगन्धवर्णक्रानदर्शनसुस्ववीर्यचेतन-त्वाचेतनत्वमूर्त्तत्वामूर्त्तत्वादिविशेषः ॥ प्र० १।४३ ॥

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशन्दो योजनीयः । एतेषु च प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः षड्गुणाः, श्रन्येषां च श्रयो गुणाः । तत्र स्पर्शः—ककंशमृहुगुहलघुरीतोष्ण- स्निग्यरू होनेष्यः । ततः— तिक्तकदुकषायाम्लमधुरमेदात् पञ्चिषः । गन्धो द्विषः—सुगन्धो दुर्गन्धश्च । वर्षः—कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लमेदात् पञ्चथा ।

पूर्वोत्तराकारपरित्यागादानं पर्यायः ॥ प्र० १।४४ ॥

"तक्षयां पञ्जवार्ण त, उभक्रो क्रस्तिया भवे" इति क्रागमात् उभयोरिप द्रव्यगुण्योर्थः पूर्वाकारस्य परित्यागः, क्रपराकारस्य च क्रादानं त पर्यायः। जीवस्य नरत्यामरत्याविभिः पुद्गलस्य स्कन्नत्यादिभिः, धर्मास्तिकाया-१—यतो द्रव्यस्य द्रव्यस्य गुणस्य गुणत्यं न विचलति त न गुरुरूपो न लघु-रूपोऽगुक्तयुः। दीनाश्च संयोगिविभागादिभिद्रैन्यस्य पर्याया बोध्याः। ज्ञानदर्शनादीनां परिवर्तनादेवैषादीनां च नवपुराणतादेर्गुणस्य पर्याया श्रेयाः। पूर्वोत्तरा-काराणामानन्त्वात् पर्याया अपि अनन्ता एव। व्यञ्जनार्थमेदेन अस्य द्वैविध्यं, स्वभावविभावमेदाच्च। तत्र स्थूलः, कालान्तरस्थायी, राज्यानां संकेतिविषयो व्यञ्जनपर्यायः। सूक्ष्मो वर्तमानवर्त्यर्थपरिणामोऽर्थपर्यायः। परिनिधित्तापेश्चो विभावपर्यायः। इतरस्त स्वभावपर्यायः।

एकत्वपृथक्त्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्तह्यसणम् ॥ प्र०१।४६॥
एतैः पर्यावा सद्यन्ते । तत्र एकत्वम्—मिम्नेष्त्रपि परमाव्वादिष्ठ,
यदेकोऽयं घटादिरिति प्रतीतिः । पृथक्त्वं च—श्रयमस्मात् पृथक् इति ।
संख्या—एको हौ इत्यादिरूपा । संस्थानम्—श्रयं परिमण्डस इति ।
संयोगः—श्रयमंगुल्योः संयोग इति । विभागश्च श्रयमितो विभक्त इत्यादि ।

जीवा द्विषा ॥ प्र० ३।१ ॥ संसारिणो युक्तारच॥ प्र० ३।२ ॥

तत्र संसर्रान्त भवान्तरमिति संसारिगः, तदपरे मुक्ताः।

संसारिणस्त्रसंस्थावराः ॥ प्र०३।३॥

हिताहितप्रकृतिनिकृत्यर्थं गमनशोलास्त्रसाः। तदितरं स्थावराः।

पृथिवयप्तेजोवायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावराः ॥ प्र० ३।४ ॥
पृथिवी कायो गेषां ते पृथवीकायिका इत्यादि । एते च एकस्य स्पर्शनेनिद्रयस्य सद्भावादेकेन्द्रियाः, स्थावरसंज्ञां लभन्ते । पञ्चसु अपि स्थावरेषु
सङ्माः सर्वशोके, वादराश्च लौकेकदेशे । सर्वेऽपि प्रत्येकशरीरिणः, वनस्पतिः
त साधारणशरीरोऽपि ।

#### द्वीन्द्रयाव्यस्त्रसाः ॥ प्र० ३।४॥

कृमिषिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनां क्रमेण एकेन्द्रियवृद्ध्या द्वीन्द्रियादयः त्रसा श्रेयाः । कवित् तेजोषाय् अपि । तत्र प्रथिन्यादिषु प्रत्येकमसंख्येया जीवाः । वनस्पतिषु संख्येषाऽसंख्येवाऽनन्ताः । द्वीन्द्रियादिषु पुनरसंख्येया । समानवातीयांकुरोत्यादात्, शस्त्रानुपहतद्वस्वात्, आहारेण वृद्धिदर्शनात्,

१ - संयुक्तेषु मेदशानस्य कारणभूतः प्रथकत्वम्।

२--वियुक्तस्य भेवज्ञानस्य कारमभूतो विभागः।

अपराधिरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वात्, क्षेदादिभिर्म्मान्यादिदर्शनाच्च क्रमेण पृथिष्यादीनां जीवत्वं संसाधनीयम् । क्राप्तवचनाद् वा, तथाचागमः—

'पुरमिकाइयायां भन्ते' ! कि ! सामारोवस्ता श्रणागारोवस्ता । गोयमा ! सामारोवस्तावि श्रणागारोवस्तावि" इत्यादि ।

समनस्काऽसनस्कारच ॥ ४० ३।६॥

समनस्काः, दीर्घकालिकविचारणारिमकया संज्ञया युक्ताः संज्ञिन इति यावत्। असंज्ञिनोऽमनस्काः।

नारकदेवागर्भजतिर्थङ्मनुष्याश्च समनस्काः ॥ प्र० ३।७ ॥ अन्येऽमनस्काः ॥ प्र० ३।८ ॥

भ्रन्ये संमूर्च्छ्रजास्तियंञ्जो मनुष्याश्चामनस्का भवन्ति ।

भवारम्भेपौद्गलिकसामध्यंनिर्माणं पर्याप्तः ॥ प्र० ७१६ ॥ आहाररारीरेन्द्रियोच्छ्वासनिःस्वासभावामनांसि ॥ प्र० ७२० ॥

तत्र त्राहारप्रायोग्यपुर्गलप्रहणपरिणमनोत्सर्गरुषं पौद्गलिकसामध्योत्। पादनम् न्त्राहारपर्यातः । एवं शरीरादिषर्यासयोऽिष भावनीयाः । षण्णामपि पारम्मः उत्पत्तिसमये, पूर्तिस्तु ब्राहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणां च क्रमेख एकै-केनाऽन्तर्मुहुर्तेन । यत्र भवे येन यावत्यः पर्यासयः करणीयाः, तावतीष्वसमासासु सोऽपर्यातः, समासासु च प्रयास इति ।

तर्पेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः ॥ प्र० ७१२ ॥ इन्द्रियवलोच्छ्वासनिःश्वासाऽऽयूंषि ॥ प्र० ७१२ ॥ तत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाक्कायरूपं वलत्रयम् , श्वास-निःश्वास-भ्रायु-श्चेति दशविधाः माणाः ।

रत्नशर्कराबालूकापङ्कभूमतमोमहातमःप्रमाञ्जधोऽघोविस्तृताः सप्तमूमयः ॥ प्र० ३।६ ॥

तारच घनोद्धियनतनुवाताकाशप्रतिष्ठिताः ॥ प्र० ३।१० ॥

तासु नारकाः ॥ प्र० ३।११ ॥

प्रायोऽञ्जभतरलेश्यापरिणामश्रारीरवेदनाविकियावन्तः ॥ प्र० ३।१२ ॥ परस्परोदीरितवेदनाः ॥ प्र० ३।१३ ॥

१- पन्नवणा २६ उपयोग पद ।

परमाधार्मिकोदीरितवैदनारच प्राकृ चतुर्थ्याः ॥ प्र० ३।१४ ॥ देवारचतुर्विभाः ॥ प्र० ३।१४ ॥

असुरनागसुपर्णविद्युदप्रिद्वीपोदधिदिग्वायुस्तनितकुमारा मवनपतयः ॥ प्र० ३११६ ॥

पिशासमूत्यक्षराझसक्तिर्क्षिपुरुषमहोरगन्धर्षाव्यन्तराः ॥ ५० ३।१७॥ सन्द्रार्कप्रहनक्षत्रतारका स्योतिष्काः ॥ ५० ३।१८ ॥ समानिका द्वितिषाः ॥ ५० ३।१६ ॥

सौधर्मेशानसनकुमारमाहेन्द्रबद्धालन्तकशुक्रसहस्रारानत-प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्नाः ॥ प्र० ३।२० ॥ नवजैवेयकपन्नानुत्तरविमानजारच कल्पातीताः ॥ प्र० २।२१ ॥ इन्द्रसामानिकत्रायित्रिशपारिषद्यात्मरक्षकलोकपालानीक-प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषिकाः कल्पान्तेषु ॥ प्र० ३।२२ ॥ त्रायित्रशलोकपालरहिता व्यन्तरज्योतिष्काः प्र० ३।२३ ॥ एकद्वित्रिचतुः पंचेन्द्रियास्तिर्यक्षः ॥ प्र० ३।२४ एकदित्रिचतुः पंचेन्द्रियास्तिर्यक्षः ॥ प्र० ३।२४

प्राक्मानुषोत्तरपर्यताद् मनुष्याः ॥ प्र० ३।२५ ॥ मानुषोत्तरश्च समयक्तेत्रं परितो वेष्टितः ।

आर्या म्लेन्छाश्च ॥ प्र० ३।२६ ॥
तत्र शिष्टाभिमताचारा श्वार्याः । शिष्टाऽसम्मतव्यवहाराञ्च म्लेच्छाः ।
तत्रार्या जातिकुलकर्माविभेदभिन्नाः ॥ प्र० ३।२७ ॥
लोकेऽभ्यर्हितजातिकुलकर्माणः कमशो जात्यार्थाः, कुलार्थाः, कर्मार्याञ्च ।
श्वादिना चेत्रार्यादयोऽपि बोद्यव्याः ।

आचारवैविध्यात् पूचण् कातयः ॥ प्र० ३।२८ ॥ श्रायांचां तत्तत्कालप्रचलिताः, श्रानियताः, श्रमेकवातयो वर्तन्ते । तातां-मुक्येतरत्वञ्च तत्तत् समयवर्तिजनामिप्रेतम् । तत्त्वतस्तु तपः संयमप्रधानैव वातिः प्रधाना ।

१-वाहितासंयमतपः अपृतयः बुर्तस्काराः, तहार् विष्टः ।

आगमे प्याह-

"सक्खं खु दीसंइ तवो विसेसो, न दीसई जांइविसेस कोइ। सोबागपुतं इरि एस साई; जस्सेरिसा इडिट्ट महाणुमावा॥

एवं म्लेन्डभेदा अपि भावनीयाः।

#### पर्याप्तापर्याप्तादयोऽपि ॥ प्र० ३।२६ ॥

जीवाः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । आदिशन्दात् स्ट्रमबादरसम्यक्द्धिः-मिथ्याद्दध्यसंयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्ततर।गवीतर।गञ्जनस्यकेवितसयोभययोगिलिः स्मनयगितचतुष्टयजातिपंचककायपट्कगुणस्यानचतुर्दशकजीवमेदचर्दशकदण्डक-चतुर्विशितिप्रभृतयो भूयांसो मेदा जीवतस्वस्य मावनीयाः।

गर्भोपपातसंमूर्च्छनानि जन्म ॥ प्र० ३।३० ॥

जम्म - उत्पत्तिः । तथ त्रिविधं भवति ।

'जराय्वण्डपोतजानां शर्भः ॥ प्र० ३।३१ ॥

जरायुजाः - नृगवाद्याः । अग्रहजाः -- पश्चिसपीद्याः । पोतजाः - कुजराः इयः ।

> देवनारकाणामुपपातः ॥ प्र० ३।३२ ॥ रोषाणां संमूर्च्छनम् ॥ प्र० ३।३३ ॥

<sup>2</sup>सचित्राऽचित्र<sup>४</sup>शीतोष्ण"संवृत्त<sup>4</sup>विवृतास्तन्मिश्रारच-

योनयः ॥ प्र० ३।३४ ॥

योनिः — उत्पत्तिस्थानम् । तन्मिश्राश्च इति सचिताचिताः, शीतोष्णः संवृतविवृताः, शेषं मुक्तेयम् ।

आत्मनः सर्सत्प्रवृत्त्याकुष्ट्रास्तत्प्रायोग्यपुद्गलाः कर्म ॥ प्र० ४।१॥ ज्ञात्मनः — जीवस्य सदसत्प्रवृत्त्या यहीताः, कर्मप्रायोग्याञ्चतुःस्पर्शिनो-ऽनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धाः कर्मसंज्ञामञ्जुवते ।

१ — यण्यासमत् प्रास्तिपरिवरणं विस्ततमांसशोणितं सज्करायुः, तत्र जाता जरायुजाः।

२ - पोता एव जाता इति पोतवाः शुद्धप्रसवाः, न वराय्वादिना वेष्टिता इति यावत् । ३ - जीवत् शरीरम् । ४ - शीतस्मशंबत् । ६ - जिल्लाशयादिवत् । ६ - जलाशयादिवत् ।

# स्विषद् सदसक्तिवापि ॥ प्र०४।२॥ तच्चात्मगुणावरोधसुखतुःखहेतुः ॥ प्र०४।३ ॥ तच कानावरणादिनेदनिन्नं कर्म । शानाखात्मगुणानामवरीवस्य, विधातस्य स्वाद्यःखस्य स हेत्रमेवति ।

बन्धोद्वर्तनाऽपवर्तनासत्तोद्द्योदीरणासंक्रमको-परामनिभत्तिनिकाचनास्तद्ददस्याः ॥ प्र० ४४४ ॥

एता हि कर्मणामनस्थाः । तासु चाष्टी करणशब्दनाच्याः । यदाह-

वंधव, वंकमणुबद्दवा, अवबद्दवा, उदीरवया। उबसामका, निहत्ति, निकायका चत्ति करकाई॥

वन्धीऽनन्तरं वस्यते । कर्मणः स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्वर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्वर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—उद्वर्तना । स्थित्यनुभागवृद्धिः—अपवर्तना । आवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता । उदयो दिविषः । यत्र फलानुभवः त विपाकोदयः, केवलं प्रदेशवेदनम्—प्रदेशोदयः । निवतः कालाल् प्राक् उदयः—उदीरणा, इयं चापवर्तनापेत्विद्धी । सजातीयप्रकृतीनां विधः परिवर्तनम्—संक्रम्णा । उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाऽयोग्यत्वम्—उपशमनम् । उद्दर्वनापवर्तनं विद्याय शेषकरणायोग्यत्वम्—निधत्तः । समस्त-करणायोग्यत्वं—निकाचना ।

#### कर्मपुद्रगलादानं बन्धः ॥ प्र० ४।६॥

जीवस्य कर्मपुद्गलानामादानम्, श्चीरनीरवत् परस्पराश्लेषः सम्बन्धो बन्धोऽमिधीयते । स च प्रवाहरूपेण अनादिः, इतरेतरकर्मसम्बन्धरूपेण त सादिः । अपूर्वस्यापि आत्मनः अनादिकर्मपुद्गलसम्बन्धवस्थेन कथंचिद् पूर्वस्थनीकारात् कर्मपुद्गलानां सम्बन्धो नासंग्री ।

प्रकृतिस्थित्वनुभागप्रदेशाः ॥ प्र० ४।६ । सामान्योपात्तकर्मणां स्वभावः प्रकृतिः ॥ प्र० ४।७ ॥

१-कर्ममकृतिः।

२—ययाऽध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्, ऋतातवेदनीयरूपेण, असातवेदनीयं च सातवेदनीयरूपेण परिषमते । आयुषः प्रकृतीनां दर्शनमोद्दचारित्रमोद्द-योश्च मिधः संक्रमणा न मनदि ।

सामान्येन गृहीतेषु कर्मसु एतज्ज्ञानस्य अवरोधकम्, एतच्च दर्शनस्य इत्यादिरूपः स्वमावः प्रकृतिः

**क्षानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ प्र० ४।८ ॥** 

कमेशामध्ये मूलप्रकृतयः सन्ति। तत्र शानदर्शनयोरावरणम् साना-वरतं दर्शनावरणं च । सुखदुःखहेतुः वेदनीयम्। दर्शनचारित्रधासात् मोहयति आत्मानमिति मोहनीयम्। एति मवस्थिति जीवो येन इति आयुः। चतुर्वतिषु नानापर्यायवासिहेतुः नाम। उच्चनीचमेदं गच्छति येनेति गोत्रम्। दानादिलक्यौ विध्नकरः अन्तरायः।

पञ्चनबद्यच्टाविंशतिरचतुर्द्धिचत्वारिंशत्हिपञ्च च यथाक्रमम् ॥ प्र० ४।६ ॥

श्रष्टानां मूलप्रकृतीनां यथाक्रममेते मेदाः ! तत्र शानावरणस्य पञ्च । दर्शनावरणस्य नव । वेदनीयस्य द्वौ । मोद्दनीयस्य दर्शनचारित्रमेदादष्टा-विश्वतिः । श्रायुषश्चत्वारः । नाम्नो द्विचत्वारिशत् । गोत्रस्य द्वौ । अन्तरायस्य च पंच । सर्वे मिलिताः सप्तनवितः ।

#### कालाबघारणं स्थितिः ॥ प्र०४)१० ॥

यथा क्षानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिशत् सागरकोटिकोट्यः परा-स्थितिः। मोहनीयस्य सप्ततिः । नामगोत्रयोविंशतिः। त्रयस्त्रिशत् सागरो-पमाणि क्षायुषः। ऋषरा तु द्वादशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टी, शेषायां चान्तमृहूर्तां । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतामावाधाकालः ।

#### विपाकोऽनुभागः ॥ त्र० ४।११

रसोऽनुमागोऽनुमावः फलम्, एते एकार्याः । स च द्विषा-तीवाध्यवसायः निमित्तस्तीवः, मन्दाध्यवसायनिमित्तश्च मन्दः । कर्मेगां जडत्वेऽपि पथ्याः पथ्याद्वारवत्, ततो जीवानां तथाविधफलप्राप्तिरविदद्वा, नैतदर्यमीश्वरः कल्पनीयः ।

दलसंचयः कर्मात्मनोरैक्यं वा प्रदेशः ॥ प्र० ४।१२ ॥ वलसंचयः कर्मपुद्गलानांभियसावधारणम् ।

१—दर्शनमोहनीयापेश्वया चारित्रमोहनीयस्य तु चलारिशत् कोटिकोळाः स्थितिः । २—र्थपरायसात्तवेदनीयमाभित्रः । ३—न्द्रायुपोऽपवादः ।

**343**—

स्वमावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्वितिःकालावधारवम् । श्रनुभागो रतो शेषः, प्रवेशो दलवंचयः॥ औपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुवाऽसंख्वेयवर्षाबुषोनिकपक्रमायुवः॥ प्र०८।३१॥

सपक्रमोपवर्तनमस्पीकरणमित्यर्थः। निविज्ञवन्त्रनिमसः तद्दिता-युषो निक्षक्रमायुषः। तत्रीपपातिकाः—नारकदेवाः। चरमश्ररीरास्तद्-भवयुक्तिगामिनः। उत्तमपुरुषाश्चक्रवर्श्वादयः। असंख्यवर्षायुषो—गौगसिका नरास्तिर्यञ्चश्च।

> शेषाः सोपक्रमायुषोऽपि ॥ प्र० ८।३२ ॥ अध्यवसाननिमित्ताहारवेदनापराचातस्पर्शो-च्छ्वासनिःश्वासाउपक्रमकारणानि ॥ प्र० ८।३३ ॥

ग्राच्यवसानम् -- रागस्नेहभयात्मकोऽध्यवसायः । निमित्तम् -- दण्ड-रास्त्रादि । श्राहारः -- न्यूनोऽधिको वा । वेदना नयनादियीजा । पराघातः --गर्तपातादिः । स्पर्शः सुजङ्कादीनाम् । उच्छृवासिनःश्वासी -- स्पाधिरूपेखा निक्दी ।

बेदनादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्घातः ॥
प्र ८१३४ ॥

बेदनाकषायमारणान्तिकवैकियाहारकतैजसकेवलानि ॥ ८१३६ ॥ असद्वेद्यकर्माभयः — वेदना । कपायमोहकर्माभयः — कपायः । अस्तमृदूत्तरोषायुःकर्माभयः — मारणान्तिकः । वैकियाहारकतैजसनामकर्माभयः —
वैकियाहारकतैजसाः । आयुर्वर्जाऽघातिकर्माभयम् — केवलम् । सर्वेष्वपि
समुद्घातेषु आस्त्रप्रदेशाः शरीराद् बहिनिस्सरन्ति, तत्तरकर्मपुद्गलानां विशेषपरिशाटरूच सर्वति । केवलसनुद्घाते चालमा धर्वलोकस्यापे स्वति, स चाधःसामयिकः । तत्र च केवली प्राक्तने समयन्ततुष्टेचे आत्मप्रदेशान् वहिनिस्तार्व

१—सम् इति एकीमानेन, उत् प्रावस्थेन, वात इति इन्तेर्गत्यर्थकत्वात् भारमप्रदेशानां विद्वितित्वरणम् , हिंसार्थकत्वाच्य कर्मपुद्गलानां निर्जरण्य समुद्धातः ।

क्रमेख दण्डकपारमन्यानान्तरावगाइं कृत्वा समग्रमि लोकाकाशं पूरवि । अभेतने च समयचतुष्टिये क्रमेष तान् संहरन् देहस्थितो मविति । ऋष्टसमवेषु प्रथमेऽष्टमे च श्रीदारिकथोगः, द्वितीय पष्ठे सप्तमे च श्रीदारिकमिशः, तृतीये चतुर्थे पश्चमे च कार्मणम् ।

स्वपरावभासी प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्माप्रमाता ॥ वि० ७१ ॥ स्वञ्च परञ्चावभासते प्रकाशयतीत्येवंशीलः, ऋष्टं सुखी, ऋष्टं दुःखीखादि-निवर्शनेन, प्रत्यद्वादिप्रमाणेन प्रतीत ऋात्मा प्रमाता प्रमाणकर्तेति यावत् ।

चैतन्यसिङ्कोपस्रुक्षेस्तद्ग्रहणम् ॥ वि० ५१ ॥

श्रदृष्टोऽपि पदार्थों लभ्यमानलिङ्गेन गृह्यत एव । यथा ऽपवरकस्थितेना-दृष्टोऽपि त्रविता प्रकाशातपाभ्याम्, तयैव चैतन्यलिङ्गेन श्राला।

न तज्जह्लक्षणभृतधर्मः ॥ वि० ५।३ ॥

तदिति चैतन्यम्।

उपादाननियमात् ॥ वि० ण४॥

कः खलूपादानमर्यादामनुभवन्निय जड्लच्चणाद् भूताच्चैतन्यं प्रसाधियतु-मायुष्मान्।

#### नासदुत्पादः ॥ बि० श्र४ ॥

न खब्धु समुदितेष्वपि भूतेषु श्रत्वन्ताऽसस्वस्य चैतन्यस्योत्पतिः संभविनी । यथा—सिकताकग्रेषु प्रत्येकमनुपलन्धं तैलं न समुदितेष्वपि, सतो न्यक्ती द्व सिद्धयति सर्वया चैतन्यवादः।

नापि मस्तिष्कम्लं, मस्तिष्कस्य तु तत्त्रयोग हेतुमात्रत्वात् ।।वि० ५६।। चैतन्यस्य मूर्लं मस्तिष्कं न भवति, तत्तु विशिष्टचैतन्यस्य---मनतः प्रयोगसाधनमात्रमस्ति ।

शोणितं तु प्राणशक्त्यसुंगाम्येष ॥ बि० ७७ ॥

रक्तं हि प्राणशक्तिनिमित्तं मवति, तद्विरहे तस्यानुत्पादात्। श्रम्यथा तद्यतिनिरोषस्य निर्हेतकत्वात्। किञ्च सात्मके शरीरे श्राहारश्रहणम्, तसः शोषितोत्पक्तिः, श्रासोच्छवासेन तस्याञ्चिक्को वपुषि सञ्चारः, तेन शरीरा-वयवानां सिक्रयत्वम्। ततो हीन्द्रियाणि मनश्च ग्रहणन्ति स्वप्रमेवम्। देहिनि श्रन्यत्र गते सर्वशापि निष्किषत्वोपक्षकोः।

प्रेसम्बादाच्य ॥ वि० ७८॥

पुनबत्पत्तिः-प्रेसभावः । तेनाप्यात्मनः सत्तं प्रतिपत्तन्यस् ।

शरीरामहरूपचेतसः संभवात् सत्सव्भावः ॥ वि० ५६॥ नवोत्यन्तस्य प्राणिनो निजशरीरविषय श्राप्रदः । स तद्विषयपरिशीलन-पूर्वकः । न सतु अस्तन्ताशतगुणदोषे वस्तुन्याग्रदो दृष्टः ।

हर्षभयरोकोपछिष्यरपि पूर्वाभ्यस्तस्कृत्वतुबन्धा ॥ वि० ७१०॥ जातः खक्क बालः पूर्वाभ्यस्तस्मृतिर्निमत्तान् हर्षादीन् प्रतिपवते । पूर्वा-भ्यासञ्च पूर्वजन्मनि सित, नान्यथा ।

प्रमाणस्य फडमर्थबोधः ॥ वि० ६।१२ ॥

श्रयं भ्रमाणमात्रस्य साञ्चात्प्रसम् । पारम्पर्येण केवसङ्गानस्य माध्य-स्थ्यम्, शेषप्रमाणानाञ्च हानोपादानमाध्यस्थ्यसुद्भयः ।

प्रमाणतः स्याद् मिन्नमभिन्नश्च ॥ बि० ६।१३ ॥ एकान्तमेदे हि इदमस्य प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्धो न संमवी । एकान्ता-मेदे च प्रमाणमेव वा फलमेव वा तद् भवेदिति ।

एकप्रमातृतादात्म्येन तस्मातृभिन्नम् ॥ वि० ६।१४ ॥
प्रमाणतया परिणत एकात्मा कलतया परिणमति इत्येकप्रमात्रपेश्वया प्रमाणफलयोरमेदः ।

साध्यसाधनभावेन तयोगेंदः ॥ वि० ६।१४ ॥ प्रमायं ताधनम्, फलझ ताध्यमिति । अवप्रहादीनां क्रमिकत्वात् पूर्वं पूर्वं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलम् ॥ वि० ६।१६ ॥

यथा-- अवग्रहः प्रमाणम्, ईहा फलम्, एवमनुमानं यावत्।

१—अर्थवोधः।

२—केमिलनो हि साञ्चात् समस्तार्थानुभवेऽपि हानोपादानेच्छा निरहाद् माध्यस्थ्यवृद्धिः।

१—हेथे परित्याशबुद्धिः, उपादेषे प्रह्वाबुद्धिः, उपेखणीये उपेखाबुद्धिः ।

# चौथा विभाग

#### आचार मीमांसा

जीवाजीवषुण्यपापास्रवसम्बर्गिर्जरावन्धमोक्षास्तत्त्वम् ॥प्र० २।१॥ तस्वं पारमार्थिकं वस्तु ।

उपयोग उक्षणो जीवः ॥ प्र॰ २।२ ॥ अनुपयोगउक्षणोऽजीवः ॥ प्र॰ ३।३४ ॥

यस्मिन् ताकाराऽनाकारलच्य उपयोगो नास्ति सोऽगीयः, अचेत इति यावत्।

धर्माधर्माकाशकालपुद्गलास्तद्भेदाः ॥ प्र० ३।३६ ॥ एतेषां लच्चणानि प्राक्निकपितानि । इति मूलतन्त्वद्वयीनिकपणम् ।

शुभं कर्म पुण्यम् ॥ प्र० ४।१३ ॥

शुमं कमं सातवेदनीयादि पुण्यमभिषीयते। छपचाराश्च यद्यन्निमिती भवति पुण्यवन्धः, सोऽपि तत् तत् शब्दवाच्यः, ततश्च तत्रविषम्, यथा संयमिने ऋत्रदानेन जायमानं शुमं कमं ऋत्रपुण्यम्, एवं पानस्वन । शयन । बस्त्रमनोवाक्कायनमस्कारपुण्यानि ऋपि भावनीयानि।

#### तच धर्माविनामावि ॥ प्र०४।१४ ॥

सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यवन्यः, सत्प्रवृत्तिश्च मोद्योगायभूतत्वात् अवश्यं धर्मः, अत्ययं धान्याविनाभावि धुसवत् तद् धर्मं विना न भवतीति मिध्यात्विनां धर्माराधकत्वससम्भवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारेकवीयम्, तेषामपि मोद्यमागंस्य देशाराधकत्वात् । निर्जराधमं विना सम्यवत्वलामाऽवंभवाचा । संवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । कि च तपसः मोद्यमागंत्वेन । धर्मविशेषणत्वेन में च व्याख्यातत्वात् । अनयैव दिशा लौकिकेऽपि कार्ये धर्माति-रिक्तं पुण्यं पराकरणीयम् ।

एस मगु ति परणतो, जिलेहि वर दंसिहि॥ ७० १८-१ ४--भम्मोमंगल मुक्कि, अहिंगा संजमो तवो। द० १-१

१-लयनम्-ब्रालयः। २-शयनम्-पद्दादि।

३ -- नार्यं च दंसगां चेव, चरितं च तवी तहा ।

## बाजुर्स कर्म पापम् ॥ प्र० ४।१६ ॥

श्रशुभं कर्म हानाबरणादि पापमुक्यते । चपचारात् तदहेतकोऽपि हत्-राज्यवाच्याः, ततरच तद् श्रष्टादशिवधम्, यथा---प्रायातिपातजितसञ्चामं कर्मे प्रापातिपातपापम्, एवं मृषावादाऽदत्तादान---मैथुन-परिप्रह्-क्रोध-मान माया-लोम-राग-द्रेष-कलहाऽभ्याख्यान-पश्चन-परपरिवाद-स्त्यरति-मायामृषा-िमध्या-दर्शनशस्यवापान्यवि मावनीयानि ।

व्याख्यान्तरेष-

यदुद्येन भवेत् अशुभा प्रवृत्तिः, तन्मोहनीयं कर्माप तत्तत् कियाशन्दे-नोच्यते । यथा-पालातिपातजनकं मोहनीयं कर्म प्राणातिपातपापमित्यादि ।

## द्रव्यभावभेदादनयोर्बन्घादुभेदः ॥ प्र० ४।१६ ॥

द्रव्यं तत्कियाविरहितम्, भावश्च विकियापरिषतः। अनुवयमानाः सदसत्कर्मपुद्गला बन्धः—द्रव्यपुरुषपापे, तत्कलानईत्वात्। उदयमानाश्च ते कमशो भावपुरुषपापे तत्कलाईत्वाद् इत्यनयोवंन्धाद् मेदः।

कर्माकर्षक आत्मपरिणाम आस्रवः॥ प्र० ४।१७ ॥

परिणामोऽध्यवसायोऽध्यवसानं माव इत्येकार्थाः। यो जीवपरिणामः शुमाशुमकर्मपुद्गलानाकर्षति, जात्मप्रदेशैः तान् सम्बन्धयति, स श्राह्मयः, कर्मागमनद्वारिमत्थर्यः।

मिध्यात्वमविरतिः प्रमादः कवायो योगश्च ॥ प्र० ४।१८ ॥ एते पंच श्राक्षवाः सन्ति ।

विपरीततस्वश्रद्धाः मिथ्यात्वम् ॥ प्र० ४।१६ ॥ वर्धनमोद्दीवयात् भात्मतः ऋतस्वे वस्त्वप्रतीतिः मिथ्यास्यं गीयते ।

आभिप्रहिकसमासिप्रहिकं च ॥ प्र० ४।२० ॥ कुमताग्रहरूपम्-प्रामिप्रहिकम्। सनामोगादिरूपम्१--प्रनामिप्रहिकम्।

अप्रत्याच्यानमविरतिः ॥ प्र० ४।२१ ॥

श्रमत्याख्यानादिमोहोदयात् श्रात्मनः श्रारम्भादेरपरित्यागरूपोऽध्य-वसायः— श्रविरतिरूच्यते ।

१-- इशानास्वर्यम् ।

#### अनुत्सादः प्रयादः ॥ प्र० ४।२२। ॥

भरत्यादिमोहोदयात् ज्ञाच्यात्मिकक्रियायामात्मनोऽनुत्साहः---श्रमादो-ऽमिषीयते ।

रागद्वेषात्मकोत्तापः कषायः ॥ प्र० ४।२३॥ रागद्वेषौ वस्पमायस्यस्पौ, तद्रूप- क्वात्मनः उत्तापः क्वाय उच्यते। क्रोधमानमायास्त्रोभाः ॥ प्र० ४।२४॥

प्रते क्रमेष सम्यक्त्वदेशविरितसर्वविरितयशस्यातचारिकपरिपन्धिनः । ये ४१२६॥ एते क्रमेष सम्यक्त्वदेशविरितसर्वविरितयशस्यातचारिकपरिपन्धिनः । तत्र पर्वत-भूमि-रेणु-असराजिस्यमायः क्रोवः । शैल-ऋस्यि-दाव-स्वास्तम्म-स्वरूपो मानः । वंशमूल-मेषविषाज-गोमूजिका-उज्लिख्यमानवंशच्छित्तस्रशी माया । कृमिराग-कर्दम-सक्तन-इरिद्वारागसन्निमो लोभः ।

कायवाक् मनोव्यापारो बोगः ॥ प्र० ४।२६ ॥ वीर्यान्तरायच्यच्योपशमशरीरनामकर्मोदयजन्यः कायभाषामनीवर्गवाः । पेदः कायवाक्मनःप्रवृत्तिरूपः—श्रात्मपरिवामः योगोऽभिधीयते ।

#### शुभोऽशुभरच ॥ प्र० ४।२७ ॥

मोहरहितः सङ्यानाऽईन्तुतिगुष्वन्दनादिरूपः, शुमन्यापारः—शुभयोगः; असिंबन्तनादिर्मोहसंकुलत्वात् ऋशुभये गः।

## सुभवोग एव शुभकर्मास्रवः ॥ प्र ४१२८ ॥

शुमयोग एव शुमकर्मन श्रास्त्रवः पुण्यवन्यदेतरिति । अशुमयोगी मिथ्या-त्वादयश्चवत्वारः अशुमकर्मास्त्रवाः पापवन्यदेतवः । तेषु मिथ्यात्वादिः साभ्यन्तरीऽशुमञ्यापारः प्रतिस्त्रकं पापवन्यदेतुर्भवित, मनोवाक्कायानां स्व तेषु हिसादिषु वा प्रवर्तनं वासाशुमञ्यापारः, स स व्यापारकाले । मिथ्या-त्वम्—प्रयमतृतीवगुग्रस्थाने, श्रापंचयमविरतिः, आधन्तं प्रमावः, वशमान्तः कथायः, आधन्त्वमशुमयोगः, शुमयोगश्चात्रवोदशम् ।

१—न त मर्वविषयकवायादिवाहाप्रवृत्तिरूपः, तस्य क्षशुप्रयोगक्रपत्वात्। २—संजातीयपुद्गक्तसमूहो वर्गया । ३—मिट्यात्वादिषु । ४—शाव्यक्षदेतः।

#### यत्र श्रमयोगस्तत्र नियमेन निर्वरा ॥ प्र० ४।२६ ॥

शुभयोगः कर्मबन्बहेत्ररिति न्यायावेद श्रास्त्रमेरे किन्तु निवमतः सनुम-कर्माणि त्रोडयतीति निर्वराकारगं तु तमस्येत । जनवस्योपश्चमादिरुपताहकः कारणद्वपपूर्वकत्वात् शुमयोगः नानाद्रव्यसंभृतैकीयवेन जावमानशोषयापोषस्वत् चयवन्वारमककार्यद्वयसम्पादनाईः । तथा चागमः--

वंदषएयां भन्ते जीवे कि जणयह गोयमा । वंदणएणं नीया गोयं कर्मा खवेद, एकागीयं कम्मं निबंधइ " इत्यादि ।

आसवनिरोधः संबरः ॥ प्र० शशा श्रास्त्वस्य निरोधः कर्मागमनद्वारसंयरणात् संबर उच्यते । सम्यक्त्वं विरितरप्रमादोऽकवाबोऽबोगरच ॥ प्र० धर ॥ एते पञ्च संबराः सन्ति ।

यथार्थतस्यश्रद्धा-सम्बक्त्वम् ॥ प्र० ६।३ ॥ जीबादितस्वेषु यथार्था प्रतीतिः सम्यक्त्वम् ।

जीपरामिकक्षायिकक्षायोपरामिकसान्दावनवेदकानि ॥ प्र० ५४ ॥ अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य चोपशमे—औपश्मिकम् , तत्त्वये—हायिकम्, तन्त्रिश्रे च हायोपशमिकम्। श्रोपशमिकसम्यक्त्वात् पततः मिथ्यारवं च गच्छतः—सास्वादनम् । मिश्रात् श्वायिकं गच्छतः तदन्त्य-समये तत्प्रकृतिवेदनात् - वेदकम् ।

निसर्गजं निमित्तज्ञा ॥ प्र० श्रेश् ॥ प्रस्थेकं सम्यक्त्वं निसर्गजं निमित्तजञ्ज भवति । तत्र गुरूपदेशादिनिरपेलं निसर्गजम् । तदपेख्य निमित्तजम् ।

> द्रयञ्च करणापेक्षमपि ॥ प्र० ५।६॥ परिणासविशेषः करणम् ॥ ५० ४।७ ॥ यश्राप्रवृत्त्वानिवृत्तिभेदात् त्रिधा ॥ प्र० ६।८ ॥

१-- उत्तराध्ययन २६।१०

२-शिक्यात्विमिशसम्बद्धमोहनीयानि ।

३---सङ् चा-रैयत् सम्यवस्यरसास्यादनेनेति सास्यादनम् ।

तशाजनावनन्यसंतारपरिवर्ती प्राणी गिरिसरिद्गावणीतनान्यायेन आयुर्वर्जसम्बर्भ स्थिती कि जिल्ल्यूनैककोटीकोटिसागरोपमितायां जातायां येनाध्यवसायेन कुर्वेवरागर्हेजारमकप्रन्थिसमीयं गण्डहित, न यथाप्रवृत्तिकरणम्। एतहिमन्यत्रनाममन्यानां चानेकशो मवति। येनाप्रासपूर्वाध्यवसायेन प्रन्थिनेदनाय
सद्युक्ते, सोऽपूर्वकरणम्। अपूर्वकरणेन मिन्ने प्रन्थी येनाध्यवसायेन स्थीयमानाया मिध्यात्वस्थितेरन्तर्मृहूर्त्तमितकम्य उपरितनी चान्तर्मृहूर्त्तपरिमाणामवर्ष्य तहिलकानां प्रदेशवेद्यामावः क्रियते सोऽनिवृत्तिकरणम्। तद्येद्यामावरचान्तरकरणम् । तत् प्रथमे च्यो आन्तर्मोहूर्त्तिकमीपश्मिकसम्यक्त्यं मवति।
किश्चत् पुनः अपूर्वकरणेन मिध्यात्वस्य पुन्जवर्यः कृत्वा शुद्धपृद्धपृद्गलाच्
वेदयन् प्रथमत एव खायोपशमिक सम्यक्त्यं समते। कश्चिक मिध्यात्वः
निर्मृतं च्यायिका चायिकं प्राप्नोति।

सावद्यवृत्तिपत्याख्यानं विरतिः॥ प्र० ६।६॥

साववयोगरूपायाः, श्रन्तर्लालसारूपायाश्च साववयुत्तेः प्रत्याह्यानं विरति-संवरः, श्रंशतः पञ्चमगुणस्थाने सर्वतश्च घष्ठगुणस्थानात् प्रभृति ।

संबमोत्साहोऽप्रमादः ॥ प्र० ४।१०॥

श्र्यं सप्तमगुणस्यानादारभ्य ।

क्रोधाद्यभावोऽक्रवायः ॥ प्र० ६।११ ॥ असौ वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थानमारभ्य ।

अप्रकल्पोऽयोगः ॥ प्र० ४।१२ ॥

श्रवी शैलेश्यवस्थायां चतुर्दशगुषस्थाने । यश्च संयमिना ध्यानादिना शुभयोगावरोधः, सोऽपि श्रयोगसंवरांश एव । श्रयमादादयः श्रयोऽपि प्रधा-स्यानानपेद्या, श्रान्तरवेशयसाध्यत्वात् ।

१--पल्योपमासंख्येबमागन्य्नैककोटीकोटिसागरीपममितायाम् ।

२ - उपशमसम्यक्तात् प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिध्यात्वपुद्धयोरन्तरकारित्वात् स्रम्तर-करणम् ।

२--गुदम्, अर्थगुदम्, अशुदं च कमराः सम्यक्तमोहनीयम्, मिश्रमोहः नीयम्, मिथ्यात्वमोहनीयम् इति वामकं पुरुष्यमम्।

# तपसा कर्माविक्केवादात्मनैर्मास्य निर्वारा ॥ प्र० ४।१३ ॥ सकासाऽकाम पा। प्रं० ५।१४॥

सह कामेन मोश्वाभिलायेन विधीयमाना निर्जरा-सकामा, सदपरा सकामा । द्विषापि इयं सम्यक्तिमां मिथ्यात्मिनां स

#### उपचारासपीऽपि ॥ प्रश्रि ॥

कारते कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जराशन्दबाच्यं भवति, तत एव द्वादश-विधाउसी ।

अनरानोनोदरिकावृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायक्लेराप्रतिसंलीनता बाह्मम् ॥ प्र० ५!१६ ॥

ध्तेषामन्त्रादि पासद्वव्यनिमित्तकलात्, परप्रसञ्जीवययलाच बाह्यतप-स्त्वम् ।

## आहारपरिहारोऽनरानम् ॥ प्र० २।१७ ॥

अन्नपानखाद्यस्याद्यस्यच्दविधस्याहारस्य परित्यागोऽनशनम्। तच्च इत्वरिकम्-उपवासादारभ्य काषण्मासम्, यावत्काधकम्-कामरन्म्।

अल्पत्वमूनोदरिका ॥ प्र० २।१८ ॥

अस्पत्वञ्च-अन्नपानवस्त्रपात्रकषायादीनाम्। उपवासात् प्राग् नमस्कार-सहितारीनामत्रान्तर्भावः ।

नानाभित्रहाद् वृस्यवरोघो वृश्विसंक्षेपः ॥ प्र० ६।१६ ॥ मिक्काचरिकेति नामान्तरमस्य ।

विकृतेर्वर्जनं रसपरित्यागः॥ प्र० ४।२० ॥ विकृतिः - पृत्रवुग्वद्थ्यादिः।

हिंसाचमाने कष्टसहमं कायक्लेशः ॥ प्र० ४१२१ ॥ इन्द्रिययोगकवायनिष्ठहो विविक्तश्रय्यासनं च प्रति-संजीनता'॥ प्र० शररा।

ऋकुशक्षम्यापाराजिवृत्तिः कुशक्षप्रवृत्तिश्च निम्रहः। विविक्तशस्यासनम्-एकान्तवासः।

१-गुप्तता

प्रायश्चित्तविनयवैयाष्ट्रस्यस्याभ्यायभ्यानञ्जुत्सर्गा आभ्यन्तरम् ॥ प्र० ६।२३ ॥

पते वद् मोश्वसाधने श्वन्तरंगत्वादाभ्यन्तरं तयः । अतिचारविद्युद्धयेऽनुष्ठानं मायश्चित्तम् ॥ प्र० ५।२४ ॥ श्वालोश्वनप्रतिक्रमवतवुमयविवेषं व्युत्सर्गं तपश्चेदमूलाऽनवस्थाव्यपारा-व्यित मेदाद् दशमकारम् ।

अनाशातनाबहुमानकरणं विनयः ।। प्र० शर्शः ज्ञान-वर्शनचारित्रमनो भवनकायो । पचारमेदात् सप्तथा ।

सेवाचनुष्ठानं वैयावृत्त्यम् ॥ प्र० ४।२६ ॥

. तस्त्र आदायोंपाध्यायस्यविरतपस्यिकानशैक्कुलगणसंघसाधार्मिकभेदाद् द्शविषम् ।

काळादिमर्याद्याऽध्ययनं स्वाध्यायः ॥ प्र॰ श्र२ण। स च वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेझाधर्मोपदेशमेदात् पञ्चिवधः।

एकामिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम् ॥ प्र॰ ४।२८ ॥ एकामिन्तनं खद्मस्थानाम्, केवलिनां तु वोगनिरोध एव, एकामिन्त-मस्य तमाऽनावस्यकत्वात् । एतच्चान्तर्मृहूर्त्ताविधकम् ।

> आर्त्तरौद्रधर्मशुक्छानि ॥ प्र० ६।२६ ॥ प्रियाप्रियवियोगसंगोगे चिन्तनमार्त्तम् ॥ प्र० ६।३० ॥

प्रियासा शन्दादिविषयाणां वियोगे सति सत्संयोगाय, अप्रियाणां च संयोगे तद्वियोगाय यदेकामचिन्तनम्, तद् आर्चध्यानमुख्यते ।

वेदनायां न्याकुछत्वं निदानं च।। प्र० ६।३१ ॥ रोगादीना प्रादुर्मावे व्याकुलत्वम्, वैषयिकसुस्राय इदसंकरपकरणमपि श्रार्ताध्यानम् ।

१-- त्रागतस्याऽशुद्धाहारादेः परिष्ठापनम् ।

२-कायोत्सर्ग । ३-- अवहेलनापूर्वकं अवारोपनम्।

Y—असद्व्यवहारः श्राशातना, तद्वर्धनमनाशातना ।

५-मनीवाक्कायनम्बतः । ६-मभ्युत्थानमासनम्बानादिकम् ।

हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणार्थरीत्रम् ॥ त्र० ४।३२ ॥ यच्चिन्तनिर्मातं गम्यम् । एते षष्ठगुणस्थानं याबद् मवतः ।

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयायधर्मम् ॥ प्र० ६।३३ ॥

स्राज्ञा—सर्देश्निदेशः। श्रापातः—दोषः। विषाकः—कर्मपत्तम्। संस्थानम्—सोकाकृतिः। एषा विचयाय—निर्श्याय चिन्तर्नं धर्मध्यानम्। एतम् स्राद्धादशशुक्तस्थानात्।

पृयक्तवितर्कसविचारैकत्ववितर्काऽविचारसूक्म-

कियाऽप्रतिपातिसमुच्छिन्नकियाऽनिवृत्तीनि शुक्रम् ॥ प्र० ६१३४ ॥
निमलं प्रियायानं शुक्रम् । तस्तुर्विथम्; तत्र प्रथमं मेदप्रधानं सविचारम्, द्वितीयममेदप्रधानमिवचारम् । तृतीयं सूल्मकायिककियमप्रतिपाति,
चतुर्यं अयोगावस्यमनिवृत्ति । आखद्वयं सत्तमगुर्यस्थानाद् द्वादशान्तं
भवति । रोषद्वयं च केवलिनो योगनिरोधावसरे ।

वितर्कः भृतम् ॥ प्र० ५।३५ ॥

शुतकानालम्बनं चिन्तनं शुतम् तदेव वितर्कः।

विचारोऽर्थंव्यव्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ प्र० ५।३६ ॥

श्रयंदियांन्तरे, शब्दात् शब्दान्तरे, श्रयांत् शब्दान्तरे, शब्दादर्यान्तरे च, योगाद् योगान्तरे वा संक्रमणम्—विचारः।

धर्मशुक्त तपः ॥ प्र० ४।३७॥

परेषु च धर्मशुक्रव्याने एव मास्त्रहेतुत्वात् तपोमेदेषु भावनीये।

शरीरकषाबादेः परित्यागो व्युन्सर्गः ॥ प्र० ४।३८ ॥

तत्र शरीरगणोपधिमकपानमेदाश्चतुर्विथो द्रव्यव्युत्सर्गः, कपायसंसारकर्म-मेदात् त्रिविधोमायब्युत्सर्गः।

इत्तनकर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्षः ॥ प्र० ६।३६ ॥

कुत्स्नकर्मणामपुनवंश्यतया ख्यात्, आस्मनो शानदर्शनमये स्वरूपेऽवस्थानं मोखः। खनादिसंहिलच्टानामपि आस्मकर्मणां पार्थक्यं न संदेश्यत्यम्। हृश्यन्ते-ऽनादिसंबद्धा चातुमृदादयः पृथक् संभूवमानाः।

अपुनरावृत्तवोऽनन्ता ग्रुकाः ॥ प्र० ४।४०॥ विद्धो, बुद्धो, गुक्तः, वरमारमा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्याः । न पुनराष्ट्रतिर्मनञ्जमकं येषां तेऽनम्त्रसंख्याका तुकाः तन्ति । संसारिणां सर्वदा तेभ्योऽनन्तानन्तगुणत्वात् न जीवशुन्यशंखारत्वापत्तिः।

तीर्यातीर्यतीर्यहरातीर्यहरस्वान्यगृहस्त्रीपुंतपुंसकिक्तः -प्रत्येकषुद्धस्वयं वृद्धवोधितेकानेकभेदात् पद्मदशधा ॥ प्र० ६।४९ ॥ मुक्त्यनन्तरमेकसमयाद् अर्थं गच्छन्त्याळोकान्तात् ॥ प्र० ६।४२ ॥ मुक्त्यनन्तरमेव मुक्तात्मानोऽविग्रहगत्या एकसमयेन अपरि गच्छन्ति लोकान्तपर्यन्तम्, धर्मास्तिकायामावाद् नालोके ।

तथा च--

"श्रीदारिकतेजसकार्मणानि संसारमूलकारणानि।
हित्वेह श्रृजुभेण्या समयेनैकेन यान्ति लोकान्तम्॥
नोध्वंभुपप्रहित्दहादघोऽपि वा गौरनामानात्।
योगप्रयोगिविगमाद् न तियंगिप तस्य गित्रस्ति॥
लाघवयोगाद् धूमवद् श्रलाबुफसवस्य सङ्गित्रहेण।
वन्धनिवरहादेरएडवस्य सिद्धस्यगितरूष्वंम्॥
सादिकमनन्तमनुपममन्यावाधं स्वभाववं सौस्यम्।
प्राप्तः स केवलज्ञान दर्शनो मोदते मुकः॥
ईषत् प्राग्नारा प्रथ्वी तिन्नवासः॥ प्र० ६।४३॥

सा च समयच्चेत्रसमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुस्याः, पर्यन्ते मश्चिकापच-वोऽप्यतितन्त्री, लोकामभागसंस्थिता, समस्क्षत्राकृतिरर्जुनस्वर्णमयी । मुक्ति-सिद्धालयादयोऽस्याः पर्यायाः।

#### तस्बद्धय्यां नवतस्वावतारः ॥ ५० ४।४४ ॥

बस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्वयी विद्यते, पुरायादीनां च तदबस्याविशेष-रूपत्वात् तत्रैवान्तर्मावः । कचिदात्मना सम्बन्धमानाः, ऋबस्द्ध्यमानाः, निर्वी-र्यमाणात्रच पुद्गलाः क्रमेण द्रव्यास्वसंबरनिर्वारा इति गीयन्ते ।

१-स्वादिभ्यः षड्भ्यः लिङ्गशब्दो योज्यः।

२—इयं च सर्वार्थसिद्धविमानाद् द्वादशयोजनपरतः, लोकाच एकयोजनावरतः । इदं च एकयोजनोत्सेर्थागुलमेयम् ।

१-- एनेतस्वर्शमयी

# अरूपिको जीवाः ॥ प्र०५।४५ ॥ अजीवा रूपिकोऽपि ॥ प्र०५।४६ ॥

अजीवा धर्माधर्माकाशा अक्षियः। पुर्वाशस्य कृषिय एव तास्पर्यय-भृताः पुण्यमापवन्धा अपि कृषियाः। नवापि पदार्था हेयाः, संदर्गतर्जरा-मोज्ञास्त्रय उपादेयाः शेषाश्च षद् हेयाः। जीवस्यापि संसाराकस्थापेश्वया हेपत्वमविषद्धम्। अथ नवतत्त्वपरमार्थावेदको मिज्ञुदर्शितस्तटाक हष्टान्तो निदर्श्वते। तथाहि—

जीवस्तटाकरूपः, अतटाकरूपोऽजीवः, बहिनिर्गच्छुव्जलरूपे पुण्यपापे, विश्वदाविशदजलागमनमार्गरूप आस्वः, अलागमनमार्गावरोधरूपः संबरः, जलनिष्कासनोपावरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नीरविनिर्मुक्त-तटाक इव मोक्षः।

केवल्रहानवानईन् देवः ॥ प्र० भ१ ॥ स्रवेति प्रातिहार्यापविशयानिति स्रईन्, जिनस्तीर्यक्कर इति यावत् । सहाजतधरः साधुर्गुतः ॥ प्र० भरं ॥ स्वपरात्महितं साध्नोतीति साधुः ।

सर्वधा हिंसाऽनृतस्तेयाऽबद्धापरिमहेभ्यो विरतिर्महाम्रतम् ॥ प्र० ७।३ ॥ सर्वधित—मनोवाक्कायकृतकारितानुमतिरूपैश्विकरणयोगैहिंसादिभ्यः पंचभ्यो निवृत्तिर्महामतं केयम् ।

# असत्प्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ प्र० ७४ ॥ असत्प्रवृत्तिर्या ॥ प्र० ७४ ॥

असत्प्रवृत्त्या प्राणानां देशसर्वरूपेष व्यपरोषम्—ऋतिपातनम्, असत्प्रवृत्तिर्वा हिंसाऽभिधीयते । सट्यवृत्त्यातु प्रवर्तमानेन संयमिना संवातोऽपि किन्तत् प्राणवधः स द्रव्यतो हिंसापि भावतोऽहिंसा एव स्वप्रकृतेरवृधितत्वात् । तथा चायमः—

"तत्थणं जेते पमत्त संजया ते सुद्दं जोगं पहुच्य नीणं आयारंमा नीपरारंमा जाव अवारंमा, असुमं जोगं पहुच्य आयारंमा वि, वाव नी अवारंमा ।" रागद्वेषप्रमाद्मयच्यापारोऽसत्प्रवृत्तिः ॥ प्र० ७६ ॥ प्रमादः—श्रतावन्नानता।

असद्भावोद्भावनमनृतम् ॥ प्र० ७७ ॥ असतः—श्रविद्यमानस्यार्थस्य छद्भावनम्—प्रकटनम्, ऋनृतं गीयते । अदत्तादानं स्तेयम् ॥ प्र० ७८ ॥

अदत्तस्य प्रहणमिलार्थः।

मैथुनमन्द्रा ॥ प्र० णह् ॥

मिथुनस्य —युग्मस्य कर्म मैथुनम्।

मुर्जा परिप्रहः ॥ प्र० ७१० ॥

मूच्छा-ममत्वम्, सैव परिश्रहः, न तु वस्तुपरिश्रहणमात्रमेव, यथा-संय-मिनां धर्मापकरणानि ।

तथा चागमः--

जिपि वत्यं च पायं वा कंवलं पायपुंच्छणम्।
तिपि संजमलज्जहा धारंति परिहरंति व ।
न सो परिमाहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा।
मुच्छा परिमाहो वुत्तो इह वुत्तं महेनिणा॥
संयमानुकूला प्रवृत्तिः समितिः॥ ७११॥
ईर्यामाषेषणावाननिक्सेपोत्सर्गाः॥ ७१२॥

आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या ॥ प्र० ७१३ ॥ श्रागमोक्तविधिनेति—युगप्रमितभूमिप्रेज्ञणस्याध्यायविधयविवर्णनादिरूपेण ॥

अनबच्यावणं भाषा ॥ प्र० ५१४ ॥

सम्यग् त्रालोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्त्यर्थः ।

निर्दोषान्नपानादेरन्वेषणमेषणा ॥ प्र० ७१५ ॥

तत्र श्राधाकर्मादयः पोडश उद्गमदोधाः , धान्यादयः घोडश उत्पादन-दोषाः, श्राकितादयस्य दश एषणा दोषाः ।

१--दशवैकालिक ६।२०-२१।

२—वद्गमनम्— वद्गमः, आहारादेक्त्पश्चित्तत्र वे दोषास्ते वद्गमद्वीषाः । ३—वत्पादनम्—आहारादेः प्रातिस्तत्र । चपम्बरदेः सचस्नं व्यापरणसादाननिर्देषः ॥ प्र० ७११६ ॥ एपन्यादेवंस्त्रपावादेः व्यापरणम्-व्यवहरूमम् ।

स्वारादेः सविविपरिष्ठापनमुत्सर्गः ॥ प्र० ७१७ ॥ सविधीति-प्रत्यपेकितप्रार्जितसम्याती, परिष्ठापनम्-परित्यकनम् ।

यनोवाक्कायनिष्ठी गुप्तयः ॥ प्र भ१८ ॥

मोद्यसाथने प्रवृत्तिप्रधाना समितिः, निवृत्तिप्रधाना व ग्रुतिः, समिती गुनिरवश्यं भाविनी, गुतौ समितिर्मजनया इत्यनयोर्मेदः ।

आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः ॥ प्र० ७१३॥

तथा चोकम्—दुर्गतौ प्रयतन्त्रन्तुधारणाद्धमं उच्यते । संबरो निर्जरा च ॥ प्र० ७१२४ ॥

द्विविधः स धर्मः, तत्र संवरः - संयमः, निर्जरा - तयः ।

क्रानदर्शनचारित्रतपांसि ॥ प्र० ७२५ ॥

चतुर्विधो वा धर्मः, ज्ञानम्—तत्त्वनिर्यंयः, दर्शनम्—तत्त्वभ्रद्धाः, चारित्रम् संयमः, तपः—अवशनादि ।

भ्रान्तिमुक्त्यार्जवमार्ववङाघवसत्यसंयमतपस्यागमस्यर्थाणि वा ॥ ४० अ२६॥

श्वान्त्यादिमेदेन दशविधो वा धर्म । तेषु मुक्तिः—निर्शामता, लाभवम्— श्रविश्वनता, त्यागः—धर्मदानम् । शेषं स्पष्टम् ।

आत्ममैर्मल्यकारणत्वेनासौ छोकधर्माद् मिन्नः ॥ प्र० ७२७ ॥ अपरिवर्तनीयस्वरूपत्वेन सर्वसाधारणत्वेन च ॥ प्र० ७२८ ॥

लोकधर्मः देशकालादिभिः परीवर्तनीयस्वरूपो वर्गविशेषैविमेदमापन्नश्य, धर्मस्तु श्वारमनैर्मस्यकारवाम्, श्वपरिवर्तनीयस्वरूपः सर्वसाधारणश्च इत्यनयो-भेदः। गृहस्यसन्यस्तवीर्धर्मः केवलं पालनशक्त्यपेश्वया महाव्रताणुव्रतमेदेन हिचा निर्दिष्ट इति धर्मस्य सर्वताधारशस्त्रे नास्ति कश्चिद् विरोधः।

प्रामनगरराष्ट्रकुळजातियुगादीनामाचारी व्यवस्था वा छोकघर्म ॥

।। प्रव शरह ।। जीवित्येन विद्यार्जनस्वविवाहभोष्याविषयानां पारस-

प्रामारिष्युं जनानामीन्वत्येन विकार्जनव्यविवाहभोव्यादिप्रयानां पारसः परिकार्ययोगादेशी कार्जरवम्—ग्राचारः । तेषां च हितसंरक्षणार्थे प्रयुक्तमाना ज्यायाः ज्यावस्था कीटुच्यिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया अस्ताराष्ट्रिया चेति वहुविधा। ते च लोकधर्मः लौकिकी ज्यवहार इत्युच्यते। आगमेऽपि तथा दर्शनात्, यथा ---

बामधम्मे, नगरधम्मे, रहधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे इत्यावि ।' लोकधर्मेऽपि इन्दिदहिंसादीनामाचरणं मवति, सदपेश्वयाऽनेन धर्मस्य मिन्नता न विभावनीया, किन्तु भोगोपबधंकवस्तु व्यवहारापेश्वपैद ।

लौकिकोऽम्युदयो धर्मानुषङ्गिकः ॥ प्र० ५३० ॥

लौकिकोऽभ्युदयः—कुलबलवपुर्विभवेश्वर्यपन्त्रतन्त्रादिविषया स्रासारिकी समृद्धिः

## अहंदुपरेराआज्ञा ॥ प्र० ५३१ ॥

श्रदेशं सीर्थेकराणामात्मश्रुद्धि-उपायभूतः—उपदेश श्राज्ञा इस्यमिषीयते। यत्राज्ञा तत्रैन धर्मः। श्रद्धंतां सकलदोषाऽकलंकितोपदेशकद्यान्न कलु धर्म-स्त्रवाज्ञां व्यमिचरति।

सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा ॥ प्र० ६।१ ॥ ष्रसत्यवृत्तिनिरीषः ऋनुद्धेजनं वा संयमः, मैत्रीति यावत् । हिंसादेरनिवृत्तिरसंयमः ॥ प्र० ६।१४ ॥

हिंसाऽनृतस्तेयात्रहापरित्रहासामनिकृत्तिरसंदम उच्चते, सपापप्रकृतेरप्रत्या-ख्यानमिति यावत्।

तव् विरतिः संबसः ॥ प्र० दै।१६ ॥ दिसादेविरतिः संगमः ।

रागद्वे वपरिणतिमाँहः।

असंवमसुकामित्राको रागः ॥ प्र० ६११२ ॥
असंवममयस्य सुक्रस्याभिकांक्कम्—रागोऽभिक्रीकते ।
दुःकाभित्राको द्वेषः ॥ प्र० ६११३ ॥
रागद्वेषराहित्यं माध्वस्थ्यम् ॥ प्र० ६११४ ॥
माध्यस्थ्यम् , व्येषा, भौदातिन्यम् , समतंति वर्षामाः ।
इष्टसंबोगाऽनिष्टनिष्कोराहादा सुक्रम् ॥ प्र० ६१२३ ॥

इष्टम्—धनमित्रादि शायरश्रंतादि ना, अनिष्टम्—शञ्जदीसमादिः कर्माति ना।

विद्ययंगे दुःसम् ॥ ४० ६।२४ ॥

जात्मनः क्रमिकविद्युद्धिगुं जस्वानम् ॥ ४० ८११ ॥

कर्मस्योपशमादिजन्या क्रमेस गुसाविर्मावरूपा विद्युद्धिः गुषस्थानम् ।
तक विद्विशीधसोपानपंकिकस्पम् ।

मिण्यासास्वद्गसम्यग्मिन्नाविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरत-प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतिवृत्त्यनिवृत्तिवादरस्क्ष्मसंपरायी-पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेविकनः ॥ प्र०८१२ ॥

मिध्यादिभ्यश्चतुर्भः दृष्टिशन्दो योज्यः। तत्र मिध्यादृष्टेद्शंनमोदृष्ट्यान्यादिकन्या विशुद्धः—मिध्यादृष्टिगुणस्थानम्। प्रमादास्ववुक्तो युनिः—प्रमन्तसंयतः। निवृत्तिप्रधानो वादरः स्थूलकषायो यस्य स निवृत्तिबादरः। एवमनिवृत्तिवादरः । सूहमः कषायः सूहमसंपरायः। शैषं स्पष्टम्। एतेषु प्रथमम्—अनाधनन्तम्, अनादिसान्तम्, सादि सान्तकः। दितीयं घडाविका स्थितिकम्। चतुर्ये साधिकत्रयस्त्रिंशत्सागरमितम्। प्रभूषष्टत्रयोदशानि देशोनपूर्वकोटिस्थितिकानि। चतुर्रशं पञ्च हस्वाद्य-रोक्वारसात्रम्। शेषाणां जघन्या च सर्वेषामन्तर्म्हृत्तं स्थितिः ।

तस्यं तस्यारं वा मिथ्या श्रद्धानो मिथ्यादृष्टिः ॥ प्र०८।३॥
तस्यं मिथ्यात्वीति यावत् । विपरीत दृष्ट्यपेस्यैव जीवो मिथ्यादृष्टिः स्यात्,
न तु स्रविशिष्टाऽविपरीत दृष्ट्यपेस्या । मिथ्यादृष्टौ मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्यानमुक्तम्, किञ्च नास्त्येतादृक्

१-क्रमेण विशुद्धिः क्रमिकविशुद्धिः।

२—ग्रम हि बादरसंघरायस्य मोहमक्कृतिरूपस्य स्वल्पापि निवृत्तिः विवद्या-वद्यात् प्राधान्येन परिगणितेशि निवृत्तिवादरगुणस्थानम्।

३—अत्र स्वल्पापि बादरकपायस्यानिवृत्तिः विवद्यायशात् माघान्येन परिग-षितेति अनिवृत्तिवादरगुणस्यानम्।

४-- आयुः पूर्वपेश्ववा ससमाद एकावरापर्वन्तानां ग्रुपस्थानानां जपन्या स्थितिरेकसामधिकपपि।

कीऽप्यास्मा, यस्मिन् श्वयोपशमादिवन्या नास्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्, श्रमन्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सदमावात् श्रन्यथा जीवत्वापत्तः।

संदिहातः सम्यग् सिध्यादृष्टिः ॥ प्र० ८।४ ॥ यः एकं तत्त्वं तत्त्वारां वा संदिग्वे शेषं सम्यक् श्रद्धते स सम्यक्षिय्या-इष्टिः सम्यक्षिध्यात्वीति यावत्।

सम्यक् तस्वंश्रद्धालुः सम्यक्टिः ॥ ४० ८।६ ॥

सकलमपि जीवाजीवादिकं तत्त्वं सम्यक् श्रद्धते स सम्यक्ष्यः, सम्य-कत्वीति यावत् । मिथ्यादृष्यादीनां तत्त्वक्षित्रपि क्रमेण मिथ्यादृष्टिः, सम्यामध्यादृष्टिः, सम्यगृष्ट्षिश्चेति मोच्यते ।

शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिक्यानि तल्लक्षणम् ॥ प्र० ८।६ ॥ शमः—क्रोधादिनामुपशमः । संवेगः—मोद्याभिलाधः—निर्वेदः—मव-विरागः । श्रनुकम्पा—दया । श्रास्तिक्यम्—श्रात्मकर्मादितु विश्वासः । शंकाकाक्षापरपायण्ड प्रशंसासंस्तवश्च द्वणम् ॥ प्र० ८।७ ॥

तत्त्वसन्देहः--शंका । कुमतामिलाष--काचा । धर्मफलसंशय--विचि-कित्ता । बतभ्रष्टानां प्रशंसा परिचयरच परपाषण्ड प्रशंसा, परपाषण्ड संस्तवरच ।

असंयतोऽविरतः ॥ प्र० ८।८॥

सर्वेथा विरतिरहित इत्यर्थः।

संवताऽसंवतो देशिवरतः ॥ प्र०८। ॥
देशेन-ग्रंशरूपेण त्रताराषकः इत्ययः । पूर्णत्रतामावेऽविरतोऽण्यती कथ्यते ।
अणुक्रतशिक्षाक्रते देशक्रतम् ॥ प्र०८। १०॥
स्यूळहिंसाऽनृतस्तेयात्रद्वपदिमहिंबरितरणुक्रतम् ॥ प्र०८। ११॥
दिगुपभोगपरिभोगाऽनर्थव्ण्यविरतिसामायिकदेशावकाशिकपौषघोपवासाऽविधिसंविभागाः शिक्षाक्रतम् ॥ प्र०८। १॥
एउ शेषच्युष्कमेव भूयोऽभ्यागात्मकत्वात् शिक्षाक्रतम् । आवत्रवञ्च

अभुमतानाम् गुणवर्षकत्वाद् गुणवतम् कचिदित्विति व्यवस्था । सर्वप्रतः संयतः ॥ प्र० ८११३ ॥ एर्वमताराथको महामतील्यः ।

# सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिस्हमसंपराववयास्यातावि चारित्रम् ॥ प्र० ८११४॥

तत्र सर्वसावस्योगविरतिरूपम् सामायिकम् । पूर्वपर्यायक्केदेन उपस्था-प्यते सहाजतेष्यारोप्यते इति खेदोयस्थाप्यम् । हे ऋषि वष्ठात् नवमगुण-स्थानान्सर्वेर्तिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरूपम् परिहारविशुद्धिः, ससमयष्ठयोः । दशमस्थम् स्ट्मसंपरायः । जीतरागावस्थम् यथाख्यातम्

पुरुषक्षकुराकुराछिनिर्मन्यस्नातका निर्मन्याः ॥ प्र० ८।१६ ॥

बाह्याभ्यन्तर परिग्रह्यन्यरहितः—निर्यन्य । तत्र पुलाको निस्तारो धान्यकणः, तद्वत् संयमं मनागसारं कुर्वन् निर्यन्थः—पुलाक उच्यते; स च द्विविधः—लिब्युलाकः, आसेवनापुलाकरच । बकुरां कर्वुरं चारित्रं यस्य स बकुराः । कुत्तितं शीलं यस्य स कुर्शीलः, द्विविधोऽयम्—प्रतिसेवनाकुरीलः, कथायकुरीलरच मोहनीयमन्थिरहितः निर्यन्थः—बीतरागः । स्नात इच स्नातकः केवलीति ।

# संबमश्रुतप्रतिसेवनातीर्यछिङ्गछेरबोपपातस्थानादिविकल्पतो भावनीयाः ॥ प्र० ८।१६ ॥

पंचापि निर्मन्या एतैमंदैं विचारणीयाः । यथा—सामायिकाती किस्मन् सयमे भवन्ति, कियत् भुतमधीयते, मूलोचरगुणेषु प्रतिसेवना क्रियते न वा, तीर्वे भवन्ति अतीर्थे वा, किस्मन् सिक्टे वेषे भवन्ति, किस्मन् स्थाने उपपातः— उत्पत्तिः, कितसंयमस्थानानि इत्यादि ।

योगवर्गणान्सर्गतद्रव्यसाचिव्यादात्सपरिणामी छेरवा ॥प्र० ८।१७॥
मनोवाक्कायवर्गणापुर्गसद्रव्यसंयोगात् संमूतः श्रातमनः परिणामः लेरयाऽमिधीवते ।

ৰক্ষ--

कृष्णाविद्रव्यसाचित्र्यात् परिणामोऽषमात्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं लेश्या शन्दः प्रवर्तते ॥ सरमायोग्यपुर्वमसद्भयम्—द्रम्यकेश्या, स्वचित् वर्णादिरणि ।

१—त्राह्मपरिप्रदः द्वेत्रवस्त्वादिमेवेन नवविषः। मिथ्यार्थं, नव नौक्यायाः कृषाचम्रदृष्ट्यं चेति सदुर्दश्चिष स्नाध्यस्तरपरिप्रदः।

## कृष्णनीसकापोततेजःपदमञ्जाः ॥ प्र० ८।१८ ॥

श्राचास्तिलोऽशुभाः पराहच शुभाः।

स्त्रीपंत्रपं सकानामन्योन्यं विकारो वेदः ॥ प्र० ८।९६ ॥

वेदमोहोद्यात् स्त्रीयंनयंसकानामन्योन्याभिलाधरूपो विकारः स्त्रीवेदः, यंवेदः नयंसकवेदः क्रमेण करीयत्योष्टिकाम्निसमानः। असौ नयमगुणस्यानः यावत्, पष्ठगुणस्थानात् परतः प्रदेशवेष एव।

## अकेवली खद्मस्यः ॥ प्र०८।२०॥

भाविकर्मोदयः—खद्म, तत्र विष्ठवीति खबस्यः, हादरागुणस्यान-पर्यन्तवर्ती।

#### अकवायो चीतरागः ॥ प्र०८।२१॥

स च उपाशान्तकषायः ज्ञीणकषायो वा मवति । अयमत्र भावः — अध्मगुणस्थानादमे जिगमिष्कां इयी गतिः — उपशमभेषी ज्ञपक्षेणी च । तत्र
उपशमभेष्यास्तो मुनिमाँहकर्मप्रकृतीरूपशमथन् एकादशे सर्वथा उपशान्तमोहो भवति । ज्ञपक्षेण्यास्त्रश्च ताः ज्ञप्यम् द्वादशे सर्वथा ज्ञाष्मोहो
भवति । उपशमभेषिमान् स्वभावात् प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु अप्रतिपाती ।

#### ईयांपिथकस्तस्य बन्धः ॥ प्र० ८।२२ ॥

हैरणम्—ईयां—गतिः, उपलक्षणत्यात् योगः, पन्यां—मार्गो यस्य वन्थस्य स ईर्यापयिकः । अयञ्च सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको भवति ।

## सांपरायिकः शेषस्य ॥ प्र०८।२३ ॥

सक्षायस्य शुमाशुमकमंबन्धः सांपराविक स्टब्स्ते, स च समक्रमंबामान-वमगुणस्थानम्, आयुर्वन्थकाले तृतीयवर्जमाससममञ्जकमंबामपि, आयुर्मोही विना षट्कमंबां च दशमे ।

#### अबन्धोऽयोगी ॥ म॰ ८।२४॥

शैतेश्यवस्थायां चतुर्दशगुणस्थाने निरुद्धमनीबाक्कावयोगः अयोगी, सच-सर्वथा बन्धरिहतत्वात् अवन्धी भवति ।

१---इदमादी सकेदम्, अन्ते चानेदम्। १---मोहकर्मप्रकृतीः। सरारीरः संसारी॥ ४० ८।२६॥

चतुर्दश्रामस्यानं वावत्।

सुसातुःसानुभवसाधनं शरीरम् ॥ प्र० ८।२६ ॥ भौदारिकादितत्तद्वर्गणाजन्यत्वेन प्रतिस्वां शीर्यंत इति शरीरम् । भौदारिकवैक्रियाहारकतेजसकार्मणानि ॥ प्र० ८।२७॥

तत्र स्यूलपुद्गलिनपन्नम् , रसादिधातुमयम् — श्रीदारिकम् , मनुष्यतिर-स्याम् । विविधसपकरणसमर्थम् — वैक्रियम् , नारकदेवानाम् वैक्रियलिय-मता नरितरस्यां वायुकायिकानाञ्च । श्राहारकलियिनियन्नम् — श्राहारकम् चतुर्दरापूर्वधराणाम् । तेजोलियिनिमित्तं वीप्विपाचनिनिमत्तन्त्व तैजसम् । कर्मणां समूहस्तद्विकारो वा कार्मणम् , एते च वर्षसंतारिणाम् । सत्तरोत्तरं सुक्षमाणि पुद्गळपरिमाणतश्चासंस्थेयगुणानि ॥ प्र०८।२८॥

तेजसकार्मणे त्वनन्तगुणे ॥ प्र० ८।२६ ॥ एते चान्तराळगतावपि ॥ प्र० ८।३०

दिनिधा च सा-श्रेष्ठविंग्रहा च। तत्रैकसामयिकी श्रुणः, चतुःसमय-पर्यन्ता च निग्रहा। तत्रापि दिसामयिकमनाहारकत्वम्। अनाहारकाव-स्थायां च कार्भणयोग एव।

परिशिष्ट : ३ : (पारिमानिक शब्द कोन)

श्रप्रमाद-बीर्य ३४० श्रनुविशा १८% श्रचित्त महास्कन्ध १६० अपृथक् भाव २०० ऋविदा २३४ अमार्ग २४२ ऋधिगम २४५ ऋरिहन्त २५४ श्रमिनिवेश २५७ अशुभ २६५ श्रर्थ २७० श्रवत २७२ ऋसमभावी २७६ ऋसंप्रहात समाधि २८१ श्रनन्त वीयं २६० श्रनगारित्व २६५ अपरिप्रह ३०४ श्चनशन ३११ असत प्रवृति ३२३ श्रचीर्य ३०३ ऋनुमान ६ ऋशुभ् परमाचु ४ श्रचीर्य २० अकियाबाद १६ ं का किया २०

भ्रपरस्य १८८ ग्रदाकाल १६३ श्रवधि शानी १६८ ऋहिंसा २३२ म्रान्य यूथिक २३७ श्चनात्मवादी २४२ अभन्य २५२ श्रमूढ़ दृष्टि २५५ श्रयंबाद ३१३ ऋतक्यं २६६ श्रामाद २७२ ऋव्यवहारराशि २७४ श्रवाध २७६ श्रनवरत २८५ श्रनन्त स्नानन्द २६० श्रविधि संविमाग ३०३ अनारम्भ ३०५ श्रपेद्यावाद ३७२ अदत्तादान विरति ३१५ श्चनन्त १४ ग्राच्यातम ६ श्रशाश्वत १६ श्रविद्या ५ ं अपरिम्रह २० ः श्रनुमक प्रत्यक्षं २५

श्रहंपी २५ अभेतन २७ ऋषुमती ३१८ श्रदशंनी २६७ अपकायिक रह श्वनात्मवादी ३२ ऋपरिचामी ३३ अपरचानुपूर्वी ४४ क्रमाय ५४ श्रसत् ५६ श्रन-इन्द्रिय ६१ श्रन्तर मुहूर्तस्थ ६६ ऋनुपेद्या ३२७ असंसी ७५ ऋत्यन्ताभाव ८१ अनन्त प्रदेशी ८४ ऋविद्या १०३ अनेकान्त १०५ ऋन्तराय १०६ श्रप्रत्याख्यान १११ अपाय ३२७ अवशकीर्ति ११६

ऋसंयत १२८

श्राणगार १३२

श्रनुदीर्ख १४३

अनाभव १५०

भन्यस्थिक १४५

ऋदर्यजनमबेदनीय १४६

अधु २५ श्रवगाहन २६ स्रवकान्ति २६८ ग्राध्यात्मवाव रेप् अनादि अनन्त ३० क्रम्याकृत ११ क्रावयम ३८ अहस्ट १६ ऋविनामावी ५५ श्रनन्तरास गति ५६ श्रमनस्य ६८ अपरिका ३६० ऋचित ७२ अपोइ ७७ अपक्रमण् ८३ महेत्कवाद ६५ ब्रह्म्ट १०३ ब्रह्मी १०७ श्राता बेवनीय १११ श्रनादेव ११६ श्रप्रशस्तमन ३२६ ऋन्तराव १२० अनन्तानुबन्धी १२६ अनुकम्या १३६ अपवर्तना १४४ अकाम १४४ जला कर्म मत्यवात् १४६ अनेदम १५४

## की सहीत के मीरिक सरव

श्रमन्तानुस्करण १८१ श्रमीगरमा १६७ श्रस्तिकाष १८८१ श्रामम ७

(জা)

काचार ४ कातवानी १३ **जारमैक्य**वादी क्रावर्तन ५५७ अहिरक ७० साहार ७२ आदेव ११६ कापातमद्र १३२ भागमिक १८६ कार्य खब्ह २१४ सारोइकम २४० भावरण २४६ बाहादिय 🗀 क्राज्ञा २६८ मात्मवित् २७२ कारस्मिकी २८७ आरोपवाद २६१ कानारक ३०१ चारमगवेषक ३११ भावान निचेम १२२, भारमकासीन ३२२, 🛬 कात्र ३२७,

भारमा २ न्नामनिक २५ वायुष्य कर्म ५७ क्रारम्भ १६ सायुष्य प्राण ७२ चानुपूर्वी ११२ साभव १२७ न्नायतन १८६ कावलिका १६५ श्रारम्मवादी २२२ कारमबादी २४२ बास्या २५५ भास २६७ बात्यन्तिक शांति २६८ काञ्चपगमिकी २७५ भास्तिक्यवाद **२**८७ कारोहकम २६६ श्रातमारम्भ ३०५ चात्मानुशासन ३१२ न्नारमञ्जूत्सर्ग ३२२ काचार्य ३२६ कार्तभ्यान ३२७ कात्मविद्या, ३३१

 $(\tau)$ 

इन्द्रिय गोचर १८७

काशानिबंध ३२७,

इस्वरिक ३२४

```
430 J
```

# जैन दर्शन के मौलिक तस्व

**( t )** 

हंहा ७७ हंगांपधिकी २८८ हंश्वरकत्तियादी २५० ईथर १८६ ईश्वरवादी २६०

(ਰ)

उपघात ११८

उद्भिद्जगत् ७०

खपासना २०

उच्छेदबादी ३२

उत्पाद ५६

जरपरिसृप ६८

उत्क्रमण ८३ उदीर्णा १०४

उच्चगोत्र १२०

उपचय १३१

उदयावलिका २४५

उपभीग १६७

उपशमन २४४

उपयोगिताबाद २६६

वत्कुटुक ३५५

(35)

ऊर्ध्वप्रचय १६३

(皮)

एकेन्द्रिय ६८

एकान्तवाद ३७०

एकाधिकारवाद ३७८

( %

स्रोज ६९

अधि ६०

उत्सजन ७३ उपपात ७०

उपादान कारण २७

उदीरणा ३६

उत्यानः ६२

उपादान ८१

उत्पादनाद ६५ धदवर्तन १०४

**उदयं १३**१

उद्वर्तना १४४

उपराम १५४

उपकारक २४६

उपदेश कीच २४७

उभयारम्भ ३०५ उपाध्याय ३२६

अनोदरी ३२४

एयणा ३२२

एवंमूतनय ३८१

(आ))

# जेन दर्शन के बीलिक तस्य

(刺)

भौदारिक शरीर ३४

सीपक्रिकी २७५

(#) s

कस्पनामार २६१ कर्मिलस ५७ कारक साकस्य १

कर्म १२ कृटस्य ३१

क्रिया-अक्रिया १

कायमबस्य ६१

कायप्राण ७२ क्लेश १०३

कर्म-संस्थान १०५

कुब्ज-संस्थान ११६

कृष्य लेश्या १५०

काललोक १७८

कर्मावरचा २४६ केवली १५४

काम २७०

कायब्युत्सर्ग २८४

कर्ममुक्ति ३३५

गति ५

गुष २८ गति भागति २६

गवेषणा ७७

शुक्त २१२

शस्य १६६

. करणबीर्थ ६२

केमली समुद्घास ३८

**कारा** ४

क्रमेपुद्गल ६३

ः कोष्ठ-क्रिया ४१

ूं कार्मण ६७

कुम्भी ७२

कर्मबन्ध् ८१ क्रियमाच १०३

कषायवेदनीय १११

क्याय १२६

- कर्मपुरुष १६७

कार्यकारण २४६

कर्ममन्यिक २५०

कुदर्शन वर्जना २५६ कायोत्सर्ग २८४

कर्मवाद ३०१

(11)

गम्ब २५

गुणी २८

गर्भ ६८

गोत्र १६१

मीन्य १४८

गुनि १०६

## जैन दर्शन के मौतिक तस्व

बेतन २७

चार्वाक १३

चय १३१

चतुः प्रवेशी १६८

बतुष्मान् २४०

चैतन्योद्धतवाद २२२

बित्सक्य ३४

चारिज्यमोहतीय १११

( 7)

चातुर्वाम धर्म ३०४ चारित्र ४

वैतम्योत्पादबादी ५० चतुरिन्त्रिय ८३

चिस १३१

चेतनासन्तरि १६५

चतुम्स्यशी २०५ चारिन्य २३२

चरवकरवानुयोग २६८

(4)

बाया ३३

ब्रहानकाय २६

जम्बूदीप ४०

नीय-वाजीय १

जरायुज ७२

श्रवस्था १८

तम प्रमा २१४%

तस्वभदा १४१

तिर्वक् प्रचय २४१

तेमस्काधिक ३६

नातिसमृति ५८

जड़ाई सवाद १६२

( \*)

जड़ २७

जीवात्मा २१

जन्मान्तर ५७

जनम ६८

जघन्य २०८

( a )

तर्फ प्र

तम ३३ तप २५७

लाग १६

तिर्यज्य ६८

तैबस् ६८

(₹)

वर्शन ४ दक्षिणावाम २१६,

ः स्त्रेत्र सुद्ध १४४

विमम्बर २०८ हीन्त्रिय ६८ बुराष्ट्र २४७ देशविरीयक २३७ द्रव्याक्यरत्वयाद १८४ वर्षन सप्तक २६७ द्रव्यानुगोग २६८ हथ्यिवपूर्वय ६०० देश ४

विश्ववेशीय १६१ कुमामियात २४८ कुमंग २१६ इयगुक २०१ इव्येन्द्रिय ७६ इय्यनीन्य ३०६ विग् विरति ३०३ देव २५४ दिकमृद ३५६

धर्मपुरुष १६६

धर्मदिच २४७

ध्यान १७५

देशोनकोड़ाकोड़नागर २४६ (ध)

धस-**म**धर्म १ धर्म २७०

धर्मास्तिकाय ७६ घ्रौक्य १८२

(न)

नववाद ६७२ नास्तिक १५ निःसमं २४५ निष्येस् १२ निर्वेदा १२७ निर्वेदा १२७ निर्वेदा १२६ निर्वेदय १०० निर्देद १२६ निर्वेद १२६ नंपुसक बेद ११२ निरुद्ध उदय २४८ निद्धा ११० निरुपक्रम १७ निरुप्ति ७६ निर्माचना १३१ निर्माय २४० निरुप्तयहर्ष्टि ११५ मिसर्गेक्षि ३२७ निरुप्तयहर्ष्टि ११५

## 138 ]

परिणामबाबी २२२

मतिपाति २५२

# जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व

निर्विचिकित्सा २५५ निशंकित २५५ नीच गोत्र १२७ मील लेखा नैगम नयामास ३८१ नैगमनय ३८० (4) परलोक २० परिणामी ३२ पाप ध परिप्रह १६ पुनर्जनम ३२ पुद्गल ५ पौद्गलिक ३ पुष्य पाप १ प्रत्याख्यानपरिका २ पौर्वापर्य ३२ प्रत्यच ह प्रमाण 5 पंचमहाभूत २१ प्रायोगिक ३६ प्लेटो १४ पृथ्वी कायिक २६ परिणामी नित्यत्व १०४ परमाखु १८५ प्रसरण ७६ पोतज ७२ वाग्रीमणा न्य प्रवृत्ति ७६ परीषणा ८५ प्रसर्पेण १५ पराधात ११८ प्रचला ११० प्राणाविपात विरति १३२ मारक्थ १०३ प्रायश्चित १४६ प्रदेश उदय १३५ पर्युपासना १७५ प्रमन्या १४६ पर्याय १७६ प्रकापकदिशा १६० परिणाम १६० मरूपया १६३ पारमार्थिक १६८ परमात्तुसमुदायजन्य १६८ परमासु प्रचय २०० ध्यक माब २०० पर्यवसान २०० प्रदेशानगारी २०१ प्रमेयत्व २१२ वंक प्रभा २१४

मलिबंधक २४६

## केम दर्शन के शीलक तरेव

परमार्थे संस्थ २५६
परोच्च १६७
प्रमाण २६७
पुद्रशक संयोग २८२
प्रावित्यकी २८७
पौषधोपनास ३०३
प्रतिक्रमण ३२५
प्रमतसंयत ३६०
परयायार्थिक नयामान ३८१

प्रसाद २६७
प्रमानामान २६७
प्रत्याक्यान प्रका १७८
पंडितनीय २८४
प्रमत्तदशा १०१
परिष्ठापना १२२
परिहार १२६
पर गुग्र असता १७७

( a )

बद्ध आतमा २८ बन्ध मोच्च १ बादर ७४ बोध ४ महाचर्य २० बल ६२ बीज कवि २४७

( P)

भव्य २५२
भाव तेश्या १५१
भाव तेश्या १५१
भाव नीन्द ३०६
भावानुयायित्व ३१
भुजपरिस्प ६७
भोग पुरुष १६७
भोगी ३४०
भौतिकवाद १८४
प्रतिसा २४५
प्रतिसा २४५

भाव कर्म १०७
भावलोक १७८
भावितात्मा ३११
भावेन्द्रिय ७६
भूतवादी २२२
भोगभूमि २२०
भोगोपमोगविर्दात ३०३
भवोपमाही २७७
परिपाक ६७

**(#**∗).

मन ४ मनुष्य क्षेत्र २१२ मनगुति १०० महत्तर कर्म प्रत्ययात १५०

# Hat ]

# जैन दर्शन के मौलिक तरेप

मार्क्स दर्शन १२ महातम भमा २१४ मालुपदिका १८४ मार्गणा ७७ मिश्र २०२ मान प्रत्यविक १६६ मुक्त वशा २६२ मुक्त क्रात्मा २८ मूर्तिक द्रव्य १६५ मृषाबादी ३०२ मोइनीय ८१ मुमाबाद बिरति ३१५ मैथुन बिरति २१६ मोच ६ मिताशन ३२४ मारणान्तिक संलेखन ३२० मुर्कित

(य)

यशकीर्ति ११६ योग १४६ योगविद्या १०० योनि ७१

(**t**)

रत २५ राजन्य १६७ राजप्रमा २१४ राजू १७८ रामानुज मत ३३ रूप २५ रूपी १०७ प्राजु सूत्र नय ३८०

( ल )

लघुत्व २१२ सम्बि वीर्थ ६२ लोक १७६ लोक १७६ लोक श्राप्त १ लोकान्तरगमन १८६ लोकालोक प्रथम्ब ८१ लोकान्तर १३६

(可)

वेदनीय १°६ बज्र कषम नाराच संहनन ११५० बामन संस्थान ११६ वास्तविकवाद २६६ व्यक्तिमाद २८१ वेदमा ३४७ वाक्षण-प्ररम्परा १६८ विनाश १८० व्यवदेश १८५ वैक्षसिक २०१ विभेषी २०७ वात्सस्य २५५ व्यवहार-नय २६२ वनस्पति कायिक २६ व्यय ५६ वासना १०३ विजातीय ब्रव्य ४३ विपाक १६ विस्तार रूचि ८ विवस्त ३४

वन्दना १०५
व्यव १६२
व्युक्तिमान् १८७
वालुका प्रमा २१४
वियुक्त वशा २६२
वनस्पतिकाय ६०
वासु कायिक २६
विया ५
वितेषणा ८५
विशेष २७
वेशिष १३

( रा )

शक्ति १४ शक्ता प्रभा २१% शास्त्रतवादी ३२ शील २३७ शुभ २६५ शैलेषी प्रतिपन्न अवस्था २८३ शब्द नय ३८० भदा ४ भव्या परम्परा १६८ भावक ३०४ भूत सम्प्रमा २६७ शन्द २५ शास्त्रत १६ स्वासोच्छ्वास पर्याति ३४ शील-सम्पन्न २३७ शुक्ल ध्यान २८५ शैक्ष ३२६ भ्रमण ३१६ भ्रामण्य ३१५ भ्रामण्य ११५ भ्रोत्रायरण १३५ भ्रीत ३४० :(-日)

संबद्ध नयाभास ३८१ संखेपरिच २४७ संप्रदाय २५४ साम्य-दर्शन ३१२ सुलम बोधि ३१८ सत् प्रवृत्ति ३२२ स्वाध्याय ३३७ संस्थान निर्णय ३२७ सूत्र रूचि ३२७ समुच्छित्न किया ३२८ संयम ३३५ स्मार्स ३४० संवेग ३४१ संस्कार ३४८ सकिय शस्त्र ३५८ स्त्रगुषसत्ता ३७७ सामन्तवाद ३७८ सकाम १७ समवाय २७ सचित ७२ सर्वघाती १५५ समुदय १६४ सम्यकत्व १३६ सर्ववशी २३० सज्जीवत् शरीर ४७ सर्वेश ११

साधु २५४ सम्भिरुद्वय ३८० सैद्धान्तिक २५० सिद्ध २५४ स्थिरीकरण २५५ साधु-धर्म २५७ सिद्धिदशा २६१ संयोग २६६ समाज-दर्शन २७१ संवेदनशीलता २६१ सम्यक्त्वी २६६ संवरण ३०० सावदा ३०० स्वदार सन्तोष ३०३ सतत् शयन ३०६ सार्व भीम दर्शन ७६३ सत् ५ समनस्क ६८ सम्मूरक्षन ६८ सयय चेत्र १६३ सञ्चित १०३ समाश परिपासि २१० सहयोगी २४६ सर्वे व्यापक ३२ स्पर्श २५ .

सापेल्याद २२१ साध्यसिद्धि २४० सामान्य २७ सिद्ध शिला २१४ सुद्रमा ५३ सुमग ११९ स्त्यः परमाणु १६७ सूत्र दचि १४७ सोपक्रम १७ सेवार्त सहनन ११६ संवर ५ संघात-विलय ५४ संकाम १०४ संखेप विच = संहनन ६५ संस्थान ६५ संशी ७५ संयत १२८ संख्यलन १२६ संयतासंयत १९८ संयम १७५ सांख्य १३ स्यावर २० स्थिवि तस्य १८% स्थिति ५ स्यूल दर्शन ९४१ स्थिति सहायक तस्य १८०० स्वनियमन ६३ स्वसंबेदन १ स्त्यानर्वि ११० स्त्रीवेद ११९ स्याद्वाद ३१

(E)

हुण्डक संस्थान ११७

हेतु १६६

(4)

चपक अंबी ⊏१ ख्यमंगुरता २३४ चपक २५३ ख्योगराम १५४ खायोगरामिक १५१ ख्या १६०

 $(\pi)$ 

मस २० शसकायिक २६ यसकाय ४० यसनावी ६१

# जैन दर्जन के भीतिक तस्व

त्रीन्त्रिय ६८

नसस्यावर ग्राविच्छेद ८१

त्रिसराच सम्युद्ध संस्थान १७६ त्रिप्रदेशी १६८

विश्ववात्मिका २३४

(#)

शाम ४

शानावरण १०६

# प्रस्तुत ग्रन्थ के टिप्पण में आए हुए ग्रन्थों के नाम व संकेत

स्थर्भवेद-अथर्थ ० अनुयोगद्वार-अनुव श्रमेकान्त-अने० म्रामिधान चिन्तामणिकोष-म्य्रामि० चि० श्रम्ययोगव्यवज्ञेदिका--श्र० व्यव० इंगुतर निकाय - इं नि ॰ स्राचारांग-स्राचा० म्राचारांग नियुक्ति-म्राचा० नि० म्राचारांग वृति-म्राचा० व० आज---क्रादिपुराण-क्रादि० श्राप्त मीमांसा-ग्रा० न्नावश्यक सूत्र-नन्नाव० इक्स लिश मेन---इष्टोपदेश—इ० **१**शाबास्योपनिषद्—श्रहा० उप० उत्तर पुराण-उत्त० पु॰ उत्तराध्ययन-उत्त० **उत्तराध्ययन वृत्ति—उत्त० वृ०** ऋग्बेद-श्रग • श्रीपपातिक - श्रीप ० कठोपनिषत्-कठ० उप॰ केनोपनिषद्-केन । सप । क्रमंत्रन्यटीका-कर्म । टी ।

कौषीतकी उपनिषद् कौषी •

गराधरबाद-ग• वा० गीता-गी० गोमठमार (जीवकाण्ड)-गो॰ जी॰ ह्यान्दोस्यसपनिषद्-ह्यान्दो • जडवाद-जड० जम्बुद्वीप प्रज्ञति-जम्बु० प्र० जाबालोपनिषद्-जाबा॰ स्प॰ जैन दर्शन ( मो॰ घासीराम )—जैन॰ जैन सिद्धान्त वीपिका-जैन॰ वी० ज्योतिष रत्नाकर-ज्यो । रत्ना । तर्क संग्रह - तर्क० सं० तत्वार्यं राजवार्तिक-सत्वा० रा० तत्वार्यं सूत्र-त० सू० तत्वानुशासन-तत्वा • सन्द्रवैयालीय-तन्द्रवै० तिलोयपन्नति—ति० तैतरीयोपनिषद-तैत्त उपन द्रव्यानुयोग तर्कणा-द्रव्यानु ० त० द्रव्य संग्रह-द्रव्य । सं । दशबैका लिक-दशबै० दशनैकालिक चूर्णि-दशनै॰ चू॰ दशबैकालिक नियंति-दशबै॰ नि॰ दशवैकालिक दीपिका -दशवै॰ दी॰ दशवैकाशिक बृहत् वृत्ति-दशवै । बृ० दर्शन श्रीर चिन्तन-द० चि० दर्शन-विशुद्धि--र॰ वि॰ दशाभुत स्कम्य-दशा० धार्मपद्-चाम०

वर्म संबद् टीका-वर्म । टी । धर्म प्रकरण-धर्म० प्रक० धर्मयुग-धर्म ० धर्मवादास्टक-धर्मवा० नन्दी सूत्र-नं० नय कर्णिका-----------------------नयासमाज-नया० नवनीत-नव० नवमत्भाव पदार्थ निर्याय -- न० प० निस्त-नि॰ न्याय कारिकावली-न्या० का० न्याय कुमृद चन्द्र-न्या । कु । चं । न्याय वार्तिक-न्या॰ वा॰ न्याय सूत्र-न्या॰ सू॰ न्यायालोक-न्या० न्यायावतार-- न्याया० पद्मपुराख-पद्म० पु० परमात्मप्रकाश---पर॰ प्र॰ पातज्जलयोग सुत्र-पा० यो० प्रमान्य नयतस्वालोकालंकार-प्र० न० प्रमेय कमल मार्तरह-प्र० क॰ मा॰ प्रवचन सार-प० सा प्रवचनसार वृत्ति-प्रव वृत प्रश्नव्याकरण-प्रश्न ० प्रशम रति प्रकरण्-प्र० र० प्र० प्रशापना-प्रशा• प्रशापना वृत्ति-प्रशा • ए॰ पंचरांप्रह--पंच०

पंचास्तिकाय-पंचा ० पंच बस्तुक-- पं॰ ब॰ बुद्ध चरित्र--बु० च॰ बुद्ध बचन--- मु० व० त्रक्षभाष्य-न्त्रहा० भगवती वृत्ति-भग० वृ० मगवती सूत्र-भग० मिच् न्यायकर्णिका-भिव् न्या । मिक्सम निकाय-म॰ नि॰ मनुस्मृति-मनुः महापुराज-महा० पु० महामारत-महा० मा॰ महावसा---महा॰ मीमांता श्लोक वार्तिक---गी० श्लो० वा० मुण्डकोपनिषद्—मुण्ड० ७प० बोगदर्शन-योग० द० योगद्देष्टि समुख्य-योग० ६० स० योगशास्त्र -योग ० योगसूत्र-योग० सू० रजकरएड आनकाचार-रक्ष० आ० राजप्रश्नीय-रा० प्र॰ लोक तत्त्व निर्यय - लां० त० नि० लोकप्रकारा-लो॰ प्र॰ बरांग चरित्र--व० च० वादद्वार्त्रिशिका (सिदिसेन) वा॰ द्वा॰ विशेषावश्यक भाष्य-विश् मा॰ विरोधावश्यक माध्य वृत्ति-वि मा० वृ विद्यान की रूपरेखा-विद्या रूप

बीतराम स्तब-बीत० स्त० बीतरागस्तोत्र-वी॰ स्तो० बेदान्त सार-वे॰ सा॰ वेदान्त सुत्र ( शांकर भाष्य ) - वे० सू० वैशेषिक दर्शन-वै० द० वैशेषिक सूत्र-वै० स्० ब्यास भाष्य-व्या॰ भा॰ सन्मति तकं प्रकरण-सन्म० समबायांग-सम० समाजबाद-समा॰ समाधि शतक-समाधि॰ सर्व तन्त्र पदार्थ लज्ञ्ष संग्रह—सर्व० प० ल० सं० सुत्त निपात-सु० नि॰ सुप्रभ चरित्र-सु० च० स्कि मुक्तावलि-सु० सु० स्त्रकृतांग-स्० स्त्रकृतांग वृत्ति-स्० ६० सेन प्रश्नोत्तर-सेन० सांख्य कारिका-सां० का० सांख्य कीमुदी - सां० की० सांख्य सूत्र-सां० स्० स्थानांग वृति—स्था० वृ० स्थानांग सूत्र-स्था॰ स्याद्वाद मन्नरी—स्या० मं० स्याद्वादरकावतारिका-रवा॰ र० स्वामी कार्तिकेवानुमेचा-स्वा० का॰ शान्त दुवारस-शा॰ सु॰

शारिक भाष्य-शा॰ भा॰
शास्त्र वीपिका-शास्त्र॰ वी॰
शुक रहस्य-शु॰ र॰
शक्र विनिजय-शं॰ दिन्दि॰
श्वेताश्वतरोपनिषद्-श्वेताश्व॰ ७प०
श्री ज्ञान सागर च्कपट् दर्शन-पट्०
हारिभद्र श्राप्टक - हा० ग्र०
हिन्दी विश्व भारती-हि॰ भा॰
हिन्दुस्तान (दैनिक)-हि॰
ज्ञानसार-शा॰ सा॰

# लेसक की अन्य कृतियां

जैन वर्शन के भौतिक तत्त्व,

भावार्य भी तुस्त्रसी के जीवन पर एक हरिए

(पहला माग)

भनुमव चिन्तन पनन

जैन परम्परा का इतिहास जैन दर्शन में ज्ञान-मीमांसा भाष, करू, परसों विश्व स्थिति

वैन दर्शन में प्रमाण-सीमांसा

विजय यात्रा

जैन दर्शन में तत्त्व-मीमांसा

विजय के आछोक में

बैन दर्शन में आबार मीमांसा

बाल बीक्षा पर मनोवैज्ञानिक दिएकोण

जैन धर्म और दर्शन

श्रमण संस्कृति की दो धाराएं

अहिंसा तस्य दर्शन

संबोधि ( संस्कृत-हिन्दी )

जैन तत्त्व विन्तन

कुक देखा, कुछ सुना, कुछ समका

ত্ৰীৰ সজীৰ

फूछ भीर अंगारे ( कविता ) सुकुछम् ( संस्कृत-दिन्दी )

प्रतिक्रमण ( सटीक )

विकायति

महिंसा

धर्मबोध (३ माग)

महिंसा की सही समक

उन्नीसवीं सदी का नया आविष्कार

भहिंसा और उसके विचारक अभु-वीचा (संस्कृत-हिन्दी)

नयकाव्

गाँबे खोलो

द्यादान

अखुमत-दर्शन

धर्म और लोक न्यवहार

अञ्चलत एक प्रयति

मिक्षु विचार दर्शन

भष्टकत-मान्दोलनः एक भष्ययन

संस्कृतं भारतीय संस्कृतिश्य

वीर तेवा मन्दिर पुन्तकालय काल मं० श्री क्याम लेखक क्यामक हार्य शीर्षक जिल्ला स्थापिक ट्रांस वण्ड इस्यामक क्रम संस्था